प्रियग्रन्थमाला अप ४६

ब्रह्ममुनिग्रन्थमाला-पुष्पसंख्या १७

महर्षिभरद्वाजप्रणीत

# बृहद् विमानशास्त्र

त्रर्थात्

महिषमरद्वाजप्रणीत ''यन्त्रसर्वस्व'' प्रन्थान्तर्गत यतिबोधानन्दकृतरलोकबद्धवृत्तिसहित ''वैमानिक प्रकरण''

जिस में—

पुरातन विमानकला का शिल्पकार (लोहार-मिस्त्री) से लेकर ब्रह्मा (इिज्जिनियर) पर्यन्त कार्य का वर्णन दिया है, तथा रज्ञाविधान अर्थात् शत्रु के द्वारा भूतल से फेंके हुए एवं भूमि के अन्तर्ग्र प्र प्रहारों से और आकाश में विमानेंद्वारा किए गए आक्रमणों से रज्ञा करने के उपाय साथ ही आकाशीय पदार्थों वर्षा, वात, विद्युत्, शब्द, उल्का, पुच्छलतारों तथा ब्रह्मतारों की कज्ञासन्धियों से होने वाले आघातों से रज्ञा करना एवं यन्त्रविधान अर्थात् भिन्न भिन्न कलपुजों और अनेक आवश्यक रूपाकर्षक शब्दा- कर्षक गतिमापक कालमापक आदि यन्त्रों के स्थापन तथा शकुन, रुक्म, सुन्दर, त्रिपुर आदि विविध विमानों का अपूर्व अद्भुत वर्णन है।

सम्पादक एवं भाषानुवादक— स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक गुरुकुलकांगडी (हरिद्वार)

> सम्पादन स्थान--गुरुकुलकांगडी

प्रकाशक— सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दयानन्द भवन, नई दिन्ली १

प्रथम संस्करण १००० माघ २०१४ वि० फरवरी १६५६ ई०

मूल्य तेरह रुपये

#### प्रकाशकीय निवेदन

आर्य जगत् की शिरोमिण सार्वदेशिक आर्यप्रितिनिधि सभा की और से महर्षि भरद्वाजकृत तीन सहस्र श्लोकों से युक्त बृहद् विमानशास्त्र के भाषाभाष्य को जनता के समन्न प्रस्तुत करते हुए मुक्ते बही प्रसन्नता है।

यह प्रन्थ विमान-विद्याविषयक अलभ्य सामग्री से परिपूर्ण है जिसमें उक्त विद्या की बढी सृक्ष्मता से विवेचना की गई है। इस प्रन्थ में विमानों के बहुसंख्यक प्रकारों, नामों, उनके निर्माण और संचालन के विविध उपायों के वर्णन को पढ़कर मनुष्य आश्चर्यचिकत हुए विना नहीं रह सकता। निश्चय ही यह प्रन्थ यन्त्रविद्या और विकान के त्रेत्र में एक बडी क्रान्ति का सन्देशहर सिद्ध होगा।

रामायण में आए पुष्पक विमान का वर्णन विज्ञान के पण्डितों द्वारा कपोलकल्पना और धर्मभीरु भोले भाले जन-समाज के द्वारा देव चमत्कार समभा जाता था। आधुनिक काल में जब वेदोद्वारक आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द ने वेदों के आधार पर इस विद्या की चर्चा की और अपने प्रसिद्ध प्रन्थ "ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका" में एक अध्याय इस विषय के अप्रेण किया तो वैज्ञानिकों को मुख्यतः पाश्चात्य विद्वन्मण्डली को विश्वास न हुआ। परन्तु भौतिक विज्ञान और यन्त्रविज्ञान की ज्यों प्रगति हुई त्यों त्यों महर्षि दयानन्द के कथन की प्रामाणिकता और प्राचीन भारत में इस विद्या के पूर्ण विकास की सम्भावनाएं प्रतिलिच्चित होती गई और वे अमिरका वासी विदुषी लिसेज हवीलर विल्लोक्ल के शब्दों में इन संभावनाओं को निम्न प्रकार अभिव्यक्त करने के लिये विवश हुए:—

"हमने प्राचीन भारत के धर्म के विषय में सुना श्रीर पढ़ा है। यह उन महान् वेदों की भूमि है जहां श्रत्यन्त श्रद्भुत प्रन्थ हैं जिन में न केवल पूर्ण जीवन के लिए ही उपयोगी धर्मतत्त्व बताए गए हैं श्रिपतु उन तथ्यों का भी प्रतिपादन किया गया है जिन्हें समस्त विज्ञान ने सत्य प्रमाणित किया है। बिजली, रेडियम, एलैक्ट्रन्स विमान (हवाई जहाज) श्रादि सब चीजें वेदों के द्रष्टा ऋषियों को ज्ञात प्रतीत होती हैं।"

अर्वाचीन काल में राइट बन्धुओं को वायु-यान के आविष्कार का श्रीय प्राप्त है। जब उनके बनाए हुए विमान आकाश में उडने लगे तब विज्ञानवेत्ताओं को वैदिक ज्ञान विज्ञान की प्रामाणिकता और महर्षि दयानन्द की स्थापनाओं की सत्यता को स्वीकार करना पडा।

महर्षि भरद्वाजकृत प्रस्तुत प्रन्थ में "निर्मध्य तद्वेदाम्बुधि भरद्वाजो महामुनिः । नवनीतं समुद्धृत्य

यन्त्रसर्वस्वरूपकम्" श्लोक में इस विद्या का भण्डार वेद बताए गए हैं। उपर्युक्त उद्धरण से बढकर महर्षि द्यानन्द की इस स्थापना का कि "वेद सब सत्य विद्यात्रों का पुस्तक है" तथा विमानविद्या का स्थान स्थान पर वेदों में वर्णन है और क्या प्रमाण हो सकता है? जिस प्रकार इस प्रन्थरत्न ने महर्षि द्यानन्द की वेदिवषयक विद्युद्ध विचारसरिण में वैदिक शोध के कार्य को प्रेरणा दी है उसी प्रकार यह विमानविद्याविषयक अनुसंधानों और आविष्कारों को महती प्रेरणा प्रदान करेगा।

श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी विद्यामार्तएड वैदिक अनुसन्धान का मूल्यवान कार्य कर रहे हैं। प्रस्तुत भाष्य उनके उसी प्रशंसनीय कार्यों का सुफल है जिसके लिए वे आर्थ जगत् और विद्वत्समाज के धन्यवाद के अधिकारी हैं। सार्वदेशिक सभा पर उनकी सदैव कृपा दृष्टि रहती है। सभा को उनके अनेक प्रन्थों के प्रकाशन का गौरव प्राप्त है, इस भाष्य को सभा की ओर से प्रकाशित करने का निष्प्रतिकार अवसर प्रदान करके उन्होंने अपनी उसी कृपादृष्टि का परिचय दिया और सभा को उपकृत किया है।

यह प्रकाशन वडा व्ययसाध्य था फिर भी सभा ने इसे प्रकाशित करके अपने एक महान दायित्व की पृतिं की है। आशा है जनता इससे यथोचित लाभ उठाएगी और शीघ सभा को व्ययभार से मुक्त करके इसी प्रकार के अन्य उपयोगी प्रकाशनों को हाथ में लेने में समर्थ बनाएगी।

स्वतन्त्र भारत में इस कोटि के अलभ्य एवं अत्यन्त मूल्यवान प्रन्थों का प्रकाशन हमारे राज्य का एक विशिष्ट कर्तव्य है। सभा ने इस भाष्य को प्रकाशित करके राज्य और देश का ही एक बड़ा कार्य सम्पन्न किया है जो इमारे देश के गौरव को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। क्या हम आशा करें कि राज्य और देश, सभा के इस कार्य का सुमचित आदर करेगा?

दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली—१ माघ कृष्णा २०१५ वि० तदनुसार २–२-१६५६ ई० रामगोपाल प्रधान मन्त्री सार्वदेशिक आर्थ प्रतिनिधि सभा, दिल्ली



## \* भूमिका \*

वालमीकिरामायण का पुष्पक विमान त्रावालवृद्ध प्रसिद्ध एवं लोकविदित ही हैं।, पुनः महाराजा भोज के "समराङ्गणसूत्रधार" प्रन्थ में भी पारे से उडने वाले विमान का उल्लेख हैं।, ऐसे ही "युक्तिकल्पतरु" में भी विमान की चर्चा त्राती हैं । त्रातएव विमानकला त्रायों एवं त्रायावर्त (भारत) की पुरातनकला है। उसी पुरातनकलापरम्परा में यह प्रस्तुत प्रन्थ भी जानना चाहिए। त्रायं त्रास्तिक थे उनका प्रत्येक कार्य त्रास्तिकभाव से त्रोत प्रोत रहता था—ईश्वर की स्तुति से प्रारम्भ होता था, ऐसा ही त्राचार इस प्रन्थ में भी उपलब्ध होता हैं—

यद्विमानगतास्सर्वे यान्नि ब्रह्म परं पदम् । तन्नत्वा परमानन्दं श्रुतिमस्तकगोचरम् ॥१॥ (मङ्गलाचरणक्लोक• १)

माण्डूक्ये च यदोङ्कारः परापरिवभागतः । विमानत्वेन मुनिना तदेवात्राभिर्वाणतः ॥१४॥ वाचकः प्रण्वो ह्यत्र विमान इति विण्तिः ॥१६॥ तमारुह्य यथाशास्त्रं गुरूक्तेनैव वर्त्मना । ये विशन्ति ब्रह्मपदं ब्रह्मचर्यादिसाधनात् ।

- † यस्य तत्पुष्पकं नाम विमानं कामगं शुभम् । वीर्यादार्वाजतं भद्रे येन यामि विहायसम् ॥ (वाल्मीकि० रा० श्रारण्य० ४८।६)
- ‡ लघु दारुमयं महाविहङ्गं हढसुक्ष्लिष्टतनुं विघाय तस्य। उदरे रसयन्त्रमादधीत ज्वलनाघारमधोऽस्य चाग्निचूर्णम्।। (समराङ्गरण० यन्त्रवि० ३१।६४)
- व्योमयानं विमानं वा पूर्वमासीन्महीमुजाम् ।।
   (युक्तिकल्पतरु० यानप्र० ५०)

तदत्र मङ्गलश्लोकरूपेगा प्रतिपादितः ॥२०॥ (वृत्तिकारः)

पुरातन ऋषि महर्षि चाहे वे धर्मप्रवर्तक हों किसी विद्या या कला के आविष्कारक हों वे सभी अपने विषय को वेद से अनुमोदित या आविष्कृत हुआ घोषित करते हैं। धर्मप्रवर्तक मनुजहाराज कहते हैं "धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः" (मनु० २।१३) धर्म का ज्ञान करने के इच्छुकों के लिये परम प्रमाण वेद है। राजनीति के व्यवस्थापक वे ही मनुमहाराज कहते हैं "सनापत्यं च" राज्यं च वेद्शास्त्रविदहीत" (मनु०१२।१००) सेनाके स्वामी होने और राज्यशासन करनेकी योग्यता वेदका वेत्ता प्राप्त कर सकता है। तथा "वेदो हार्थवर्णः चिकित्सां प्राह" (चरक० सू० ३०।२०) चिकित्सा को अथर्ववेद कहता है। इसी प्रकार इस प्रस्तुत विमानकला के प्रवर्तक या आविष्कारक महर्षि भरद्वाज ने भी वेद से विमानकला का आविष्कार किया है "निर्मथ्य तद्देदाम्बुधि भरद्वाजो महामुनिः। नवनीतं समुद्धत्य यन्त्रसर्वस्वरूक्य (जिसका एक भाग यह वैमानिक प्रकरण है) मक्खनरूप में निकालकर दिया है। वेद में विमानकला के विधायक अनेक मन्त्र हैं, उदाहरणार्थ दो तीन मन्त्र यहां प्रस्तुत करते हैं—

वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम् । वेदा नावः समुद्रियाः ॥ [ऋ०१।२४।७]

जो त्राकाशमें उडते हुए पिचयों के स्वरूप को जानता है वह समुद्रिय-त्राकाशीय † नौकाश्रों को-विमानों को जानता है।

तुग्रो ह भुज्युमिवनोदमेघे रियं न किवनममृवाँ श्रवाहाः । तमूहथुनौ भिरात्मन्वतीभिरन्तरिक्षप्रुद्भिरपोदकाभिः ।।

[ऋ० शाश्रहा३]

बाहिर से सामान लानेवाला लादू पीत (जहाज) जलतरङ्गों के उत्पातपूर्ण समुद्र में कदाचित् इबता हुआ भोगसामग्री के अध्यक्त को मरते हुए धन को छोडते हुए की भांति छोड देता है तब उस व्यापाराध्यक्त को अश्विनो-ज्योतिर्मय और रसमय दो शिक्तयां जलसम्पर्करहित बलवती 'अन्तरिक्तपुद्धिः' आकाश में उडनेवाली नौकाओं से वहन करती हैं-उडा ले जाती हैं।

> न्यघ्न्यस्य मूध्नि चकं रथस्य येमथुः। परि द्यामन्यदीयते।।

> > [ऋ० शा३•।१६]

द्यवाध्य रथ-विमान की मूर्घा में लगा अन्यत् चक्र जो और चक्रों से अलग है-भूमिवाले चक्रों से अलग है जिसे दो अश्वनो शक्तियां नियन्त्रित करती है जो कि 'द्यां परि-ईयते' आकाश में दूमता है।

<sup>† &</sup>quot;समुद्र:-म्रन्तरिक्षनाम" (निघं० १।३)

इसी प्रकार 'वातरंहा, त्रिबन्धुरेण, त्रिवृता रथेन, त्रिचकेण' इत्यादि विशेषणों से युक्त विमानकालद्योतक अन्य अनेक मन्त्र हैं।

कहीं कहीं वेदमन्त्रों की प्रतीक भी विषयप्रसङ्ग में इस प्रन्थ में श्राजाती है। यथा "यद् चाव इन्द्र ते शतम्" (ऋ० ८।१०।५), "नमस्ते रुद्र मन्यवे" (यजु० १६।१) एवं कुछ ब्राह्मण्यन्थों के वचन भी श्रा जाते हैं।

यह 'वैमानिकप्रकरण' "यन्त्रसर्वस्व" प्रन्थ का एक भाग है जिसमें ऐसे ही यन्त्रविषयक ४० प्रकरण थे। "यन्त्रसर्वस्व" प्रन्थ के रचियता महर्षि भरद्वाज होने से इस "वैमानिक प्रकरण" के भी रचियता महर्षि भरद्वाज हुए। महर्षि भरद्वाज से पूर्व विमानकलासम्बन्धी शास्त्रों के रचियता अन्य भी हुए हैं जैसे नारायण्मुनि, शौनक,गर्ग, वाचस्पति, चाकायण्मि,धृण्डिनाथ जोकि क्रमशः विमानचिन्द्रका, व्योमयानतन्त्र, यन्त्रकल्प, यानविन्दु, खेटयानप्रदीपिका, व्योमयानाकप्रकाश। इन विमानविषयक शास्त्रों के रचियता थे । विमान के बनाने वाले विश्वकर्मा, छायापुरुष, मनु, मय आदि हुए हैं ।

यह "वैमानिक प्रकरणः" प्रध्यायों १०० अधिकरणों और ५०० सूत्रों में महर्षि भरद्वाज ने रचा था, जैसा कि महर्षि भरद्वाज ने स्वयं अपने मङ्गलाचरण वचन में कहा है—

सूत्रै: पञ्चशतै र्यु क्तं शताधिकरगौस्तथा। ग्रष्टाध्यायसमायुक्तमितगूढं मनोहरम् ॥

पूर्वाचार्याश्च तद्ग्रन्थान् द्वितीयश्लोकतोत्रवीत् । + विश्वनाथोक्तनामानि तेषां वक्ष्ये यथाक्रमम् ॥३३॥ नारायगाः शौनकश्च गर्गो वाचस्पतिस्तथा। चाक्रायिएार्घ् ण्डिनाथरचेति शास्त्रकृतस्स्वयम् ॥३४॥ विमानचन्द्रिका व्योमयानतन्त्रस्तथैव खेटयानप्रदीपिका ।।३४॥ यन्त्रकल्पो यानविन्दः व्योमयानार्कप्रकाशक्चेति शास्त्रािए षट् क्रमात्। नारायगादिमुनिभिः प्रोक्तानि ज्ञानवित्तमैः ॥३६॥ विचार्येतानि विधिवद् भरद्वाजः कृपानिधिः । सर्वलोकोपकारकम वैमानिकप्रकरणां पारिभाषिकरूपेरा रचयामास विस्तरात् ॥३७॥ (वृत्तिकारः)

‡ विश्वकर्मा द्यायापुरुषमनुमयादि · · · · · · · (वृत्तिकारः)

कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा । दिवं गते वायुपथे प्रतिष्ठितं व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मवत् । (बाल्मीकि रा० मुन्दर० ६।१।२)

#### वैमानिप्रकरणं कथ्यतेस्मिन् यथामित ।

समस्त सूत्रपाठ कहां है यह तो पता नहीं लगता, हां प्रारम्भ से क्रमशः १४ सूत्र तो इस में दिए हुए हैं, क्वचित् क्वचित् बीच में भी दिए हुए मिलते हैं श्रीर श्रव्यवस्थितरूप में किन्तु वृत्तिकार बोधानन्द के वृत्तिश्लोक ही मिलते हैं। वृत्तिकार बोधानन्द यति हैं लगभग तीन सहस्र श्लोक इस में हैं और यह प्रन्थ २३ कापियों में प्राप्त हुआ है। इस प्रन्थ का काल क्या है यह कुछ नहीं बताया जा सकता है, मूलइस्त लेख हमें नहीं मिला किन्तु प्रतिलिपि (Transcript) हमें मिला है। ट्रांस्क्रिप्ट कापी १९१ र ई० की हमें बडोदा राजकीय संस्कृत लाईब्रेरी में मिली थी पुनः १९१६ ई० की प्रतिलिपि (Transcript) यह अब मिली जो आज से ४० वर्ष पूर्व की है, हस्तकापी के मोटे कागज प्राने ढंग के हैं जो अन्य पक्के कागज की पहियों में चिपके हुए हैं। पूना कालिज ( से प्राप्त कापी ) के फिल्म फोटो भी प्राप्तहुए हैं उनपर लिखा है "गो वेङ्कटाचल शर्मा १६-८-१६१६, ३-६-१६१६ तारीखें प्रति-लिपिकर्ता ने दी हैं। सूत्रों में ही क्या श्लोकों में भी भाषा पुरानी जचती है, 'एध' धातु का प्रयोग बढने अर्थ में नहीं किन्तु प्राप्त होने अर्थ में आता है" नाशमेधते, लयमेधते। सन्धियां भी आधुनिक ही नहीं श्राती । पतत्यदा, त्रयाम०, एकमप्यदि, यन्त्राएयथाक्रमम्, केन्द्रेष्वात०''‡ श्रादि प्रयोग श्राते हैं । 'लोह-तन्त्र, द्र्पण्यकरण्, शक्तितन्त्र' आदि लगभग १०० पुरातन प्रन्थों के उल्लेख भी दिए हैं। नारायण् गालव आदि ३६ आचार्यों के नाम भी विमानकलाविषयक शास्त्रनिर्मातृत्व और मतप्रदर्शन के प्रसङ्ग में आए हैं जिनकी सूचि साथ में दी है। विमान में अनेक अप्रसिद्ध नवीन अद्भुत यन्त्र बनाकर रखने का विधान भी किया है। इस से प्रन्थ की पुरातनता प्रतीत होती है।

#### विमान शब्द का अर्थ--

†

महर्षि भरद्वाज के सूत्र और अन्य आचार्य विश्वम्भर आदि के मत में वि-पन्नी की भांति गति के मान से एक देश से दूसरे देश एक द्वीप से दूसरे द्वीप और एक लोक से दूसरे लोक को जो आकाश में उडकर जानेवाला यान हो वह विमान कहा जाता है अ। एक लोक से दूसरे लोक में विमान पहुंचने

> महादेवं महादेवीं वाणीं गणपित गुरुम् । शास्त्रकारं भरद्वाजं प्रिणिषत्य यथामित ।। १ ।। बालानां सुखबोघाय बोधानन्दयतीस्वरः । संग्रहाद् वैमानिकप्रकरणस्य यथाविधि ।। लिलेख बोधानन्दवृत्त्याख्यां व्याख्यां मनोहराम् ।।४।।

> > (वृत्तिकारः)

‡ पतित यदा, त्रि याम ० एकमपि यदि, यन्त्राणि यथाक्रमम्, केन्द्रेषु वात ०।

वेगसाम्याद् विमानोण्डजानामिति ॥ भ्र० १ । १ ॥ देशाद् देशान्तरं तद्दद्व द्वीपाद् द्वीपान्तरं तथा । लोकाल्लोकान्तरं चापि योऽम्बरे गन्तुमर्हति । स विमान इति प्रोक्तः खेटशास्त्रविदां वरैः ॥

(इति विश्वम्भरः)

की कल्पना आज की ही नहीं किन्तु १६४३ ई० में तो हमने इसे अपनी बडोदावाली "विमानशास्त्र" नामक प्रकाशित पुस्तक में आज से १६ वर्ष पूर्व दिया था और उक्त लेख का ट्रांस्किप्ट (प्रतिलिपि) १६१८ ई० अर्थात् आज से चालीस वर्ष पूर्व वर्तमान था पुनः उस ट्रांस्किप्ट के मूल म्येनुस्किप्ट में न जाने कब का पुराना है। अपितु मङ्गल, बुध, शुक्र आदि प्रहों और नच्त्रों की कच्चासन्धियों में आ जाने पर विपत्तियों से बचाने का वर्णन भी आता है।

#### विमान के जातिभेद—

मान्त्रिक (योगसिद्धि से सम्पन्न), तान्त्रिक ( श्रोषधयुक्ति एवं शक्तिमय वस्तुप्रयोग से सम्पन्न ), कृतक—यान्त्रिक (कला मशीन एंजिन श्रादि से प्रयुक्त) ये तीन प्रकार के होते हैं। कृतक जाति में शक्तन विमान (पत्ती के श्राकार का पंखपुच्छसहित विमान), रुक्म विमान (खिनज पदार्थों के बोग से रुक्म श्रायंत् सोने जैसी श्राभा सम्पादित किए लोहे से बना विमाब), सुन्दर विमान (श्रूण्डाल से धूएं के शाधार पर चलनेवाला जेट विमान) कहे हैं तथा त्रिपुर विमान (तीनों स्थल जल गगन में चलने तरने उडनेवाला विमान) श्रादि २५ कहे हैं ॥

#### विमान की गतियां और मार्ग--

विमान की भिन्न भिन्न गतियां 'चालन, कम्यन, ऊर्ध्वगमन, ऋधोगमन, मण्डल गति—चक्रगति—
घूमगित, विचित्रगति, अनुलोमगिति—दिच्यगिति, विलोमगिति—वामगिति, पराङ्मुखगिति, स्तम्भनगिति,
तिर्यगिति—तिरस्त्रीगिति, विविधगिति या नानागिति' हैं जो कि विद्युत् के योग या विद्युत्–शिक्त से होती
हैं। विमान के मार्ग आकाश में रेखापथ, मण्डल, कक्ष्य, शिक्त, केन्द्र, ये पांच कहे हैं। विमानगित के
अवरोधक भी आकाशीय पांच आवर्त्त (बव्वण्डर) बतलाए हैं।

#### रचाविधान और यन्त्रविधान--

इस वैमानिक प्रकरण में शत्रुद्वाराप्रयुक्त प्रहारक उपायों से एवं आकाशीय पदार्थों से भी स्विमान की रचा का विधान है। यथा—शत्रु ने जब अपने विमान के मार्ग में दम्भोलि (तारपीडो जैसी वस्तु) आदि फेंक दी हो तो उसके प्रहार से वचने के लिए अपने विमान की तिर्यग्गित (तिरछीगित) कर दो या अपने विमान को कृत्रिम मेघों में छिपादो अथवा शत्रुजन पर तामस यन्त्र से तमः—अन्धकार छोडदो। शत्रुद्वारा भूमि में छिपाए हुए प्रहारक अग्निगोल आदि पदार्थों को गुहागर्भादर्श यन्त्र से जानकर उन से स्वविमान को बचा लेना उस दूरवीन जैसे गुहागर्भादर्श यन्त्र से ऐसे स्थान पर सूर्यकिरणें ऐक्सरे की भांति अन्दर प्रविष्ट हो कर उन छिपे हुए पदार्थों को चित्रहूप में दिखलादेती हैं। एवं आकाश में भी शत्रु ओं के आक्रमण से बचने के अनेक उश्य बतालाए हैं जैसे—शत्रु के विमानों ने स्वविमान को चारों और से घेर लिया हो तो अपने विमान की द्विचक कीली को चलाने से ८० लिड्ड (डिप्री) की ज्वालाशिक प्रकट होगी उसे गोलाकार में घुमादेने पर वे शत्र के विमान जलकर बष्ट हो जावेंगे तथा दूर से आते हुए शत्रु के विमान की ओर ४०८० तरङ्गे फेंक कर उसे उदने में असमर्थ कर देना । नीचे खडी हुई शत्रु सेना पर स्वविमान से शब्द सङ्गण—महाशब्दप्रहार करना जिससे वे सैनिक भयभीत होजावें बहरे बनजावें हदसमङ्ग को प्राप्त होजावें। एवं आकाशीय पदार्थों वर्षा, वात, विद्यु त् , आतप, शब्द, उल्हा,

पुच्छलतारों के अवशेषों तथा प्रह-नत्त्रतों की कत्तासन्धियों से रत्ता करना भी कहा है। वर्षीपसंहार यन्त्र से विमानसे सम्बद्ध वायु ऊपर वेग से प्रगति करेगी उससे पुरोवात(वर्षा जानेवालीवायु)संघर्ष को प्राप्तकरके दो दुकडों में विभक्त हो जावेगी जोकि जल की दो शक्तियां हैं द्रव (पतलापन) ख्रौर प्राणन (गीला करनेवाली) पुनः विमान पर जल न द्रवित होगा-वहेगा-गिरेगा श्रीर न गीला कर सकेगा। महावात के श्राघात से बचने को ज्यास्यवातिनरसन यन्त्र लगाना उस से वायु को त्रिमुखी—तीन दुकडों में कर दूर भगा देना। विद्युत् के प्रभाव को दूर रखनेवाला शिरःकीलक यन्त्र विमान के मस्तक में लगाना जो कि छत्री की भांति घूमता हुआ विद्युत् के प्रभाव को कोसों दूर रखता है। आतप (धूपताप) की चृति से विमान को बचाने के लिए त्रातपोपसंहार यन्त्र लगाना जिस से उष्णता का नाश शीतता का प्रसार हो। शक्त्या-कर्षणयन्त्र से आकारातरङ्गी वातसूत्रों से होने वाली ज्ञति से विमान को बचाना। एवं शब्द, उल्का. पुच्छलतारों के अवशेषों और प्रहों की कन्नासन्धियों के प्रभावों से विमान को बचाने के लिए विविध यन्त्र लगाना । सूर्यकरणों को स्वाधीन करने के लिये परिवेष क्रियायन्त्र लगाना त्रादि कहा गया है । एवं सूर्यकिरणों को आकर्षित करके विविध उपयोग लेना भी कहा है। इसी प्रकार रूपाकर्षणयन्त्र रूपों का चित्र लेने के लिये, विश्वक्रियाद्र्पण, पद्मपत्रमुखयन्त्र, धूमप्रसारण, औद्मययन्त्र (एंजिन), त्रिपुरविमान में घूमनेवाले घर बनाना और सीत्कारीयन्त्र बाहिर की वायु को खींचने के लिये लगाना जिस से त्रिपुर विमान के यात्री जल में भी श्वास ले सकें, वायु विद्युत धूम के यथोचित उपयोगार्थ प्राणकुण्डलिनीयन्त्र वेगमापक, उद्यातामापक कालमापकयन्त्र लगाए जात्रें एवं विद्य तृ से चालित या विद्युत् के योगसे ३२ यन्त्र प्रयुक्त किए जावें। विमान के प्रत्येक अङ्ग को भिन्न भिन्न कृत्रिम लोहे से तैयार करके बनाना, लोहों का खिन से ही प्राप्त होना नहीं किन्तु उसकी प्राप्ति के १२ स्थान बतलाए गए हैं। भूगर्भ में खिनज पदार्थों की सहस्रों रेखा पंक्तियां कही हैं। इत्यादि बातें इस वैमानिक प्रकरण में अपने अपने स्थान पर मिलेंगी।

#### धन्यवाद--

सर्वप्रथम हम ऋषि द्यानन्द का महान् धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका प्रन्थ और वेदभाष्य में स्थान स्थान पर विमानयान और उसके द्वारा आकाश में उडान एवं यात्रा करने का वर्णन ऐसे समय में किया न जविक किसी को इस युग में स्वप्न में भी इस बात की कल्पना न थी। उस ऋषिके वचनों से प्रेरित हो विमानविषयक पुरातन प्रन्थों की खोज में हम प्रवृत्त हुए। लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व बडोदा राजकीय संस्कृत पुस्तकभवन (लाई जेरी) से इस्तिलिखित इस वैमानिक प्रकरण का कुछ भाग हमें प्राप्त हुआ था उसका हिन्दी अनुवाद 'विमानशास्त्र' नाम से इमने प्रकाशित भी कर दिया था उसी के आधारपर अन्य खोज हुई बडोदा, पूना, उत्तर, दित्तिण आदि से यह रलोकसामग्री हमें प्राप्त हुई, एतदर्थ श्री विनयतोष जी भट्टाचार्य P. H. D. अध्यत्त राजकीय संस्कृत लाई जेरी बडोदा का इम भन्यवाद करते हैं और श्री सुरेन्द्रनाथ जी गोयल एयर कमोडर के सहयोग की भी इम सरहाना करते हैं। पुनः गुरुकुलकांगडी के अधिकारियों विशेषतः गुरुकुल के कुलपित श्री पं० इन्द्र जी विद्यावादस्थित का भी में अत्बधिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस अनुवादकार्य के सम्पादनार्थ गुरुकुल में स्थान तथा पुस्तकभवन

<sup>†</sup> ऋषि दयानन्द ने वेदभाष्य में "शब्दायमानान् विमानान्—शब्द करते हुए विमान" ऐसा भी लिखा है जैसा कि विमान उडते हुए शब्द करते हैं।

(लाईब्रेरी) से पुस्तकों के उपयोग आदि की सब सुविधाएं हमें प्रदान करने की महती कुपा की है। अन्त में सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा का भी में धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरे द्वारा समर्पित इस मेंट का स्वागत कर इसे प्रकाशित किया है। पुनः रसायनाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, खिनजशास्त्री, भूगर्भशास्त्री, खगोल-विद्यावेत्ता ज्योतिषी एवं वैद्यानिक विद्वान् महानुभाव इस का अवलोकन कर इस में आए विविध यन्त्रों धातुप्रसङ्गों विद्युत् शिक्षयों रेडियो-संकेतों राकेट जैसी बातों का विचार कर उनके सम्बन्ध में प्रशस्त प्रकाश डालें और अपने विचार एवं सम्मितयां हमारे पास भेजने की कृपा करें। एतद्र्थ ही हम इस कार्य निःस्वार्थ तो और इसे प्रकाशित किया है।

विक्रिति—प्रन्थ के सन्दिग्ध राब्दों और राब्दार्थों के आगे प्रश्न वातक चिह्न ? दे दिया गया है।

भवदीय— स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक १०-६-१६५८ ई०



### वैमानिक प्रकरण में निर्दिष्ट पुरातन प्रन्थों की सूची

१-क्रियासारः

२—यन्त्रसर्वस्वम् ( भरद्वाजकृतम् )

३-शौनकीयम् (शौनककृतम्)

४-लोहतन्त्रम्

५—दर्पगप्रकरणम्

६—विमानचिन्द्रका

७—व्योयानतन्त्रम्

८—यन्त्रकल्पः

६-व्योमयानार्कप्रकाशः

१०—खेटयानप्रदीपिका

११--यानविन्दुः

१२—माणिभद्रकारिका

१३—लोहप्रकरणम्

१४-शिकतन्त्रम्

१५—दर्पणशास्त्रम्

१६-लोहसर्वस्वम्

१७-धातुसर्वस्वम् (बोधायनकृतम्)

१८-संस्काररत्नाकरः

१६ - मिएप्रकरणम्

२०-शब्दमहोद्धिः

२१-पटकल्पः

२२ — यन्त्रप्रकरण्म्

२३-- अगतत्त्वलहरी ( आश्वलायनकृता )

२४-पटप्रदीपिका

२५-चारनिबन्धनप्रनथः

२६-शक्तिसर्वस्वम्

२७—ऋतुकल्पः

२८-वर्णसर्वस्वम्

२६-मृ्लार्कप्रकाशिका

३०--चीरीपटकल्पः

३१-शण्निर्यासचित्रका

३२—नातिकानिर्णयः

३३-मिएकल्पप्रदीपिका

३४—बृहत्काग्डम्

३५-पट्टिकानिबन्धनम्

३६—खेटविलासमन्थः

३७—पार्थिवपाककल्पः

३८-- उद्भिज्ञतत्त्वसारायणम्

३६—गतिनिर्णयाध्यायः

४०--लोहतत्त्वप्रकरण्म्

४१--सौदामिनीकला (ईश्वरकृता)

४२--शब्द्निबन्धनम्

४३—निर्यासकल्पः

४४--नामार्थकल्पसूत्रम् ( अत्रिकृतम् )

४५ — सर्वशब्द निबन्धतम्

४६—खेटसर्वस्वम्

४७--द्रावकप्रकरणम्

४८—खेटयन्त्रम्

४६ -- लोहरत्नाकरः

५० — निर्णयाधिकारः

५१--मूषकल्पः

**५२**—कुरडकल्पः

५३—कुएडनिर्णयः

५४--भस्त्रिकानिबन्धनम्

५५ — मुकुरकल्पः पू६--दर्पग्यकल्पः ५७-पराङ्कुशः ५८--सम्मोहिकयाकाण्डम् ५६—ऋंशुबोधिनी ६०--प्रपञ्चसारः ६१—शक्तिबीजम् ६२—शक्तिकोस्तुभम् ६३ - यन्त्रकल्पतरुः ( लल्लप्रणीतः ) ६४-मणिरत्नाकरः ६५-पटसंस्कारत्नाकरः ६६ - त्रिषनिर्णयाधिकारः ६७-- अशनकल्पः ६=-पाकसर्वस्वम् ६६ - लोहाधिकरणम् ७०-बोधानन्दकारिका (बोधानन्दकृता) ७१—लोहरहस्यम् ७२—परिभाषाचिन्द्रका ७३ — विश्वम्भरकारिका (विश्वभरकृता) ७४--संस्कारदर्पणम् ७५—प्रलयपटलम् ७६--षड्गर्भविवेकः

७७—रघूद्यः ७८--शकिसूत्रम् ( श्रगस्यकृतम् ) ७६ — शुद्धविद्याकलापम् ( आश्वलायनकृतम् ) ८० - ब्रह्माग्डसार: (व्यासप्रणीत:) ८१--श्रंशुमत्तन्त्रम् ( भरद्वाजकृतम् ) ८२--छ्रन्द:कोस्तुभः ( पराशरप्रणीतः ) ८४-हपशकिप्रकरणम् ( अङ्गिरस्कृतम् ) ८५--करकप्रकरणम् ( ऋङ्गिरस्कृतम् ) ८६ — आकाशतन्त्रम् ( भरद्वाजकृतम् ) ८७—लोकसंप्रहः ( विसरण्कृतः ) दद-प्रपञ्चलहरी ( वसिष्ठकृता ) ८६--जीवसर्वस्वम् ( जैमिनिकृतम् ) ६० -कर्माब्धिपारः ( श्रापस्तम्भकृतः ) ६१-रुक्हदयम् ( अत्रिकृतम् ) ६२-वायुतत्त्वप्रकरणम् (शकटायनकृतम्) ६३-वैश्वानरतन्त्रम् (नारदकतम्) ६४-धूमप्रकरणम् ( नारदकुम् ) ६५ — स्रोषधिकल्पः ( स्रत्रिकृतः ) ६६ - वाल्मीकिगणितम् (वाल्मीकिकृतम्) ६७—लोइशास्त्रम् (शाकटायनकृतम्)



### 🛞 वैमानिक प्रकरण में आये आचार्यों के नाम 🏶

१—नारायण मुनि

२-शौनक

३—गर्ग

४-वाचस्पति

५--चाक्रायिण

६—धुरिडनाथ

७—विश्वनाथ

८--गौतम

६—ल॰ल

१०—विश्वम्भर

११-अगस्त्य

१२—बुहित

१३—गोभिल

१४--शाकटायन

१४—घत्रि

१६-कपदी

९७—गालव

**१**८—ग्रग्निमित्र

१६--वाताप

२०-साम्ब

२१—बोधानन्द

२२—भरद्वाज

२३—सिद्धनाथ

२४—ईश्वर

२५--श्राश्वलायन

२६---व्यास

२७—पराशर

२८—सिंहकोठ

२६—ग्रङ्गिरा

३०—विसरण

३१—वसिष्ठ

३२—जैमिनि

३३—आपस्तम्ब

३४-बोधायन

३५—नारद

३६—वाल्मीकि



## बृहद् विमानशास्त्र

# संदिप्त विषयसूचि

कापी संख्या १--

विषय

महर्षिभरद्वाजकृत "यन्त्रसर्वस्व" प्रन्थ का एक प्रकरण यह "वैमानिक प्रकरण" है जिसमें ऐसे ४० प्रकरण थे। "वैमानिक प्रकरण" का 🗸 ऋष्यायों १०० अधिकरणों ५०० सूत्रों में निबद्ध होना कहा गया है। यन्त्रकला जैसे इस प्रन्थमें भी आस्तिकता का प्रदर्शन करने के लिये ओ३म् को मुमुचुओं का विमान बतलाया। वैमानिक प्रकरण से पूर्व 'विमानचन्द्रिका, व्योमयानतन्त्र, यन्त्रकल्प, खेटयानप्रदीपिका, व्योमयानार्कप्रकाश' इन विमानविषयक छः शास्त्रों का विद्यमान होना जोकि क्रमशः नारायण, शौनक, गर्ग, वाचस्पति, चाकायिण, धृण्डिनाथ महर्षियों के रचे हुए थे। महर्षि भरद्वाज द्वारा वेद का निर्मन्थन कर "यन्त्रसर्वस्व" प्रनथ को मक्खन के रूप में निकाल कर दिए जाने का कथन। विमान शब्द का अर्थ सूत्रकार महर्षि भरद्वाज तथा आचार्य विश्वम्भर आदि के अनुसार वि-पत्ती की भांति गति के मान से एक देश से दूसरे देश एक द्वीप से दूसरे द्वीप और एक लोक से दूसरे लोक को आकाश में उडान लेने -पहुँचने में समर्थ यान है। अपितु पृथिवी जल और आकाश में तीनों स्थानों में गित करने वाला बतलाया गया (जिसे आगे त्रिपुर विमान नाम दिया है)। विमान के ३२ रहस्यों का निर्देश करना, यथा-विमान का ब्यदृश्यकरण, शन्द्रप्रसारण, लङ्कन, रूपाकर्षण, शन्दाकर्षण, शत्रुत्रों पर धूमप्रसारण शत्रु से बचाने को स्वविमान का नेपावृत करना, शत्रु के विमानों द्वारा घर जाने पर उन पर ज्वालाशक्ति को प्रसारित करना-फेंकना, दूर से आतेहुए शत्रविमान पर ४०८७ तरङ्गे फेंक कर उड़ने में असमर्थ कर हेना, शत्रुसेना पर असहा महाशब्द संघण्हप (शब्दवम) फेंक कर उसे भयभीत विधर शिथिल तथा हृद्रोग से पीडित कर देना आदि। आकाश में विमान के सम्मुख विमानविनाशक आकाशीय पांच आवर्त (बवएडरों) का वहरू

विषय

व्रह्

धाना चौर उनसे विमान रत्ता का उपाय । विमान में विश्विक्रियादर्पण आदि ३१ यन्त्रों का स्थापन करना।।

१-28

#### कापी संख्या २--

विमानचालक यात्रियों को ऋतुत्रों की २५ विषशिक्तियों के प्रभाव से बचने के लिये ऋतु ऋतु के अनुसार पिंइनने और ओडने के योग्य वस्त्रों और भिन्न भिन्न भोजनों का विधान, अन्न भोजन के अभाव में मोदक आदि तथा कन्द्रमूलफलों एवं उनके मुख्बों रसों का विशेष सेवन करना। विमान में उपयुक्त उष्मप लोहों के सौम, सौएडाल और मौर्त्विक तीन बीज लोहों का वर्णन एवं शोधन तथा वीज लोहों की उत्पत्ति में भूगर्भ की आकर्षण शक्ति तथा पृथिवी की बाहिरी कचाशिक्त और सूर्यिकरणों भूततन्मात्राओं एवं प्रहों के प्रभाव को निमित्त बरलाना, तीन सहस्र भूगर्भस्थ खनिजरेखांफियों का निर्देश तथा सातवें रेखापंक्तिस्तर में तीन खनिजगर्भकोशों में सौम, सौएडाल, मौर्त्विक लोहों की उत्पत्ति का कथन।।

२४-४३

#### कापी संख्या ३—

विमान के भिन्न भिन्न यन्त्रों, कीलों (पेंचों) को भिन्न भिन्न लोहों से बनाने का विधान। लोहे की प्राप्ति के १२ प्रकार या स्थान बतलाए जिससे कि 'खनिज, जलज, ओषधिज, धातुज, कृमिज, चारज, अएडज, स्थलज, अपभ्रंशक, कृतक' नामों से लोहे कहे गए हैं। बीज लोहे सीम,सीएडाल,मीर्त्विक कहे और प्रत्येक के ग्यारह ग्यारह भेद होने से ३३ भेद बतलाए हैं।।

88-44

#### कापी संख्या ४--

विविध धानथीं के ज्ञानार्थ विमान में दर्पण्यन्त्र 'विश्विक्कयाद्र्पण्, शक्तथा-कर्षण्, वैरूप्यद्र्पण्, कुण्टिणीद्र्पण्, पिञ्जुलाद्र्पण्, गुहागर्भद्र्पण्, रौद्रीद्र्पण् लगाए जाना ।।

पू६-७०

#### कापी संख्या ५—

विमान की मिन्न भिन्न १२ गितयां चलन, कम्पन, उर्ध्वगमन, अधोगमन, मण्डलगित—चक्रगित—चूमगित, विचित्रगित, अनुलोमगित—दिच्यगित, विलोमगित—वामगित, पराङ्मुखगित, स्तम्भनगित, तिर्यगिति—तिरछीगित, विविधगित या नानागित' बिद्युन् के योग से या विद्युन्शिक से होती हैं। विद्युन् से चालित या विद्युन्मय विश्विकयादर्श आदि ३२ यन्त्रों का वर्श्व। शत्रु के द्वारा किए समस्त किया-कलाप को दिखलाने वाला विश्विकयाकर्षणादर्श यन्त्र का विधान।।

७१—८४

#### कापी संख्या ६--

शक्तवाकर्षण यन्त्र का विधान, बिछके हारा आकाशतरकों ओर वातसूत्रों से होने वाली जुित से विमान बच जाता है तथा परिवेषक्रियायन्त्र का स्थान जो कि

#### विषय

विमान के मार्ग में आई सूर्यिकरणों को स्वाधीन करके विमान को निर्वाध गतिशील करता है।।

54-EE

पृष्ठ

#### कापी संख्या ७—

द्रावक तारों पर लपेटने के लिए गेएडे आदि चर्म का विधान। वातसंयोजक, धूमप्रसारण आदि यन्त्रों का निर्माण। ३२ मिणवर्गों के १२ वें वर्ग में कही १०३ मिण्यों का विमान में सूर्यकिरणाकर्षणार्थ उपयोग लेना। परिवेषिक्रयायन्त्रद्वारा विमान में वातसंयोजन धूमप्रसारण सूर्यिकरणाकर्षण आदि व्यवहार।।

200-220

#### कावी संख्या =

महों के चार ऋतिचार आदि विरोधी गितयों के संघर्ष से आकाश में वहती हुई विषशक्ति के आक्रमण या प्रभाव से विमान के अज्ञों को निष्प्रभाव रखने के लिए अज्ञोपसंद्वारयन्त्र का विधान तथा भूगर्भ से उद्भूत और पृथिवी की बाह्यकज्ञाओं से प्रकट हुए अनिष्टों के निवारणार्थ विस्तृतास्यिक्षयायन्त्र का स्थापन। शत्रुओं पर कृत्रिम विविध धूमप्रकाश को वैरूप्यदर्पणद्वारा फेंक कर उन्हें विरूप करना मूच्छी आदि भिन्न भिन्न रोगों में प्रस्त करना। आकाशीय वातावरण से विमान के अङ्गों तथा विशेषतः उपिर अङ्गों में शिथिलता आ जाने और उनपर मल लिप्त होजाने से बचाने को पद्मपत्रमुखयन्त्र का विधान।।

229-230

#### कापी संख्या ६\_

प्रीष्मकाल में उष्ण्विरणों के मेल से कुलिका नाम की शक्ति विमान को भरम कर देने वाली उत्पन्न हो जाती है उसे कुण्टिणीशिक्तयन्त्र के विविध अङ्गोंद्वारा पी लिये जाने का वर्णन, तथा प्रीष्म में विषयुक्त पञ्चशिखा नाम की घातिका शिक्त उत्पन्न हो जाती है जो कि प्राण्यों के जीवनरस का शोषण एवं अनेकिवध रोगों का निमित्त है उसे नष्ट करने के लिये पुष्पिणीयन्त्र (पुष्पाकार अरायन्त्र) लगाना, जो कि उसके विषयुक्तप्रवाहों को बाहिर निकाल देता है। दो वायुओं के आवर्त—चक्रघृम एवं सूर्यिकरणों के संसर्ग से वज्रसमान विद्युत का पतन हो जाया करता है उससे बचने के लिये पिञ्जुलादर्शयन्त्र का विमान में लगाना।।

१२८-१४५

#### कापी संख्या १०-

शत्रु के द्वारा भूमि में द्वाए—ि छिपाए हुए महागोलाग्नियन्त्र का गुहागर्भादर्श यन्त्र (दूरवीन जैसे यन्त्र) द्वारा सूर्यिकरणें (ऐक्सरे की भांति) पकड भूमि में प्रविष्ट कर निर्यासपट पर प्रतिविम्ब (फोटो) लेलेना ॥

१४६-१५४

#### कापी संख्या ११--

शत्रु पर अन्धकार फैलाने वाला तमोयन्त्र । आकाशीय १३ वातावरण में हुए

वातसंघर्ष से विमान को बचाने वाला पञ्चवातस्कन्धनालयन्त्र लगाना जिसके नालों से वातविषशक्तियां विमान से खिंचकर बाहिर निकल जाती हैं। श्रावह श्रादि १२२ भेदों में हैं ७६ वां वातायन प्रवाह है जहां प्रीष्म ऋतु में विमान की वक्रगति से यात्रियों को हानि की सम्भावना है विमान की वक्रगति को रोकने के लिये विमान के लिये विमान के नीचे पार्श्वकेन्द्र में वातस्तम्भनाल कीलयन्त्र लगाना। वर्षा ऋतु में विद्युत् से उत्पन्न श्रामिशक्ति की शान्ति विद्युद्वर्पण्यन्त्र से हो जाना वर्ष के समान ठएडा हो जाना। श्राकाशीय ३०४ शब्दों में मेघतरङ्ग वायु विद्युत् की कडक से द वें स्तर में श्रोत्र-विद्यिशीता श्रोर विधरता श्रादि हानि से बचने को शब्द केन्द्र मुखयन्त्र लगाना।।

१५५-१७३

#### कापी संख्या १२-

आकाश में रोचिषी आदि १२ उल्काएं विद्युत् से भरी हैं उक्त उल्काओं में स्थित विद्युत् के प्रहार से विमान को बचाने के लिये विद्युद्दादशकयन्त्र लगाना। विमान में स्थित धूम, विद्युत् और वायु को नियन्त्रित करने और उपयोग में लेने के लिये प्राम्मकुण्डलिनीयन्त्र लगाना। जिससे विमान की विविध गतियां सिद्ध होती हैं।।

१७४-१८३

#### कापी संख्या १३—

श्राकाश में बहाँ के प्रभाव से विमानपथरेखा में शीतरसधारा शीतधूमधारा शीतवायुधारा वेगसे श्रा जाया करती हैं जोकि विमानके कलपुर्जोंको शिथिल श्रीर यात्रियों को रुग्ण तथा विमानपथ को श्रदृश्य कर दिया करती हैं उन्हें निवृत्त करने या उनके प्रहार से बचने के लिये शक्त्युद्गमयन्त्र लगाना । शत्रुद्वारा दम्भोलि (तारपीडो जैसे) श्रादि विघातक श्राठ यन्त्र स्वविमान के मार्ग में फेंके हुश्रों से बचाने के लिये स्वविमान की वक्रगित देने के निमित्त वक्रप्रसारणयन्त्र लगाना । विद्युत्शिक को सर्वत्र विमानाङ्गों में प्रेरित करने के लिये विद्युत्त-शिक से पूर्ण तारों से घिरा पिञ्जरा जैसा शिक्तपञ्जरयन्त्र लगाना । मेघों से विद्युत्त के पतन की श्राशङ्का पर विमान के शिर पर छत्री के श्राकार का घूमता हुश्रा शिरःकीलकयन्त्र लगाना जिससे विद्युत् का प्रभाव कोसों दूर रहे । विविध शब्दों भाषा भाषणों बाजे स्वर सङ्कल्प श्रादि को खींचनेवाला शब्दाकषण्यन्त्र लगाना ।।

239-825

#### कापी संख्या १४-

भिन्न भिन्न भय झादि अवसरों पर गैसे गैसे रंग के वस्त्र का प्रसारण होना आठों दिशाओं में प्रहों और किरणों की सन्धियों में ऋतुकाल सम्बन्धी १५ की वेर-विद्युत् शिक्तपूर्ण वायुएं हैं उनसे यात्रियों को विविध कष्ट सम्भावनीय हैं उनसे बचाने के लिये दिशाम्पतियन्त्र लगाना ॥

१६६-२१२

#### कापी संख्या १५—

पहों के सब्चार मार्गों में पहों के परस्पर, एक रेखाप्रवेश से प्रहसन्धि में

ज्वालामुखविषशिक है जिससे यात्री मर जाते तक हैं उस विषशिक के नाशार्थ पिट्टका-अक्रयन्त्र लगाना । शरद् और हेमन्त ऋतु की शीतता को निवृत्त करने के लिये सूर्यशक्त्यपकष्ण यन्त्र लगाना । शत्रु के विमानोंद्वारा अपना विमान चिर जाने पर उनके ऊपर अपस्मारधूमप्रसारणार्थ अपनी रज्ञा के अर्थ अपस्मारधूमप्रसारण्यन्त्र लगाना । अश्रमण्डलों एवं वायुपवाहों के संघर्ष में विमान को अविचलित रखने के लिये स्तम्भनयन्त्र का होना । अभिनहोत्रार्थ और पाकार्थ वैश्वानरनालयन्त्र भी लगाना ।।

२१३-२२८

#### कापी संख्या १६--

मान्त्रिक, तान्त्रिक, कृतक (यान्त्रिक) नाम से विमानों के तीन जातिभेद । त्रेतायुग में मान्त्रिक—मन्त्रप्रभाव योग्सिद्धि से, द्वापर में तान्त्रिक—तन्त्रप्रभाव श्रोषध युक्ति से, कलियुग में कृतक — यान्त्रिक—यन्त्रकलापरायण । मान्त्रिक विमान के २५ प्रकार "यन्त्रसर्वस्व" प्रन्थ में महर्षि भरद्वाज के श्रनुसार, किन्तु "माणिभद्रिका" प्रन्थ में गौतम के श्रनुसार ३२ हैं ॥

२२६-२३६

#### कापी संख्या १७--

तान्त्रिक विमान के भेद ५६ कहे हैं। कृतक अर्थात् यान्त्रिक-यन्त्रकला से चालित विमान २५ प्रकार के हैं। कृतक (यान्त्रिक) विमानों में प्रथम शकुन विमान है उसके पीठ पंख पुच्छ आदि २८ अङ्गों का वर्णन और रचना भिन्न भिन्न ओषधि खिनज पदार्थों के पुट से बनाए हुए भिन्न भिन्न कृत्रिम लोहों से करना। शकुन विमान की पीठ पर तीन वड़े कमरे बनाना, प्रथम में विमान के अङ्गयन्त्रों और उपकरणों को रखना दूसरे में स्तम्भ के साथ यात्रियों के बैठने को घर (Compartments) तीसरे में विमान के सिद्ध यन्त्र आदि साधन। शकुन विमान में चार औष्टम यन्त्र (ऐकिजन), चार वाताकर्षण यन्त्र वायु को खींचने के लिये, भूमि पर सक्चार करने को भी चक लगाना।।

२३७-२५२

#### कापी संख्या १८--

दूसरा सुन्दर विमान है, उसमें घूमोद्गम आदि = विशेष आंग हों। पात्र में धूमाञ्जन तैल, हिंगुल तैल, शुकतुष्डि तैल, कुलटी (मनःशिला) का तैल भरना। विद्युत् के संयोजनार्थ मिण्पेंच के अन्दर नालमार्ग से दो तार लगाना, नालस्तम्भ के अन्दर धूम को रोकने और फेंकने के अर्थ छिद्रसिंहत घूमने वाले तीन चक्र नाल सिंहत लगाना तैलधूम और जलधूम की नालें उन्हें बाहिर निकालने को लगाना एवं ४० यन्त्र सुन्दर विमान में लगाना। शुण्डाल—शूण्ड जैसा यन्त्र १ बालिश्त मोटा १२ बालिश्त लम्बा ऊ वा हो जिससे बिमान दौडता है। दूध गोन्द वाले वृत्तां के दूध गोन्द तथा विशेष निर्दिष्ट लोहे आदिको मिला कर शुण्डाल का बनाया जाना। शुण्डाल से धूम निकालने और वायुको खींचने के द्वारा विमान का चलाना। संघर्षण,पाकजन्य,जलपात,

पुष्ठ

सांयोजक, किरएजन्य श्रादि ३२ विद्युचन्त्र होते हैं परन्तु विमान में सांयोजक विद्यु-चन्त्र का लगाया जाना श्रगस्य के शक्तितन्त्र के श्रनुसार कहा जाना ॥

२५३-२६६

#### कापी संख्या १६----

विद्युत्-शिक्त पूरक पात्र बनाने का प्रकार, विमानको भूमि से उपर उठाने के लिए वातप्रसारण्यन्त्र (वायुके फेंकनेवाला यन्त्र) लगाना, २६०० कक्ष्यगित (अश्वगित) से वात को फेंकना, वायु के निकलने से विमान का वेग से दौड़ना । सुन्दरिवमान का आवरण भी शकुनिवमान की भांति राजलोहे से बनाया जाना, कमरे और शेष ३२ अंग भी वैसे ही बनाना । विमान के चलने में धूम आदि निकालने का वेगप्रमाण गिणित शास्त्र से निश्चित किया जाना, एक चुटकी बजाने जितने काल में धूमोद्गम यन्त्र (ऐकिजन) से औष्टम्य वेग ३४०० लिङ्क (डिप्री) प्रमाण में हो जाने पर विमान का एक घड़ी में ४००० बोस (लगभग ८००० मील) परिमाण से गित करना ॥

२७०-२६०

#### कापी संख्या २०---

तीसरे रुक्मविमान का राजलोहे से बनना और पाकविशेष से रुक्म अर्थात स्वर्ण रंग वाला बन जाना अत एव उसका रुक्म विमान नाम से कहा जाना। १२ बालिश्त लम्बा चौडा लोहिपएड चक्र शृंखला तन्त्री (जञ्जीर) द्वारा अन्य चक्रों से युक्त होने पर गतिशील होता है, अंगूठे द्वारा बटिनका दबाने से सब कलायन्त्रों का चल पडना और विद्युत्त के योग से धूम का ५०० लिंक (डिग्री) वेग हो जाना चक्रताडन-स्तम्भ के आकर्षण से विमान का वेग से उडना। रुक्म विमान में अभ्रक की भित्तियां आदि बनाया जाना।।

पृष्ठ २६१--३०१

#### कापी संख्या २१\_

त्रिपुर विमान अपने तीन आवरणों से पृथिवी जल आकाश में चलने वाला होने से त्रिपुर विमान नाम से प्रसिद्ध होना। प्रथम भाग से पृथिवी पर दूसरे भाग से जल में तीसरे भाग से आकाश में गमन करता है। त्रिपुर विमान में किरणजन्य विद्यु त से काम लेना। त्रिपुर विमान के ऊपर नीचे चक्रों में शक्ति होने से उसका पर्वतों पर चढने तिरछे चलने में समर्थ होना। त्रिपुर विमान में अश्रक का विशेष प्रयोग करना, ब्राह्मण चत्रिय वैश्य श्रुद्ध नाम से अश्रक के चार भेद कहे गए, श्वेत ब्राह्मण स्वत्रय वैश्य और कृष्ण श्रुद्ध अश्रक के चार भेद कहे गए, श्वेत ब्राह्मण स्वत्रय पीत वैश्य और कृष्ण श्रुद्ध अश्रक के १५ मेद। त्रिपुर विमान में दिशाओं में घूमने वाले घर लगाना। उसका प्रथम आवरण सब से बड़ा दूसरा उससे छोटा तीसरा और भी छोटा होना। प्रथम आवरण के ऊपर नीचे मुखनाले पैचों में घूमने वाले हस्त चक्रों—मण्डूक हस्तचक्रों का लगाया जाना उनका विद्यु त्तारों से युक्त हो जल में गित करना।।

प्रष्ठ ३०२--३१८

#### कापी संख्या २२—

जल में गमनार्थ प्रथम आवरण का संकोच कर लेना दूसरे आवरण के नीचे यन्त्रों को ले आना चीरीपट का आवरण में उपयोग। ऊपर की वायु को चूसने के लिए सीत्कारी यन्त्र का लगाना जिससे सर्वत्र वायु प्राप्त हो। विमान में वेणीतन्त्री—चिन्ता-सूचिका होरी लगाना। भाषणाकर्षक दिशाप्रदर्शक, शीतोष्णात्वमापक यन्त्र भी लगाना कहा है। अत्यन्त वर्षा, वात, धूप आदि के प्रतीकार करने वाले यन्त्र भी लगाना। इस प्रकार वर्षोपसंहार यन्त्र, ज्यास्यवातिनरसन यन्त्र, आतपोपसंहारयन्त्र लगाने बतलाए हैं। वर्षोपसंहार यन्त्र की क्विक (कृत्रिम) लोहे से बनाना इस यन्त्र से विमानसम्बन्धी ऊर्ध्वगामी वायु के साथ पुरोवात-वर्षावात (पुर्वा हवा) का संघर्ष हो जाने से पुरोवात दो दुकहों में विभक्त हो जाती है जो कि जल की दो शक्तियों द्रव (पतलापन) और प्राण्त (गीलापन) हैं जिससे विमान पर जल बरस न सकेगा और उसे गीला भी न कर सकेगा। ज्यास्यवातिनरसन यन्त्र वरुण लोहे से बनता है उसके सर्पमुखी तीन पेंच ऊपर आकाश में खुले रखने होते हैं जिनके द्वारा महावात को स्वशक्ति से तीन दुकहे कर आकाश में फॅक देता है। सूर्यातपोपसंहार यन्त्र आतपाशन कृत्रिम लोहे से बनाना इसमें आतपोपसंहारक एवं शीतप्रसारक मिण्यां उष्णता को हटाने वाले अभ्रक चक्र लगाये जाते हैं।।

388-388

#### कापी संख्या २३\_

त्रिपुर विमान के तीसरे आवरण अर्थात् सबसे ऊपर वाले भाग में सूर्य-किरणों का आकर्षण करने वाली मिणयां अंशुपा मिण घूमने वाली मिणयां एवं घूमने वाले तार और घूमने वाले पात्र भी लगाये जाते हैं तथा वेगमापक कालमापक उष्णता-मापक यन्त्र लगाना कहा है, विद्युत् स्थान में इन तीनों यन्त्रों को लगाने का निर्देश किया है।

३३५-३४४



### हस्तलिखितग्रन्थप्रदर्शित विषयानुक्रमणिका

( = )

#### श्रध्याय १

१-मङ्गलाचरणम्।

२—विमानशब्दार्थाधिकरणम्।

३—यन्त (त्रृ ?) त्वाधिकरणम्। ४—मार्गाधिकरणम्।

प्-आवर्ताधिकरणम्।

६-अङ्गाधिकरण्म्।

७-वस्त्राधिकरणम्।

द—आहाराधिकरणम्।

६--कर्माधिकाराधिकरणम्।

१०-विमानाधिकरणम्।

११-जात्यधिकरणम्।

१२ - वर्णाधिकरणम्।

#### श्रध्याय २

१३ असंज्ञाधिकरणम्।

१४ — लोहाधिकरणम्।

१५—संस्काराधिकरणम्।

१६-दर्पणाधिकरणम्।

१७-शक्तयधिकरणम्।

१८-यन्त्राधिकरणम्।

१६-तैलाधिकरणम्।

२०--स्रोषध्यधिकरणम्।

२१-वाताधिकरणम् ।

२२-भाराधिकरणम्।

२३ - वेगाधिकरणम्।

२४-चकाधिकरणम्।

#### श्रध्याय ३

२५ — भ्रामण्यधिकरण्म्।

२६ - कालाधिकरणम्।

२७-विकल्पाधिकरणम्।

२६-संस्काराधिकरणम्।

२६-प्रकाशाधिकरणम् ।

प्रकाशाधिकरत्नम् 🕸 ।

३०-उष्णाधिकरणम्।

३१-शैत्याधिकरणम्।

३२-- आन्दोलना (न ?) धिकरणम् ।

३३—तिर्यञ्चाधिकरणम्।

३४--विश्वतोमुखाधिकरण्म्।

३४-धूमाधिकरणम्।

३६--प्राणाधिकरणम्।

३७--सन्ध्यधिकरणम्।

#### अध्याय ४

३८--श्राहाराधिकरणम्।

३६--लगाधिकरणम्।

४०--वगाधिकरणम्।

४१-हगाधिकरणम्।

४२--लहगाधिकरणम्।

४३--लवगाधिकरणम्।

हस्तलेख में कापी करने वाले के प्रमाद से पुनरुक्ति है।

४४--लवहगाधिकरणम्।

४५--वान्तर्गमनाधिकरणम्।

४६--वान्तर्लगाधिकरण्म्।

४७-ग्रन्तर्लक्ष्याधिकरण्म्।

४८ -बहिर्लक्ष्याधिकरणम्।

४६--बाह्याभ्यन्तर्लक्ष्याधिकरणम्।

#### अध्याय ५

५०--तन्त्राधिकरणम्।

५१--विद्युत्त्रसारणाधिकरणम्।

प्र-व्याप्तयधिकरणम्।

५३--स्तम्भनाधिकरणम्।

५४--मोहनाधिकरणम्।

पूप्—विकाराधिकरणम्।

प्६—दिङ्निदर्शनाधिकरणम्।

५७-- श्रदृश्याधिकरणम्।

प्र--तिर्यञ्जाधिकरणम्।

प्रध-भारवहनाधिकरणम्।

६०- घण्टारवाधि (दि ?) करणम्।

६१—शुक्रभ्रमणाधिकरणम्।

६२ - चक्रगत्यधिकरणम्।

#### श्राच्याय ६

६३ - वर्गविभाजनाधिकरणम्।

६४-- त्रामनिर्णयाधिकरणम्।

६५-शक्लुद्गमाधिकरणम्।

६६-सृतवाहाधिकरणम्।

६७--धूमयानाधिकरणम्।

६८--शिखोद्गमाधिकरणम्।

६६-म्रं शुवाहाधिकरण्म्।

७०-तारमुखाधिकरणम्।

७१—मिणवाहाधिकरणम्।

७२—मरुत्सखाधिकरणम्।

७३--शिक्तगर्भाधिकरणम्।

#### ७४—गारुडाधिकरणम्।

#### अध्याय ७

७५—सिंहिकाधिकरणम्।

७६—त्रिपुराधिकरणम्।

७७-गृहचाराधिकरणम्।

७८—कूर्माधिकरणम्।

७६-ज्वालिन्यधिकरणम्।

८०-माग्डलिकाधिकरण्म्।

८१-ग्रान्दोत्तिकाधिकरणम्।

८२—ध्वजाङ्गाधिकरणम्।

८३--वृन्दावनाधिकरणम्।

८४--वैरिक्चिकाधिकरणम्।

**८५—जलदाधिकरणम्**।

#### बध्याय द

८६--दिङ्निर्णयाधिकरणम्।

८७-ध्वजाधिकरणम्।

दद-कालाधिकरणम्।

८६-विस्तृतिक्रयाधिकरणम्।

६०--श्रङ्गोपसंहाराधिकरण्म् ।

६१—तमःप्रसारणाधिकरणम् ।
६२—गाणकुण्डल्यधिकरणम् ।

६४—ह्रपाकर्षणाधिकरणम्।

६५ - प्रतिबिम्बाकर्षणाधिकरणम्।

६६-गमागमाधिकरणम्।

६७—म्रावासस्थानाधिकरण्म्।

६८—शोधनाधिकरणम्।

**६६--परिच्छेदाधिकरणम्**।

१००--रज्ञ्णाधिकरणम्।

इति विषयसूचिका समाप्ता।।

विज्ञप्ति—यह सूचिका बडोदा राजकीय संस्कृत पुस्तक-भवन से प्राप्त हुई है।



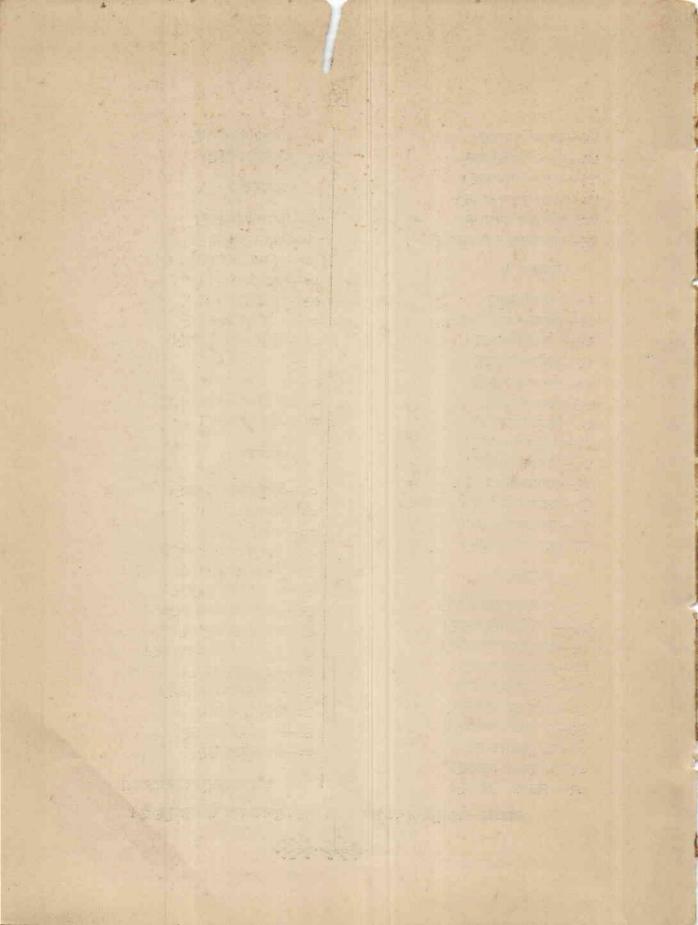

#### यन्त्रसर्वस्वे

## \* वैमानिकप्रकर्गाम् \*

#### मङ्गलाचरगम्

यद्विमानगतास्सर्वे यान्ति ब्रह्म परं पदम् ।
तन्नत्वा परमानन्दं श्रु [श्रु ?] तिमस्तकगोचरम् ॥ ×
पूर्वाचार्यकृतान् शास्त्रानवलोक्य यथामित ।
सर्वलोकोपकाराय सर्वानर्थविनाशकम् ॥
त्रयीहृदयसन्दो [ब्दो ?] हसाररूपं सुखप्रदम् ।
सूत्रैः पद्भशतेर्युं क्तं शताधिकरगौस्तथा ॥
त्रष्टाध्यायसमायुक्तमितगूढं मनोहरम् ॥
त्रगतामितसन्धानकारगां शुभदं नृगाम् ॥
त्रनायासाद् व्योमयानस्वरूपज्ञानसाधनम् ।
वैमानिकप्रकरगां कथ्यतेऽस्मिन् यथामित ॥

मङ्गलाचरणवचनों की बोधानन्दकृत व्याख्या —

#### व्याख्यानश्लोकाः +

महादेवं महादेवीं वागाीं गगापति गुरुम्। शास्त्रकारं भरद्वाजं प्रिगापत्य यथामित ॥ १॥

<sup>×</sup> गुजराती में 'ऋ' का 'रु' उच्चारण करते हैं ग्रतः यहां 'श्रुति' का 'श्रुति' उच्चारण समता से लिपिप्रमाद है जो कि वृत्तिकार के पश्चात् किसी गुजराती कापी करने वाले का काम है।

<sup>ं</sup> भरद्वाज महर्षि ने 'बैमानिक प्रकरण' को पांच सौ सूत्रों, सौ ग्रधिकरणों ग्रौर ग्राठ ग्रध्यायों में लिखा है यह इस कथन से स्पष्ट होता है।

<sup>+</sup> मङ्गलाचरण वचन महर्षि भरद्वाज के हैं 'महादेवं ....' से ब्याख्यानश्लोक वृत्तिकार बोधानन्द यति के हैं।

स्वतिस्सद्धन्यायशास्त्रं वाल्मीिकगिर्णातं तथा ।
परिभाषाचिन्द्रकां च पश्चान्नामार्थकल्पकम् ॥ २ ॥
पश्चवारं विचार्याथ तत्प्रमागानुसारतः ।
बालानां सुखबोधाय बोधानन्दयतीश्वरः ॥ ३ ॥
संग्रहाद् वैमानिकाधिकरग्रस्य यथाविधि ।
लिलेख बोधानन्दवृत्त्याख्यां व्याख्यां मनोहराम् ॥ ४ ॥
व्याख्या लक्षग्रारीत्यास्य पाग्गिनीया[य्या?] श्चिदिमानतः ।
पारिभाषिकरूपत्वाद् व्याख्यातुं नैव शक्यते ॥ ४ ॥

महान् देव परमेश्तर महती देवतारूप वाणी-वेदवाणी, निज्ञ गुरुवर गण्पति को तथा 'यन्त्र-सर्वस्व' नामक शास्त्र एवं तत्रस्थ 'वैमानिक प्रकरण' के रचियता महर्षि भरद्वाज को श्रद्धापूर्वक एवं यथावत् श्रणाम करके स्वतःसिद्ध न्यायशास्त्र तथा वाल्मीिक गण्ति और परिभाषाचिन्द्रका प्रन्थ को पुनः नामार्थकल्प प्रन्थ को पांच वार विचार करके तथा उनके प्रमाणानुसार विद्यार्थियों के सुखवीध-सरल ज्ञान के लिए मुक्त वीधानन्द यतीश्वर ने वैमानिक प्रकरण की बोधानन्दवृत्ति नाम की मनोहर व्याख्या को संचेप से यथानिधि लिखा है। इस प्रन्थ की व्याख्या पारिभाषिकरूप होने से पाणिनीय आदि के अनुसार लच्चणरीति से स्पष्ट नहीं की जा सकती है + ।। १-५।।

प्रारोप्सितस्य ग्रन्थस्य निर्विष्नेन यथाक्रमम् ।
परिसमाप्तिप्रचयगमनाभ्यां यथाविधि ॥ ६ ॥
शिष्टाचारपरिप्राप्तमङ्गलाचरगां स्वतः ।
ग्रनुष्ठाय यथाशास्त्रं शिष्यशिक्षार्थमादरात् ॥ ७ ॥
यद्विमानगतास्सर्वेत्युक्तश्लोकाद्यथाक्रमात् ।
स्वेष्टदेवनमस्काररूपमङ्गलमातनोत् ॥ ६ ॥
ग्रर्थात्सूचयति ग्रन्थादनुबन्धचतुष्टयम् ।
बह्मानुग्रहसंलब्धवेदराशिः कृपाकरः ॥ ६ ॥

प्रारम्भ करने में श्रमीष्ट प्रन्थ की यथाक्रम निर्विद्दनहरूप से यथाविधि परिसमाप्ति और विस्तार प्रचार के लिये एवं शिष्यों की शिक्षा के श्रर्थ शास्त्रानुसार श्रादर से शिष्टाचारपरम्परा से प्राप्त मङ्गलाचरण का स्वयं श्रनुष्ठान करके 'यद्विमानगतास्सर्वे' उक्त श्लोक से क्रमानुसार निज इष्टदेव का नमस्कारहए मङ्गल का महर्षि भरद्वाज ने सेवन किया है। परमेश्वर के श्रनुष्रह से समस्त वेद्ज्ञान को प्राप्त हुआ, दयालु प्रन्थकार निज प्रन्थ से श्रनुबन्धचतुष्ट्य को प्रकरण एवं प्रसङ्ग से सूचित करता है।।१-६।।

निर्मथ्य तद्वेदाम्बुधि भरद्वाजो महामुनिः। नवनीतं समुद्धृत्य यन्त्रसर्वस्वरूपकम्।। १०॥

क यहां हस्तलेख में 'पाणिनीय्यादिमानतः' प्रयोग से 'नीय्य' यकारद्वित्व है ग्रौर ऐसा ग्रनेक स्थलों पर ग्राया है, हो सकता है यह शैली दाक्षिणात्य हो।

<sup>🕂</sup> इस ग्रन्थ का समस्त हिन्दी भाषा का अनुवाद हमारा ( स्वामी ब्रह्मपुनि का ) है।

प्रायच्छत्सर्वलोकानामीप्सितार्थफलप्रदम् । तस्मिन् चत्वारिंशतिकाधिकारे सम्प्रदर्शितम् ॥ ११ ॥ नानाविमानवैचित्र्यरचनाक्रमबोधकम् । श्रष्टाध्यायैर्विभाजितं शताधिकरगौर्युतम् ॥ १२ ॥ सूत्रैः पञ्चशतैर्युक्तं व्योमयानप्रधानकम् । वैमानिकप्रकरगामुक्तं भगवता स्फुटम् ॥ १३ ॥

महर्षि भरद्वाज ने उस वेदरूप समुद्र का निर्मन्थन करके सब मनुष्यों के अभीष्ट्र फलप्रद 'यन्त्रसर्वस्व' प्रन्थरूप मक्खन को निकाल कर दिया। चालीस अधिकारों-प्रकरणों से युक्त उस 'यन्त्रसर्वस्व' प्रन्थ में भिन्न भिन्न विमानों की विचिन्नता और रचनाक्रम का बोधक आठ अध्यायों से विभाजित सौ अधिकरणों वाला पांच सौ सूत्रों से युक्त आकाशयान विमान-प्रधानरूप से जिसमें वर्णित है ऐसा 'वैमानिक प्रकरण' भगवान् भरद्वाज ऋषि ने सम्प्रदर्शित किया एवं स्पष्ट कहा है ॥ १०-१३ ॥

तत्रादौ मङ्गलश्लोकतात्पर्यं (यर्स् ?) सिन्नरूप्यते । उत्तरे तापनीये च शैव्यप्रश्ने च काठके (टके ?) ॥१४॥ माण्ड्क्ये च यदोङ्कारः परापरिविभागतः । उक्तं स्यादारुरुभूणां ब्रह्मप्राप्तचर्थमादरात् ॥ १४ ॥ विमानत्वेन मुनिना तदेवात्राभिर्वाणतम् । वाच्यार्थलक्ष्यार्थभेदात्तद्द्वि(द्वि?) भा भिद्यते श्रु (श्रृ?)तौ ॥१६॥ तुरीय एव लक्ष्यार्थः प्रग्वस्येति कीर्तितः । तदेवाखण्डैकरसः परमात्मेति चोच्यते ॥ १७ ॥ एत(क?) दालम्बनं श्रष्ठिमत्यादि श्रु (श्रृ?) तिमानतः । गमनार्थं साधकानां भक्त्या तत्परमं पदम् ॥ १८ ॥

अव प्रथम मङ्गलरलोकों का तात्पर्य निरूपण किया जाता है उत्तर तापनीय, शैव्य प्रश्न, कठिशोक और माण्डूक्य उपनिषद् में जो ओङ्कार —'ओम्' पर अपर विभाग से वर्णित है वह आरोहण करने को उत्मुकों की ब्रह्मप्राप्ति के अर्थ आदर से कहा गया है। भरद्वाज मुनि ने इस मङ्गलाचरण में उसी ओम् ब्रह्म का विमान रूप से वर्णन किया है, उक्त ओम् रूप ब्रह्म वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के भेद से उपनिषद् रूप श्रु ति में दो प्रकारों में विभक्त हो जाता है। प्रण्व अर्थात ओम् का तुरीयरूप अर्थात् चतुर्थ अमात्र रूप या वस्तुरूप ही लक्ष्यार्थ है ऐसा कहा है वही अर्खण्ड एकरस परमात्मा है ऐसा भी कहा है। यही ओङ्काररूप आलम्बन श्रेष्ठ है 'एतदालम्बन श्रेष्ठमेतदालम्बन परम्' इत्यादि उपनिषद् वचनों के प्रमाणानुसार उपासकों का भिक्त से प्राप्त करने योग्य वह परम पद है।। १४-१८।।

वाचक (:) प्रगावो ह्यत्र विमान इति वर्गितः । तमारुह्य यथाशास्त्रं गुरूक्तेनैव वर्ग्मना ॥ १६ ॥ ये विशन्ति ब्रह्मपदं ब्रह्मचर्यादिसाधनात् । तदत्र मञ्जलश्लोकरूपेगा प्रतिपादितः ॥ २० ॥ यहां वाचकरूप त्रोम् ही विमान है ऐसा वर्णित किया है गुरुद्वारा उपिदृष्ट मार्ग से उस पर शास्त्रानुसार त्रारोहण कर जो उपासक जन ब्रह्मचर्य त्रादि साधन द्वारा ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं वह ऐसा ब्रह्मपद यहां मङ्गलश्लोकरूप वचन से विमान प्रतिपादित किया है ॥ १६—२०॥

तदर्थबोधकपदान्यष्ट श्लोके स्मृतानि हि । द्वितीय (य्य ?) † पदतस्तेषु सम्यगुक्ता मुमुक्षवः ॥ २१ ॥ स एव कर्तृ वाची स्याज्जीववाचीति चोच्यते। यद्विमानगतेप्यत्र वाचकः प्रगावस्स्मृतः ॥ २२ ॥ विमानत्वेनात्र सम्यक्तदेव प्रतिपादितः । एष एवादिमपदो भवेत् कर्तृ विशेषराम् ॥ २३॥ तुरीयपदतः प्रोक्तमवाङ्मानसगोचरम् । ग्रखण्डैकरसं ब्रह्म प्राप्तव्यस्थानमुत्तमम् ॥ २४॥ उक्तमेतत्कर्मपदमिति श्लोकान्वयक्रमात् प्रगावाख्यविमानेन गमनं यत्प्रकीर्तितम् ॥ २५॥ तत्तृतीयपदेनोक्तं वाच्यलक्ष्यैक्यबोधकम् कियापदिमति प्रोक्तम (क्तं ग्र?) न्वयक्रमतः (त?) स्फुटम् ॥२६॥ विशेषग्।पदानि स्युः कर्मग्।स्त्रीण्यथाक्रमम्। + प्रसिद्धि (दृ?) द्योतनार्थाय पञ्चमं पदमीरितम् ॥ २७ ॥ तथैव सप्तपदं नित्यानन्दप्रबोधकम् । सर्ववेदान्तमानत्वबोधार्थं चाष्ट्रमं पदम्

उसके अर्थबोधक आठ पद यहां श्लोक में स्मरण किए गये हैं—कहे हैं, उनमें द्वितीय पद से मुमुच्च भली प्रकार कहे हैं। वह ही ओम् कर्ण्वाची अर्थात् जगत्कर्ता परमेश्वर का वाचक है और जीववाची अर्थात् जीव का वाचक भी कहा जाता है ‡, यहां जिस विमानपदप्राप्ति पर भी ओम् वाचक निश्चित है। यहां मङ्गलाचरण में विमानरूप से वह ही भली प्रकार प्रतिपादित किया है वह ही आदि का पद अर्थात् ब्रह्मात्मा का प्रथम पाद या ओम् में अकार कर्ण्विशेषण है। तुरीय पद अर्थात्—ब्रह्मात्मा के चतुर्थ पाद या ओम् के अमात्ररूप से वाणी और मन के व्यवहार से रहित अर्थात्—अवर्णनीय और अचिन्त्य अखण्ड एकरस उत्तम प्राप्तव्य स्थानरूप ब्रह्म कहा है। यह कर्मपद इस प्रकार श्लोकान्वय कम में कह दिया ओम् हप विमान से गमन करना पहुँचना या प्राप्त करना जो कहा गया है। तृतीय पद से

<sup>†</sup> यहां 'द्वितीय्य' में यकारद्वय पूर्व की भांति दाक्षिगात्य हो सकता है।

<sup>🕂</sup> यहां 'त्रीण्ययाक्रमम्' त्रीिं यथाक्रमम् में त्रीिंग के अन्तिम इकार का लोप पुरातन छान्दस है।

<sup>‡</sup> ग्रोम् को जीववाची भी कहना ग्रह वृत्तिकार बोधानन्द का है हमारा नहीं हमने तो उसके श्लोक का श्रनुवाक किया है।

वह वाच्य लक्ष्य की एकता का बोधक कहा है वह अन्वयक्रम से क्रियापद स्पष्ट कहा गया है। तीन विशेषण पद कर्म के यथाक्रम हैं पांचवां पद प्रसिद्धि दर्शाने के अर्थ कहा गया है। उसी प्रकार सातवां पद नित्यानन्द का बोधक है और अठिवां पद समस्त वेदान्त उपनिषद् वचनों द्वारा माननीयता के दर्शाने के अर्थ है।। २१—२८।।

नत्वेति यत्पदं प्रोक्तं तत्प्रह्वीभावबोधकम् । एतेन तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थोक्तमभूत्क्रमात् ॥ २६ ॥ यद्विमानगतेत्यत्र त्वंपदत्वेन विंगतम् तत्पदार्थत्वेन ब्रह्मपरं पदिमतीरितम् नत्वेत्यैक्यपरामशार्थोऽसि पदार्थबोधकः । इत्थं श्लोकात्तत्त्वमिस वाक्यार्थस्सन्निरूपितः ॥ ३१ ॥ तदर्थेवयानुसन्धानरूपमञ्जलमातनोत् । एवं विधाय विधिवनमङ्गलाचरगां मुनिः ॥ ३२॥ पूर्वाचार्यांश्च तद्ग्रन्थान् द्वितीयश्लोकतोत्रवीत् । विश्वनाथोक्तनामानि तेषां वक्ष्ये यथाक्रमम् ॥ ३३ ॥ नारायगः (गो ?) शौनकइच गर्गो वाचस्पतिस्तथा । चाक्रायिएार्घु ण्डिनाथश्चेति शास्त्रकृतस्स्वयम् ॥३४॥ विमानचिन्द्रका व्योमयानतन्त्रस्तथैव च। यन्त्रकल्पो यानविन्दुः खेटयानप्रदीपिका ॥ ३५ ॥ व्योमयानार्कप्रकाशक्वेति शास्त्राणि षट् क्रमात्। नारायगादिमुनिभिः प्रोक्तानि ज्ञानवित्तमैः ॥ ३६ ॥ विचार्येतानि विधिवद् भरद्वाजः कृपानिधिः। वैमानिकप्रकरणं सर्वलोकोपकारकम् । पारिभाषिकरूपेगा रचयामास विस्तरात् ॥ ३७ ॥

मङ्गल वचनों में 'नत्वा' यह पद जो भरद्वाज ऋषि ने कहा है वह आदर-विनय भाव का दर्शक है इससे 'तत्वमिस' आदि उपनिषद् वाक्यार्थों से कहा हुआ बहा कम से समभाना चाहिये। 'यद्विमान गतः' यहां त्वं पदरूप से उपनिषद् वचन में 'तत्त्वमिस श्वेतकेतो' कहा गया है 'तत्' पदार्थ-रूप से ब्रह्मपरक पद है ऐसा कहा है। 'नत्वा' यह ऐक्य परामर्श (जीवब्रह्म की एकता) के साथ सम्बन्ध खते वाला 'असि' का पदार्थबोधक है इस प्रकार श्लोक से 'तत्त्वमिस' वाक्य का अर्थ निरूपित किया है ।। भरद्वाज मुनि ने इस प्रकार विधिवत् मङ्गल।चरण करके उस ऐक्यार्थ के अनुसन्धानरूप मङ्गल का विस्तार किया है।। पूर्व आचार्यों और उनके प्रन्थों को दूसरे श्लोक से कहा है, विश्वनाथ आचार्य के

<sup>+</sup> यहां जीवब्रह्म की एकता का सिद्धान्त वृत्तिकार बोधानन्द का है हमारा नहीं हमने तो उसके वचनों का अनुवाद किया है।

द्वारा कहे हुए उनके नामों को मैं कम से कहूँगा। नारायण, शौनक, गर्ग, वाचस्पति, चाकायणि श्रौर घुण्डिनाथ ये ऋषि स्वयं शास्त्रकार हैं। विमानचिन्द्रका, व्योमयानतन्त्र, यन्त्रकल्प, यानविन्दु, खेटयान-प्रदीपिका श्रौर व्योमयानार्कप्रकाश ये छः शास्त्र कम से विशेष ज्ञानवेत्ता नारायण श्रादि मुनियों ने कहे हैं। द्यानिधि भरद्वाज ऋषि ने इन शास्त्रों को भली प्रकार विचार कर सर्वलोकोपकारक 'वैमानिक प्रकरण' पारिभाषिक रूप से विस्तार से रचा है अ।। २६—३७।।

अथ विमानशब्दार्थविचार:---

वेगसाम्याद् विमानोग्रहजानामिति । अ० १ । स्० १ ॥

सूत्रराब्दार्थ-अण्डजों अर्थात पिचयों के वेगसाम्य से विमान कहलाता है। बोधानन्दवृत्ति:-

> श्रण्डजेत्यत्र सूत्रेस्मिन् गृध्राद्याः पक्षिगः स्मृताः । श्राकाशगमने तेषां वेगशिनत स्ववेगतः ॥१॥ यः समर्थो विशेषेगा मातुं गिगतसंख्यया । स विमान इति प्रोक्तो वेगसाम्याच्च शास्त्रतः ॥ २॥

यद्वा---

गृध्रादिपक्षिणां वेगसाम्यं यस्यास्ति वेगतः । स विमान इति प्रोक्त (क्तो ?) स्राकाशगमने क्रमात् ॥३॥

इस सूत्र में "अण्डजानाम्" पद से गृध्र आदि पत्ती कहे गये हैं आकाशगमन में उनकी वेगशिक को जो स्ववेग से गिएतसंख्या द्वारा विशेषरूपेण मापने तुलित करने में समर्थ हो वह वि—मान पत्ती के मान होने से अर्थात् वेगसाम्य से और शास्त्रानुसार (शब्दशास्त्रानुसार ) विमान कहा गया है। अथवा आकाशगमन में गृध्र आदि पिचयों के वेग की समता क्रमशः जिसके वेग से हो सकती है वह विमान कहा गया है + ॥ १—३॥

इत्थम्भावेति 🗴 शब्दस्स्याद् (दस्याद् ?) विमानार्थविनिर्णये—

लल्लोपि-

विसोप (म) ानं गमने येषामस्ति खमण्डले । ते विमाना इति प्रोक्ता यानशास्त्रविशारदैः ॥ ४॥

महर्षि भरद्वाज के रचे 'वैमानिक प्रकरणा' से पूर्व विमानशास्त्र के ग्रन्थ 'विमानचिन्द्रका, व्योमयानतन्त्र,
 यन्त्रकल्प, यानविन्दु, खेटयानप्रदीपिका, व्योमयानाकंप्रकाश' ये छः थे।

<sup>-</sup> ऋग्वेद में भी श्येन की उपमा उड़ने में विमान यान को दी है ''ग्रा वां रथो ग्रश्विना श्येनपत्वा सुमृलीकः स्ववां यात्वर्वाङ् ।'' (ऋ० १।११८।१)

<sup>×</sup> इत्यग्भाव इति—इत्यम्भावेति सन्धिरार्षः पुरातनप्रयोगो वा ।

नारायगोपि-

पृथिव्यप्स्वन्तरिक्षेषु खगवद्वेगतः स्वयम् । यस्समर्थो भवेद् गन्तुं स विमान इति स्मृतः ॥ इत्यादि ॥५॥

शङ्कोपि—

स्थानात्स्थानान्तरं गन्तुं यस्तमर्थः खमण्डले । स विमान इति प्रोक्तो यानशास्त्रविशारदैः ॥ ६ ॥ इत्यादि

विश्वम्भर:-

देशाहेशान्तरं तद्वद् द्वीपाद् द्वीपान्तरं तथा । लोकाल्लोकान्तरं चापि योम्बरे गन्तुमर्हति । स विमान इति प्रोक्तः (ो ?) खेटशास्त्रविदां वरैः ॥७॥

विमानार्थ के निर्णय में इस प्रकार भाववाला यह विमान शब्द है। लल्ल आचार्य ने भी कहा है—आकाश-मण्डल में गमन करने में पित्तियों के साथ जिन की उपमा एवं तुल्यता हो वे यानशास्त्रज्ञ विद्वानों द्वारा विमान कहे गये हैं। नारायण आचार्य ने भी कहा है—पृथिवी जल आकाश में पित्तियों के वेग की भांति स्वयं (यन्त्रादि द्वारा) जो गमन करने को समर्थ हो वह विमान कहा गया है। आचार्य शङ्क ने भी कहा है—आकाशमण्डल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को जो समर्थ हो वह यानशास्त्रज्ञ विद्वानों द्वारा विमान कहा गया है। एवं विश्वम्भर आचार्य ने भी कहा है—आकाश में देश से देश को द्वीप से द्वीप को और लोक से लोक को जो जा सकता हो वह यानशास्त्रज्ञ उच्च विद्वानों द्वारा विमान कहा गया है।। ४—७।।

एवं विमानशब्दार्थमुक्त्वा शास्त्रानुसारतः । ग्रथेदानीं तद्रहस्यविचारस्स प्रकीत्यंते—
रहस्यज्ञोधिकारी ॥ श्र० १ । स० २ ॥

सूत्रशब्दार्थ-रहस्यों का जाननेवाला विमान चलाने में श्रधिकारी है। बोधानन्दवृत्ति:-

वैमानिकरहस्यानि (िण्?) यानि प्रोक्तानि शास्त्रतः । द्वानिशदिति तान्येव यानयन्त्रत्वकर्मिण् ॥ १ ॥ साधकानि भवन्तीति यदुक्तं ज्ञानिभः पुरा । तत्सूत्रस्यादिमपदात्सूचितं भवति स्फुटम् ॥ २ ॥ एतद्रहस्यविज्ञानं विदितं येन शास्त्रतः । द्वितीयपदतः प्रोक्तं सोधिकारी भवेदिति ॥ ३ ॥ एतेन यानयन्त्रत्वे रहस्यज्ञानमन्तरा । सूत्रेधिकारसंसिद्धि नेति सम्यग्विनिर्णितम् ॥ ४ ॥

विमानरचने व्योमारोहणे चालने तथा।
स्तम्भने गमने चित्रगतिवेगादिनिर्णये।। ५।।
वैमानिकरहस्यार्थज्ञानसाधनमन्तरा।
यतोधिकारसंसिद्धि नेंति सूत्रेण वर्णितम्।। ६।।
ततोधिकारसंसिद्धचै तद्रहस्याण्यथाक्रमम्।
यथोक्तानि रहस्यलहर्यां लह्नादिभिः पुरा।। ७।।
तथैवोदाहरिष्यामि संग्रहेण यथामति।

इस प्रकार शास्त्रानुसार विमानशब्दार्थ कहकर पुनः अब विमानरहस्य विचार वर्णित किया जाता है—शास्त्र द्वारा जो वैमानिक रहस्य बत्तीस कहे हैं वे ही यान-चात्तकर्भ में साधक होते हैं यह जो विद्वानों ने पुराकाल में कहा है वह सूत्र के आदिम पद से स्पष्ट सूचित होता है। इस बत्तीस रहस्यविज्ञान को जिसने शास्त्रद्वारा जान लिया है वह विमान का अधिकारी है यह द्वितीय पद से कहा है। इससे यानचालक कर्म में रहस्यज्ञान के विना विमानाधिकार नहीं है यह भली प्रकार निर्णय दिया है। विमान के रचने, आकाश में चढ़ने, चलाने, स्तम्भन करने—नियन्त्रण में रखने, उड़ाने चित्रगति और वेग आदि देने के निर्णय में वैमानिक रहस्यार्थज्ञानरूप साधन के विना अधिकारसंसिद्धि नहीं है अतः उसे सूत्र में कहा है। अधिकारसंसिद्धि के लिये उन रहस्यों को लल्ल आदि आचार्यों ने पुराकाल में कमशः जैसे 'रहस्यलहरी' प्रनथ में कहा है वैसे ही संत्रेप से यहां यथावत् उदाहत करूंगा।। १—७।।

उक्तं हि रहस्यलहर्याम्--

मान्त्रिकस् [को ?] तान्त्रिकस्तद्वत्कृतकश्चान्तरालकः ।
गूढो दृश्यमदृश्यं च परोक्षश्चापरोक्षकः ।। १ ।। [६]
सङ्कोचो विस्तृतश्चैव विरूपकरणस्तथा ।
रूपान्तरस्मुरूपश्च ज्योतिर्भावस्तमोमयः ।। २ ।। [६]
प्रलयो विमुखस्तारो महाशब्दिवमोहनः ।
लङ्कनस्सार्पगमनश्चपलस्सर्वतो मुखः ।। ३ ।। [१०]
परशब्दग्राहकश्च रूपाकर्षणस्तथा ।
कियारहस्यग्रहणो दिवप्रदर्शनमेव च ।। ४ ।। [११]

स्तब्धकः ]को ?] कर्षग्रश्चेति रहस्यानि यथाक्रमम् [१२] एतानि द्वात्रिशद्रहस्यानि [िग्ग ?] गुरोर्मु खात् ॥ ५ ॥

<sup>#</sup> हस्तलेख में श्लोकार्द्ध छुटा हुन्ना है जो किसी कापी करने वाले से छूटा है, जिस श्लोकार्द्ध में 'श्राकाशाकार, जलदरूप' ये दो रहस्य थे तभी पूरी संख्या ३२ होगी, तथा श्रागे रहस्यविवरण में २६ ३० संख्वा में उक्त दोनों रहस्यों को दिया हुन्ना भी है।

विज्ञाय विधिवत्सर्वं पश्चात् कार्यं समारभेत् [१३] एतद्रहस्यानुभवो यस्यास्ति गुरुबोधनः ॥ ६ ॥ स एव व्योमयानाधिकारी स्यान्नेतरे जनाः (३) [१४] एतेषां सिद्धनाथोक्तरहस्यार्थविवेचनम् ॥ संप्रहेरा प्रवक्ष्यामि रहस्यज्ञानसिद्धये [१४]

'रहस्यलहरी' में कहा है कि—मान्त्रिक, तान्त्रिक, कृतक, अन्तरालक, गृह, दृश्य, अदृश्य, परोच, अपरोचक, सङ्कोच, विस्तृत, विरूपकरण, रूपान्तर, सुरूप, ज्योतिर्भाव, तमोमय, प्रलय, विमुख, महाशब्दिवमोहन, लङ्गन, सार्पगमन, चपल, सर्वतोमुख, परशब्दश्राहक, रूपाकर्षण, क्रियारहस्यप्रहण, दिक्पदर्शन, (आकाशाकार, जलदरूप), स्तब्धक, कर्षण। यथाक्रम इन बत्तीस रहस्यों को गुरुमुख से जानकर पुनः विधिवत् समस्त कार्य प्रारम्भ करना चाहिये।। गुरु से सीखा हुआ यह रहस्यानुभव जिसको है वह ही व्योमयान अर्थात् आकाशयान विमान चलाने का अधिकारी हो सकता है अन्य जन नहीं ——१५।।

इन बत्तीस प्रकार के विमानविषयक रहस्यों के सिद्धनाथ त्राचार्य द्वारा वर्णित विवेचन को मैं रहस्यज्ञानसिद्धि के लिये संत्तेप से कहूँगा ॥१५॥

(१) तत्र मान्त्रिकरहस्यो नाम—मन्त्राधिकारोक्तरीत्या छिन्नम-स्ताभैरवीवेगिनोसिद्धाम्बादिमन्त्रानुष्ठानैरुपलब्धसिद्धमार्गोवतघुटिकापादुकादृश्या-दृश्यादिशिवतिभस्त (भिः त?) था सिद्धाम्बा—ग्रोषध्यैश्व (धीश्व?) यादिमन्त्रानुष्ठानैः सम्प्राप्त ग्रोषधिभिस्तद्द्रा (द्रा?) वकतैलादिभिश्च भुवनैश्व (नेश्व) यादिमन्त्रानुष्ठानलब्धमन्त्रशक्तियाशक्त्यादिभिश्च कलासंयो-जनद्वाराऽभेद्यत्वाच्छेद्यत्वादाह्यत्वाविनाशित्वादिगुर्गाविशिष्टविमानरचनािकया-रहस्यम् × ॥

(१) मान्त्रिक रहस्य विचार—मन्त्राधिकार में कही रीति के अनुसार छिन्नमस्ता भैरवी वेगिनी सिद्धाम्बा † आदि के मन्त्रानुष्ठानों से उपलब्ध सिद्ध मार्गों में कही हुई घुटिका, पादुका, दृश्य अदृश्य ‡ आदि की शिक्तयों द्वारा तथा सिद्धाम्बा ओषधि + ऐश्वर्य आदि के मन्त्रानुष्ठानों से प्राप्त ओषधियों

<sup>×</sup> हस्तलेख में 'द्वारा ग्रभेद्यत्वग्रच्छेद्यत्व ग्रविनाशित्व।दि' ऐसा सन्धिरहित पाठ है।

<sup>ं</sup> खिल्नमस्ता आदि चार प्रकार की विद्युत् के नाम पारिभाषिक प्रतीत होते हैं जो यन्त्र में प्रयुक्त की जाती है।

<sup>‡</sup> घुटिका म्रादि शक्तिरूप साधनों के जातिवाचक नाम हैं।

<sup>+</sup> राजनिषण्टु में 'सिद्धौषिधयां' पांच ग्रोषिधयों के नाम बतलाये हैं। तैलकन्दसुधाकन्दरुदन्ता सर्वपाशीषु। तैलकन्दः सुधाकन्दः क्रीडदन्ती रुदन्तिका।। सपंनेत्रयुताः पञ्च सिद्धौषिधसंज्ञका।। (रा० नि०)

एवं उनके द्रावक तैल + आदि से भुवन ऐश्वर्य आदि मन्त्रानुष्ठानों से प्राप्त मन्त्रशिक (विद्यायुक्त विचारशिक ) एवं क्रियाशिक आदि से कलासंयोजन द्वारा अभेयता अच्छेयता अदाह्यता अविनाशिता आदि गुण्विशिष्ट विमानरचनारूप किथारहस्य क्चिर है।

- (२) तान्त्रिकरहस्यो नाम--महामायाशम्बरादितान्त्रिकशास्त्रोक्ता-नुष्ठानमार्गात्तत्तच्छक्तचनुसन्धानरहस्यम् ॥
- (२) तान्त्रिकरहस्यविचार—महामाया शम्बर आदि तान्त्रिक शास्त्र में कहे अनुष्ठान मार्ग से उस शक्ति का अनुसन्धानरहस्य विचार है।।
  - (३) कृतकरहस्यो नाम—विश्वकर्मछायापुरुषमनुमयादिशास्त्रानुष्ठान-(नु?) द्वारा तत्तच्छ्रक्तचनुसन्धानपूर्वकं तात्कालिकसङ्कल्पानुसारेण विमान-रचनाक्रमरहस्यम् ॥
- (३) कृतक रहस्य विचार— विश्वकर्मा, छायापुरुष, मनु, मय ‡ श्रादि ( यन्त्राविष्कारक महर्षियों के ) शास्त्रों के श्रनुष्ठान द्वारा उस शिक्त का श्रनुसन्धान खोज ध्यान तात्कालिक सङ्कल्प श्रर्थात् तुरन्त नूनन कल्पना के श्रनुसार विमानरचनाक्रम रहस्य विचार है ।
  - (४) ग्रन्तरालरहंस्यो नाम—ग्राकाशपरिधिमण्डलशक्तिसन्धिस्थानेषु विमानप्रवेशो यदा भवति तदोभय (तदा उभय ?) शक्तिसम्मर्दनेन चूर्गितो भवति । ग्रतो (तः ?) विमानस्य तत्सन्धिप्रवेशसूचनात्तदन्तरालेषु विमानन्तरम्भनिक्रयाकरण्रहस्यम् ।।
- (४) अन्तरालरहस्य विचार आकाशपरिधिमण्डल की शिक्तयों के सिन्धस्थानों में जब विमान-प्रवेश हो जाता है तो दोनों शिक्तयों के सम्मर्दन से विमान चूर्णित हो जाता है दूट जाता है। अतः विमान के उस सिन्धिप्रवेश की सूचना करने से उन अन्तरालों में विमानस्तम्भनिक्रया करने रूप रहस्य का विचार होना चाहिये।
  - (५) गूढ़रहस्यो नाम--वायुतत्त्वप्रकरणोक्तरीत्या वातस्तम्भाष्टम-परिघिरेखापथस्य यासावियासाप्रयासादिवातशक्तिभः सूर्येकिरणान्तर्गततम-दशक्तिमाकृप्य तत्संजोजनद्वारा विमानाच्छादनरहस्यम् ॥
- (५) गूढ़रहस्यविचार—वायुतत्त्व प्रकरण में कही रीति के अनुसार वातस्तम्भ की आठवीं परिधि के रेखामार्ग की यासा वियासा प्रयासा आदि वातशिक्तयों के द्वारा सूर्यिकरणान्तर्गत अन्धकार शिक्त को आकृष्ट कर उसके संयोजनद्वारा विमानाच्छादन करना रहस्य है।

<sup>🕂</sup> यन्त्र में तैल का उपयोग ग्रावश्यक है भ्रतः कहा गया है।

<sup>‡</sup> विश्वकर्मा, छायापुरुष, मनु, मय म्रादि प्राचीन विमान म्रादि यान यन्त्र के म्राविष्कारक तथा उन उन शास्त्रों के रचयिता थे। वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का म्राविष्कारक विश्वकर्मा कहा ही है।

- (६) दृश्यरहस्यो नाम—-ग्राकाशमण्डले विद्युद्वातिकरण्शक्तचोः परस्परसम्मेलनात्सञ्जातिबम्बकुच्छक्तेर्विमानपोठपुरोभागस्य विश्विक्रयादर्पण्विले प्रतिफलं कृत्वा पश्चात्तत्प्रकाशसन्त्रिवेशनद्वारा मायाविमानप्रदर्शनरहस्यम् ॥
- (६) दृश्य रहस्य विचार—आकाशमण्डल में विद्युत्किरण वातिकरण (वातलहर) इन दोनों की शिक्तयों के परस्पर सम्मेलन से उत्पन्न हुई विम्वकरने वाली शिक्त से विमान-पीठ के सामने-वाले भाग के विश्विक्तया र्पण्डप बिल में प्रतिफल छाया करके पश्चात् उस प्रकाश के पड़ने से माया-विमान के दिखलाई पड़ने का रहस्य है।।
  - (७) म्रदृश्यरहस्यो नाम—शक्तितन्त्रोक्तरीत्या सूर्यरथेषादण्डप्राङ्-मुखपृष्ठकेन्द्रस्थवैगारथ्यविकरगादिशक्तिभरा (भिः म्रा?) काशतरङ्गस्य शक्तिप्रवाहमाकृष्य वातमण्डलस्यबलाहाविकरगादिशक्तिपञ्चके नियोज्य तद्द्रा (द्वा?) राश्वेताभ्रमण्डलाकारं कृत्वा तदावरगाद्विमानादृश्यकरगा-रहस्यम्।।
- (७) ऋदश्य रहस्य विचार -शिकतन्त्र की कही शिति के अनुसार सूर्यिकरण के उषादण्ड के सामने पृष्ठ केन्द्र में रहने वाले वैणारध्य विकरण् आदि शिक्तयों से आकाशतरङ्ग के शिक्तप्रवाह को खोंच कर वायुमण्डल में रहने वाली बलाहा (बलाहाका) विकरण आदि पांच शिक्तयों को नियुक्त करके उनके द्वारा सफेद अभ्र मण्डलाकार करके उस आवरण से विमान के अदृश्य करने का रहस्य है।।।।।
  - (८) परोक्षरहस्यो नाम—मेघोत्पत्तिप्रकरणोक्तशरन्मेघावरणषट्केषु द्वितोया (य्या?) वरणपथे विमानमन्तर्धाय विमानस्थशक्त्याकर्षणदर्पण-मुखात्तन्मेघशक्तिमाहृत्य पश्चाद्विमानपरिवेषचक्रमुखे नियोजयेत् । तेन स्तम्भनशक्तिप्रसारणं भवति, पश्चात्तद्द्वा (द्वा?) रा लोकस्तम्भनक्रियारहस्यम् ।।
- (८) परोत्तरहस्य विचार—मेघोत्पत्ति प्रकरण में कहे शरद् ऋतुसम्बन्धी छः मेघावरणों के द्वितीय आवरण मार्ग में विमान छिपकर विमानस्थ शक्ति का आकर्षण करने वाले दर्पण के मुख से उस मेघशिक को लेकर पश्चात् विमान के घेरे वाले चक्रमुख में नियुक्त करे उससे स्तम्भनशिक्त का फैलाव हो जाता है पुनः उसके द्वारा स्तम्भनिक्रया रहस्य हो जाता है।।
  - ( ६ ) ग्रपरोक्षरहस्यो नाम—शक्तितन्त्रोक्तरोहिग्गीविद्युत्प्रसारगोन विमानाभिमुखस्थवस्तूनां प्रत्यक्षनिदर्शनिकयारहस्यम् ॥
- (E) ऋपरोत्त रहस्य विचार—शिक्तिनत्र में कहीं रोहिगी विद्युत्—के फैलाने से + विमान के सामने ऋाने वाली वस्तुओं का प्रत्यन्त दिखलाई देना रूप ऋपरोत्त (प्रत्यन्त ) क्रिया रहस्य है।।
  - \* सूयं पृथिवी के मध्य पृथिवी की गति रेखा के अनुसार कायं करने वाला सूर्य-रथ-ईषा दण्ड, यह कोई अपङ्ग विमान का पारिभाषिक नाम से कहा गया है जिसके आगे पीछे और केन्द्र से वैगारथ्य आदि शक्तियां निकलती हों उनसे आकाश से शक्तिप्रवाह खींचा जाता हो।
  - + यह रोहिगा विद्युत्-कोई फेंकने वाली सर्च लाईट की भांति लाईट होगी।

(१०) सङ्कोचनरहस्यो नाम—यन्त्राङ्गोपसंहाराधिकारोक्तरीत्या [ग्रन्त?] उन्तरिक्षेति [ग्रति?] वेगात्पलायमानानां विस्तृतखेटयानानाम-पायसम्भवे विमानस्थसप्तमकीलीचालनद्वारा तदङ्गोपसंहारिकयारहस्यम् ॥

(१०) सङ्कोचन रहस्य विचार—यन्त्रोपसंहाराधिकार में कही रीति के अनुसार आकाश में दौड़ते हुए बड़े विमानों के अतिवेग से अपने विमान के नाश की सम्भावना होने पर विमानस्थ सातवीं कीली अर्थात घुण्डी (बटन पेंच) के चलाने द्वारा उसके अङ्गों का उपसंहार अर्थात् सङ्कोचन किया रहस्य है ॥

(११) विस्तृतरहस्यो नाम — ग्राकाशतन्त्रोक्तप्रकारेणाका [ ण ग्रा ? ] शतृतीयपश्चमपरिधिमण्डलस्थानीय [ य्य ? ] मूलवातपरिधिकेन्द्रस्थविमानानां वाल्मोिकगिणातोक्तविमानप्रस्ताररेखाविन्यासमनुस्त्य विमानस्थैका [ स्थ एका ] दशरेखामुखस्थानीयकीलीचालनद्वारा तात्कालिकोपयुक्तप्रमाणमनुस्त्य विमानविवृतिकियाकरणरहस्यम् ॥

(११) विस्तृत रहस्य विचार—ग्राकाशतन्त्र में कहे प्रकारोनुसार त्राकाश के तृतीय पञ्चम परिधिमण्डलस्थानीय मूलवात परिधिकेन्द्रस्थ विमानों का वाल्मीिक गणित में कहे विमानप्रस्ताररेखा-विन्यास का श्रनुसरण कर विमानस्थ ग्यारहवीं रेखा के मुखस्थानीय कीली— घृण्डी (बटन-पेंच) के चलाने द्वारा तात्कालिक उपयुक्त प्रमाण का त्रानुसरण करके विमान का विस्तृत किया रहस्य है।।

(१२) विरूपकरएगरहस्यो नाम—धूमप्रकरएगोक्तप्रकारेएग द्वात्रिश्चरणान्तीयधूमराशि यन्त्रद्वारा परिकल्प्य तिस्मन् तरङ्गशक्त्युष्णसञ्जनितप्रकाशं मेलियत्वा पश्चाद्विमानिशरोभागस्थभैरवीतैलसंस्कारितवैरूपदर्पणमुखे पद्मक-चक्रमुखनालद्वारा पूर्वोक्तप्रकाशशिक्त सन्धार्य द्वात्रिशदुत्तरशतकक्ष्यप्रमाण-वेगात् परिभ्राम्यमाएगे सित मण्डलाकारेण महाभयप्रदिवकाराकारो जायते विमानद्रष्ट्र एगां तत्प्रदर्शनद्वारा महाभयोत्पादनकार्यरहस्यम् ॥

(१२) विरूपकरण रहस्य विचार—धूम प्रकरण में कहे प्रकारानुसार बत्तीस प्रकार के धूमों की राशि को यन्त्र द्वारा उत्पन्न कर उसमें तरङ्ग शिक्त की उद्माता से उत्पन्न प्रकाश का मिलाकर पश्चात विमान के सिर वाले भाग में रहने वाले भैरवी तैल (कोई पेट्रील जैसा तैल होगा) से संस्कारित वैरूप द्र्पण मुख में पद्मक चक्रमुख की नाल द्वारा पूर्वोक्त प्रकाशशिक्त को युक्त करके एक सी बत्तीस घोड़ों या दर्जे के वेग से घुमाने पर गोल घेरे रूप से महाभयप्रद विकार का आकार उत्पन्न हो जाता है, विमान देखने वालों को उसके देखने से महाभयोत्पादन कार्य का रहस्य है।

(१३) रूपान्तररहस्यो नाम—तैलप्रकरणोक्तप्रकारेण गृध्रजिह्वा-कुम्भिणीकाकजङ्घादितैलसंस्कारितवैरूप्यदर्पणे-एकोनिवशज्जातीयधूमं संयोज्य तस्मिन् यानस्थकुण्टिणीशक्तिसंयोजनद्वारा विमानद्रष्टृृणां सिहव्याघ्रभल्लूक-सर्पगिरिनदीवृक्षादिविकारेणा[ण ग्र?]न्यथाकिल्पतरूपान्तरप्रदर्शनरहस्यम्।।

<sup>\*</sup> इससे वचने, भाग निकलने का तात्पर्य विदित होता है।

(१३) रूपान्तर रहस्य विचार-तैल प्रकरण में कहे प्रकारानुसार गृध्रजिह्वा, अ कुम्भिणी × काकजङ्घा 🛊 त्रादि तेल से संस्कारित वैरूप्यदर्पण में उन्नीस प्रकार के घूम को संयुक्त करके उसमें यानस्थ-क्रियरणी शक्तिसंयोजन द्वारा विमान के देखने वालों को सिंह; बाघ, भालू, सपं, पहाड़ी, नदी, वृत्त आदि विकार से अन्यथा कल्पित रूपान्तर दीखने का रहस्य ।।

(१४) सुरूपरहल्यो नाम--करकप्रकरगावितत्रयोदशजातीयकरकश-क्तिमाकृष्य हिमोद्गारवायुना सन्धार्य पश्चाद्विमानदक्षिग्केन्द्रमुखस्थितपुष्पि-गीपिञ्जुलादिदर्पगामुखे पूर्वोक्तशक्ति वातप्रकरणनालद्वारा संयोज्य तस्मिन् सुरघारूपिकरगाशिक्त सन्धार्य तद्द्वा [द्वा ?] रा विमानसन्दर्शकानां विविध-पुष्पमाल्योपसेवितदिव्याप्सरस्वरूपकतद्वि [ कद्वि ? ] रहस्यम् ॥

(१४) सुरूप रहस्य विचार-करकप्रकरण में कही तेरह प्रकार की करकशिक को आकृष्ट करके हिमोद्गार वायु त्रर्थात् निकलती हुई ठएडी भाप के द्वारा संयुक्त कर पश्चात् विमान के दिच्चण केन्द्र मुख में स्थित पुष्पिणी पिञ्जुल + आदि (के) द्वेणमुख में पूर्व कड़ी शक्ति की वायु फैलाने वाली नाल के द्वारा संयुक्त करके उसमें सुरघा (तीव्र गति वाली) नाम की किरण्शिकि को युक्त करके उसके द्वारा विमान देखने वालों को नाना पुष्पमालाओं से सेवित दिव्य अप्सरा स्वरूप वाले विकार के

दीखने का रहस्य है ॥

(१५) ज्योतिर्भावरहस्यो नाम-ग्रंशुबोधिन्यामु[न्यां उ?]क्तप्रकारेण संज्ञानादिषोडशसूर्यंकलासु द्वादशाद्याषोडशान्तकलाप्रभाकर्पणं कृत्वा-म्राकाश-चतुर्थपथस्यमयूखकक्ष्यस्थितवायुमण्डले नियोजयेत् । तथैव खतरङ्गशक्तिप्रभा-माहृत्य वातमण्डलसप्तमावरणस्थप्रकाशशक्त्यां सम्मेलयेत् । पश्चादेतच्छिक्त-द्वयं विमानस्थनालपञ्चकद्वारा विमानगुहागर्भदर्पग्यन्त्रतृतीयकोशे सन्धार्य तद्द्वा [द्वा ?] रा विमानद्रष्टृ गां वालातपवत्प्रकाशप्रदर्शनरहस्यम् ॥

(१५) ज्योतिर्भाव रहस्य विचार—श्रंशुबोधिनी में कहे प्रकारानुसार सूर्य को संज्ञान श्रादि सोलह कलाओं में से वारहवीं से लेकर सोलहवीं तक कलाओं की प्रभा का आकर्षण करके आकाश के चतुर्थपथ में रहने वाले किरगुरूप अश्व या किरगुत्तेत्र में स्थित वायुमण्डल में नियुक्त करे। उसी प्रकार आकाशतरङ्ग की शांक की प्रभा का आहरण करके वातमण्डल के सातवें आवरण में स्थित प्रभाशिक में मिला दे। पश्चात इन दोनों शिक्तयों को विमानस्थ पांच नालों द्वारा विमानगुहा के मध्य दर्पण्यन्त्र के नृतीय कोश में लाकर उसके द्वारा विमान देखने वालों को बाल सूर्य की भांति प्रकाश दीखने का रहस्य है ।।

<sup>#</sup> ग्रायुर्वेदिक निघण्टुम्रों में 'गृध्रजिह्व।' नाम से कोई म्रोषिघ नहीं कही किन्तु 'गृध्रपत्र।' ( धूपपत्रा ) ग्रीर गृध्रनखी (नाखुना) कही है।

<sup>×</sup> कुम्भिग्गिफल (जमालघोटा) तम्बाकू कुम्भिग्गी कुम्भीगूगल से स्रभीष्ट हो सकता है।

<sup>‡</sup> गुञ्जा (रत्ति-चौण्टली) को काकजङ्घा कहते हैं।

<sup>+</sup> प्रकाशरूप वैद्यत शक्ति के उत्पादक दर्पण यन्त्र।

(१६) तमोमयरहस्यो नाम—दर्पणप्रकरणोक्ततमश्श [ मो श ? ] क्त्या [क्त्यप ?] कर्षणदर्पणद्वारा तमश्शक्तिमाहृत्य विमानपञ्जरवायव्य-केन्द्रस्थतमोयन्त्रमुखात्तमो विद्युति सन्धाय तत्कीलीचालनान्मध्याह्नकालेऽमा [ ग्रमा ? ] रात्रिवत्तमोविकारप्रदर्शनरहस्यम् ॥

(१६) तमोमय रहस्य विचार—दर्पणप्रकरण में कही अन्धकारशक्ति के आकर्षण (या फैलाव ?) के द्वारा अन्धकार शक्ति का आहरण करके विमानपञ्जर के वायन्यकेन्द्रस्थ तमोयन्त्र के मुख से अन्धकार को विद्युत में मिलाकर उसकी कीली (धुएडी-बटन) के चलाने से मध्याह्रकाल में अमावस्या की रात्रि की भांति अन्धकाररूप विकार के दीखने का रहस्य है।

(१७) प्रलयरहस्यो नाम—ऐन्द्रजालिकप्रलयपटलोक्तरीत्या यानपुरो-भागकेन्द्रस्थोपसंहारयन्त्रनालात्सप्तजातीयधूममाकृष्य षड्गर्भविवेकोक्तमेघ-धूमेऽन्त [ ग्रन्त ? ] र्घाय तद्धूमं विद्युत्संसर्गात्पञ्चस्कन्धवातनालमुखेषु प्रसार्यं तद्द्वा [ द्वा ? ] रा सर्वपदार्थानां प्रलयवन्नाशिक्रयाकरण्रहस्यम् ॥

(१७) प्रलय रहस्य विचार—ऐन्द्रजालिक प्रलयपटल में कही रीति के अनुसार यान के सामने के केन्द्र में रहने वाले सङ्कोचक यन्त्रनाल से सात प्रकार के धूम का आकर्षण करके 'षड्गर्भ-विवेक' में कहे मेघधूम में छिपा कर उस धूम को विद्युत्संसर्ग से पांचस्कन्ध वाले वायुनाल मुखों में फैला कर उसके द्वारा सर्व पदार्थों का प्रलय जैसा नाशिकयारहस्य है।

(१८) विमुखरहस्यो नाम—रुघ्य [घ्षृ ?] दयोक्तप्रकारेण कुवेर-विमुखवैश्वानरादिविषचूर्णशक्ती [:?] रौद्रीदर्पणपञ्जरतृतीयनाले नियम्य वातस्कन्धकीलीचालनद्वारा मूर्च्छावस्थाप्रदानेन विवर्णकरणिक्रयारहस्यम् ॥

(१८) विमुखसहस्य विचार—रुघू दय में कहे प्रकारानुसार कुवेर विमुख वैश्वानर अधादि विष-चूर्ण से उत्पन्न रौद्री शक्ति दर्पणपञ्जर तृतीयनाल में नियन्त्रित करके वातस्कन्ध कीली के चालनद्वारा मूच्छीवस्था प्रदान करने से विवर्णकरणिकया रहस्य है।

> (१६) ताररहस्यो नाम—वातजलसूर्यकिरराप्रभाशक्तीनां दशसप्त-षोडशांशान् खतरङ्गशक्त्या संयोज्य तच्छिक्त तारमुखदर्पराद्वारा विमानमुख-केन्द्रशिक्तिनालमुखप्रसारराात्सर्वेषां नक्षत्रमण्डलवत्प्रदर्शनिक्रयारहस्यम् ॥

(१६) ताररहस्य विचार—वायु, जल, सूर्यिकरणप्रभा की शक्तियों के दश, सप्त, षोडश अंशों को आकाशतरङ्ग की शक्ति से संयुक्त करके उस शक्ति को तारमुखदर्पण द्वारा विमान मुख की केन्द्रशिक्त के नालमुख को फैलाने से समस्त नचत्रमण्डल के समान प्रदर्शन क्रियारहस्य है।

(२०) महाशब्दिवमोहनरहस्यो नाम—विमानस्थसप्तनालवायुमेकीकृत्य शब्दकेन्द्रमुखेऽन्त (ग्रन्त ?) र्धाय पश्चात् कीलीं (लि ?) प्रचालयेत् तद्वेगाच्छ-ब्दप्रकाशिकोक्तरीत्या द्विषष्टिध्मानकलासंघहणशब्दवन्महाशब्दो जायते तद्रव-

<sup>\*</sup> कुवेरिवमुख वैश्वानर ये किन्हीं विषचूर्णों के पारिभाषिक नाम हैं।

स्मरणात् सर्वेषां हृदयकम्पनं भवति किष्कुत्रयप्रमाणकम्पनं यदा भवति स्मृतिविस्मरणं भवति तद्द्रा (द्वा ?) रा परेषां विमोहनिक्रयारहस्यम् ।।

(२०) महाशब्दिवमोहनरहस्य विचार—विमानस्थ सात नालों के वायु को एक करके शब्द-केन्द्रमुख में बन्द करके पश्चात् कीली (घुण्डी) को चलावे, उसके वेग से शब्दप्रकाशिका में कही रीति के अनुसार बासठ धोंकने वाली कलाओं के संघह्ण शब्द (गूंज) के समान महाशब्द उत्पन्न होता है उस शब्द के स्मरण से सब का हृदय कांप जाता है, तीन किष्कुओं (तीन बालिश्त या तीन हाथ-तीन फीट) के प्रमाण-जितना कम्पन जब होता है तब स्मृतिनाश हो जाता है उसके द्वारा दूसरों को विमोहित मूर्चिंद्यत करने का रहस्य है।

(२१) लङ्घनरहस्यो नाम—वायुतत्त्वप्रकरणोक्तप्रकारेण वातमण्डल-परिधिरेखामु विमानसञ्चारकाले यदा सूर्यगोलवाडवामुखिकरण्ज्वालाप्रवाहो (हः?) विमानाभिमुखो भवति तेन विमानः प्रज्विलतो भवति । स्रतः तिन्नवारणा (र्णा?) र्थविमानस्थिवद्युद्वातशिक्तमेकीकृत्य विमानस्थप्राण-कुण्डलीस्थाने सन्धाय पश्चात् कीलीचालनेन विमानोड्डीयनद्वारा कुल्यालङ्घन-

वद्रे खाद्रे खान्तरलङ्गनिक्रयारहस्यम् ॥

(२१) लङ्घन रहस्य विचार—वायु तत्त्र प्रकरण में कहे प्रकारानुसार वातमण्डल परिधि-रेखाओं में विमान संचार समय जब सूर्यगोले के वाडवामुख% (का) किरण उत्रालाप्रवाह विमान जल उठता है, अतः उसके निवारणार्थ विमानस्थ विद्युत् और वायु की शक्ति को मिलाकर विमान के प्राण-कुण्डली स्थान ( मटोर मशीन ) में युक्त करके पीछे कीली-घुण्डी चलाने से विमान के उर्ध्वगमन—उपर उछलने (Jumping) द्वारा नहर नदी के लंघन की भांति एक रेखा से दूसरी रेखा पर लङ्घन करने-फान्दने कूदने (Jumping) का रहस्य है।।

(२२) सार्पगमनरहस्यो नाम—दण्डवक्रादिसप्तविधमातरिश्वार्ककरण-शक्तीराकृष्य यानमुखस्थवक्रप्रसारणकेन्द्रमुखे नियोज्य पश्चात्तदाहृत्य शक्त्युद्ग (दग?) मनकाले प्रवेशयेत्। ततः तत्कीलीचालनाद्विमानस्य सर्पवद् गमन-क्रियारहस्यम्।।

(२२) सार्पगमनरहस्य विचार — दण्ड वक आदि सात प्रकार के वायु और सूर्यिकरण की शिक्षयों को आकर्षित करके यानमुख में स्थित वक्तप्रसारण केन्द्रमुख में अर्थात टेढ़ा फैंकने वाले केन्द्र- मुख में नियुक्त करके पश्चात उसका आहरण करके शिक्त को उत्पन्न करने निकालने वाले नाल में प्रवेश करे तब उस कीली ( घुण्डी-बटन ) को चलाने से विमान का सर्प के समान गमनिकया रहस्य है ॥

(२३) चापलरहस्यो नाम—शत्रुविमानसन्दर्शनकाले विमानमध्यकेन्द्र-स्थशक्तिपञ्जरकीलीचालने-एकछोटिकार्वाच्छन्नकाले सप्ताशीत्युत्तरचतुस्सहस्र-तरङ्गवेगो जायते तत्प्रसारगाच्छत्रुविमानकम्पनिक्रयारहस्यम् ॥

<sup>#</sup> हो सकता हैं यह कोई विमानभेदी तोप की विमानप्रज्वालक सर्च लाईट की भांति का कोई ज्वालोत्पादक साधन हो।

- (२३) चापलरहस्य विचार—शत्रु का विमान दिखलाई पड़ने पर ऋपने विमान के मध्य केन्द्रस्थ शिक्तपञ्जर की कीली चलाने से एक छोटिकामात्र (तर्जनी ऋड़ ६ठ ध्वनि—चुटकी—चणभर) काल में चार हजार सतासी तरङ्गों का वेग उत्पन्न हो जाता है उसके फैलाने से शत्रुविमान के डांबाडोल होने उलट गिरने का रहस्य है।
  - (२४) सर्वतोमुखरहस्यो नाम—स्वपथे स्वविमानविनाशार्थं परिवमान-शतैरा (: ग्रा?) वृते सित तदा स्वविमानशिरःकेन्द्रकीलीचालनादनेक-विमानवत्सर्वतोमुखसंचारिक्रयारहस्यम् ॥
- (२४) सर्वतो मुखरहस्य विचार—अपने मार्ग में अपने विमान के विनाशार्थ दूसरे के सैकड़ों विमानों से घिर जाने पर अपने विमान के शिर की कीली (घुण्डी बटन) के चलाने से अनेक विमानों की भांति सब ओर संचार करने का किया रहस्य है।।
  - (२५) परशब्दग्राहकरहस्यो नाम—सौदामिनीकलोक्तप्रकारेण विमान-स्थशब्दग्राहकयन्त्रद्वारा परविमानस्थजनसंभाषणादिसर्वशब्दाकर्षणरहस्यम् ॥
- (२५) पर शब्दबाहक रहस्य विचार—'सौदामिनीकला' (विद्युत्कला पुस्तक) में कहे प्रकारा-नुसार विमानस्थ शब्दबाहक यन्त्र के द्वारा आकाश के प्रथम मण्डल की परिधि को आरम्भ करके सात परिधि मण्डलपर्यन्त परिवमानस्थ जन सम्भाषण् आदि समस्त शब्दों का आकर्षण् रहस्य है।।
  - (२६) रूपाकर्षग्गरहस्यो नाम—विमानस्थरूपाकर्षग्गयन्त्रद्वारा पर-विमानस्थितवस्तुरूपाकर्षग्गरहस्यम् ॥
- (२६) रूपाकर्षण्रहस्य विचार विमान में स्थित रूप का त्राकर्षण् यन्त्रद्वारा परविमानस्थित वस्तुओं के रूप के त्राकर्षण् का रहस्य है।।
  - (२७) क्रियाग्रहणरहस्यो नाम—विमानाधःकीलीचालनाच्छुद्धपट-प्रसारणं भवति । ईशान्यकोणस्थद्रावकत्रये शक्तिसंयोजनं कृत्वा तच्छिक्तिसप्त-वर्गसूर्यिकरणेषु सन्धार्य पूर्वोक्तशुद्धटलं दर्पणािभमुखीकरणं कृत्वा तन्मुखात्पू-वर्गक्तशक्तिप्रसारणपूर्वकोध्वंकीलीचालनद्वारा विमानाधोभागस्थितपृथिव्य (ब) न्तरिक्षेषु यद्यत्क्रियारहस्यान्यन्यैः क्रिय (क्रीय्य ?) न्ते तत्स्वरूपप्रतिबिम्बं गुद्ध-पटले मूर्तविचित्रितं (तो ?) भवति तद्द्वा [द्वा] रा क्रियाग्रहण्रहस्यम् ।।
- (२७) कियामहण रहस्य विचार विमान के नीचे की कीली-घुण्डी के चलाने से शुद्ध पट फैल जाता है, ईशान्यकीणस्थ तीन द्रावकों अ में शिकसंयोजन करके उस शिक्त को सप्तवर्गसूर्यिकरणों में सन्धान करके पूर्वोक्त शुद्ध पटल को दर्पण के सामने की चोर करके उसके मुख से पूर्वोक्त शिक्त फैलने के साथ जपर की कीली-घुन्डी चलाने के द्वारा विमान के नीचे के भाग में स्थित पृथिवी, जल, अन्तरिच्च में जो जो कियारहस्य अन्यों द्वारा किये जाते हैं उनका स्वरूपप्रतिबिम्ब शुद्ध पटल पर मूर्त के समान चित्रित हो जाता है उसके द्वारा कियामहण रहस्य है।।

<sup>\*</sup> ये द्रावक किसी रूप ग्रादि शक्ति के फैलाने वाले द्रावक पात्र साधन प्रतीत होते हैं।

(२८) दिक्प्रदर्शनरहस्यो नाम—विमानमुखकेन्द्रकीलीचालनेन दिशा-म्पतियन्त्रनालपत्रद्वारा परयानागमनदिकप्रदर्शनक्रियारहस्यम् ॥

(२८) दिकप्रदर्शन रहम्य विचार—विमानमुखकेन्द्र की कीली चलाने से 'दिशाम्पति' नामक (दिशाश्रों के पति ) यन्त्र के नालपत्र के द्वारा दूसरे के यान की श्रागमनिदशा का प्रदर्शन रहस्य है।।

(२६) स्राकाशाकारहस्यो नाम-स्राकाशतन्त्रोक्तरीत्या कृष्णाभ्रवारिणां पिचुकन्दमूलभूनागद्वावकाभ्यां यानावरणाभ्रकपट्टिकामालिप्य तस्मिन् वायुपथ-किरणशक्तिसंयोजनद्वारा विमानाकाशाकारवत्प्रदर्शनरहस्यम् ॥

(२६) आकाशाकाररहस्य विचार—आकाशतन्त्र में कही रीति के अनुसार कृष्ण अश्रक जल तथा पिचुकन्दमूल + श्रीर भूनाग × के द्रावक रस से यान के आवरण अश्रकपट्टिका को लेप कर देने से उस वायुपथ में किरणशिक्तसंयोजनद्वारा विमान के आकाशाकार होने का प्रदर्शन रहस्य है।

- (३०) जलदरूपरहस्यो नाम—करकाम्लबित्वतैलशुल्वलवराष्ट्रमसारग्रन्थिकरससर्षपिष्टिमीनावरराष्ट्रवार्णा शास्त्रोक्तप्रकारेरा भागांशसम्मेलनं कृत्वा
  मुक्ताफलशुक्तिका लवरासारे संयोज्य सम्मिलितशक्ति धूमाकारं कृत्वा विमानावरराोपरिस्थितिकरराप्रभामुखसन्धौ-ग्रन्तर्धाय पूर्वोवतध् (वत ग्रधू?) माकारद्रावकेरा (के न?) विमानावररालेपनं कृत्वा तदुपरि धूमप्रसारराद्वारा
  जलदाकारवद्विमानश्रदर्शनरहस्यम्।।
- (३०) जलदरूपरहस्य विचार—करकाम्ल १८ दाडिमाम्ल (दाडिम का तेजाब), विल्वतेल, शुल्वलवण (ताम्बे का लवण नोलाथोथा), धूमसार (गृहधूम), प्रन्थिकरस (गूगल का द्राव या मण्डूर और पारा), सर्षपिष्ट (मरसों की पीठी) मीनावरण (मछली का आवरण) इनके शास्त्रोक प्रकार से भागांशों को मिलाकर मुकाफनशुक्तिका (मोती की सीपी) लवणसार। में संयुक्त करके सम्मिलित शिक्त को धूमाकार करके विमानावरण के ऊपर रहनेवाली किरणप्रभामुखसन्धि में छिपाकर या लगाकर पूर्वीक धूमाकार के द्रावक द्रारा विमानावरण के उपर लेगन करके उसके उसके उपर धूम फैजाने के द्वारा जलदाकार अर्थात् (मेघाकार) के समान विमानप्रदर्शनरहस्य है।

(३१) स्तब्धकरहस्यो नाम—विमानोत्तरपाद्द्वस्थसिवन्मुखनालादप—स्मारधूमं संग्राह्य स्तम्भनयन्त्रद्वारा तद्धूमप्रसारणात् परविमानस्थसर्वजनानां स्तब्धीकरणरहस्यम् ॥

<sup>+</sup> आयुर्वेदिक निघण्टुओं में 'पिचुकन्द' नाम की ग्रोषिध नहीं है किन्तु पिचुमन्द (निम्ब वृक्ष ) हो या कपास की जड़।

<sup>× &#</sup>x27;वैद्यक शब्द सिन्धु' कोष में 'भूनाग' केंचुए श्रौर सीसे धातु के लिये श्राया है, हो सकता है यहां सीसे धातु का रासायनिक द्राव श्रभीष्ट हो ।

 <sup>&#</sup>x27;करकः-दािंडमे, शुल्वं ताम्रे, घूमसारः—गृहधूमे, ग्रन्थिकः-गुग्गुले मण्डूरे च, रसः पारदे (वैद्यक शब्द सिन्धुः)

रे आयुर्वेदिक निघण्टुओं में लवरासार शब्द नहीं है किन्तु लवरा क्षार' है जल से उत्पन्न नमक विशेष के लिये आया है। हो सकता है लवरासार से सोडा अभीष्ट हो।

(३१) स्तब्धकरहस्य विचार—विमान के उत्तर पार्श्वस्थ सन्धिमुखनाल से अपस्मार का धूम संग्रह करके स्तम्भन यन्त्र द्वारा उस धूम के फैलाने से परिवमानस्थ सर्वमनुष्यों के स्तब्ध कर देने जड-मूर्छित बना देने का रहस्य है।

(३२) कर्षग्रारहस्यो नाम—स्विमानसंहारार्थं परिवमानपरम्परागमने विमानाभिमुखस्थवैश्वानरनलान्तर्गतज्वालिनीप्रज्वालनं कृत्वा सप्ताशीतिलिङ्क-प्रमाग्गोष्गां यथा भवेत् तथा चक्रद्वयकीलीचालनात् शत्रुविमानोपरि वर्तुं ला-कारेग्रा तच्छिक्तप्रसारगद्वारा शत्रुविमाननाशनिक्रयारहस्यम् ॥

(३२) कर्षण्रहस्य विचार — अपने विमान के नाशार्थ दूसरे के विमानयानों के लगातार आने पर विमान के सामने वाले वैश्वानर नाल के अन्तर्गत ज्वालिनी + जलाकर सतासी लिङ्क ( डिग्री ) प्रमाण की उष्णता जिससे हो जावे वैसे दो चक्रों की कीली चलाने के द्वारा शत्रुविमान के उत्तर गोलाकार से उस शक्ति को फैलाने के द्वारा शत्रुविमान के नाश करने का किया रहस्य है।

#### पश्चज्ञथा। अ०१। स०३॥

सूत्रशब्दार्थ-श्रीर पांच का जानने वाला 'श्रधिकारी' है।

बोधानन्दवृत्तिः—

यथारहस्यिक्जानं पूर्वसूत्रे निरूपितम् ।
पत्रावर्तस्वरूपश्च तथैवास्मित्रिरूप्यते ॥ १ ॥
एतेनोभयविज्ञानादेव यन्त्रत्वतामियात् ।
इतिसूत्रद्वयविचारात्सिद्धं भवित ध्रु (धृ ?) वम् ॥ २ ॥
पञ्चावर्तविचारस्तु शौनकोक्तप्रकारतः ।
रेखादिपश्चमार्गानुसारादत्र प्रकीत्यंते ॥ ३ ॥
रेखापथो मण्डलश्च कक्ष्यश्च (ोश ?) वितस्तथैव च ।
केन्द्रश्चे (च्चे ?) ति विमानानां मार्गाः खे पञ्चधा स्मृताः ॥ ४ ॥

पूर्वसूत्र में जिस प्रकार रहस्यविज्ञान निरूपित किया गया है उसी प्रकार इस सूत्र में पञ्चावर्त- स्वरूप ( पांच ज्ञावर्तों-मॅबरों-बवएडरों का स्वरूप ) भी निरूपित किया जाता है । इस भांति दोनों के विज्ञान से ही विमानचालकता को प्राप्त किया जा सकता है यह बात उक दोनों सूत्रों के विचार से निश्चित सिद्ध हो जाती है । पञ्चावर्त विचार शौनक ऋषि के कहे प्रकार से रेखा आदि पांच मार्गों के अनुसार यहां वर्णन किया जाता है । रेखापथ, मएडल, कक्ष्य, शिक्त, केन्द्र ये पांच प्रकार के मार्ग विमानों के आकाश में बतलाए गये हैं ।। १—४।।

तदुक्तं शौनकीये—

त्रयाकाशमार्गाण्यनुक्रमिष्यामो रेखामण्डलकक्ष्यशक्तिकेन्द्रभेदाद्-भूतशक्ति-प्रवाहमार्गाण्याक्तमीदावारुगान्तं वाग्गमवष्टभ्यैकचत्वारि छु श (रिंग् श)

<sup>🕂</sup> विद्युन्मय बत्ती प्रतीत होती है।

त्कोदयै (ये?) कपञ्चाशल्लक्षनवसहस्राष्ट्रशतसंख्याकानि भवन्ति तेषु भूरादि सप्तलोकविमानास्सञ्चरन्तीति ॥

यह बात शौनकीय शास्त्र में कही है-

श्रव श्राकाशमर्गों को कहेंगे। रेखा, मण्डल, कक्ष्य, शिक्त, केन्द्र के भेद से भूतशिक प्रवाह-मार्ग कूर्म से लेकर श्रक्ण पर्यन्त (श्राकूर्मादो श्रा-श्रक्त्णान्तं' इस प्रकार पदच्छेद होने पर ) या कूर्म से लेकर वरुणपर्यन्त (श्राकूर्माद् श्रा वारुणान्तं' पदच्छेद होने पर ॥) वाण (श्रायतन) का श्रवष्टम्भन करके इक्तालीस से इक्यावन लच्च नौ सहस्र श्राठ सौ होते हैं। उनमें 'भूः' श्रादि सातलोक रूपविमान सञ्जार करते हैं।।

एतेषु सूत्रोक्तपञ्चमार्गभेदा यथाक्रमम् ।
यथोक्तं घुण्डनाथेन तथैवात्र निरूप्यते—
रेखामार्गास्सप्तकोटित्रिनक्षाष्ट्रशतास् (ता?) स्मृताः ।
+द्वाविशत्कोट्यष्टलक्षद्विशतं मण्डले क्रमात् ॥ १ ॥
दिकोटिनवलक्षत्रिशतं कक्ष्ये निरूपिता ।
दशकोट्येकलक्षत्रिशतं शक्तिपथेरिताः ॥ २ ॥
त्रिश्लक्षाष्ट्रसाहस्रद्विशतं केन्द्रमण्डले ।
एवं रेखादिकेन्द्रान्तमण्डलेषु यथाक्रमम् ॥ ३ ॥
वाल्मीकिगिर्गातान्मार्गसंख्या श्लोकैर्नि (नि ?) रूपिता ।

इनमें सूत्रोक पांच मार्गभेद यथाकम धुण्डिनाथ ने जैसे कहा है यहां निरूपित किया जाता है—
'रेखामार्ग' सात कोटि तीन लाख आठसी कहे गये हैं, बाईस कोटि आठ लाख दो सी 'मण्डल'
में कम से, दो कोटि नौ लाख तीन सौ 'कक्ष्य' में कहे हैं, दश कोटि एक लच्च तीन सौ 'शिक्तपथ' में
कहे हैं, तीन लाख आठ सहस्र दो सौ केन्द्रमण्डल में इस प्रकार 'रेखामार्ग' से लेकर 'केन्द्र' तक मण्डलों
में कमानुसार वाल्मीकि गणित से मार्ग संख्या श्लोकों से बतलाई गई है।। १—३।।

एतेषु यानसञ्चारमार्गनिर्णयमुच्यते ।।—
प्रथमाद्याचतुर्थान्तं मार्ग [गि?] रेखापथे क्रमात् ।
भुवलोंकमुवलोंकमहोलोकनिवासिनाम् ॥ १ ॥
विमानसञ्चारमार्गा इति शात्रेषु विण्ताः ।
जनो लोकविमानानां गमने मार्गनिर्णयः ॥ २ ॥
द्वितीयाद्यापञ्चमान्तमु (तं उ ?) क्तं कक्ष्यपथे क्रमात् ।
प्रथमाद्याषडन्तास्स्यु (ता स्यु ?) मार्गाश्यक्तिपथे क्रमात् ॥ ३ ॥
तपोलोकविमानानामिति शास्त्रविनिर्णयः ।
नृतीया (यया ?) द्येकादशान्तं ब्रह्मलोकनिवासिनाम् ॥ ४ ॥

इस पक्ष में 'वारुए।' में 'वा' लेखकदोष या स्वार्थ में प्रए से ग्राकार है।

<sup>+ &#</sup>x27;द्वाविशत्' इत्येतत्पदं चिन्त्यम् । द्वात्रिशत् इत्यनेन भवितव्यं किंवा द्वविशति' इत्यस्य इकारलोप ग्रार्षश्चन्दस्संख्यापूर्न्यथंत्वाच्छान्दसो वा ।

विमानसञ्चारमार्गाः प्रोक्ताः केन्द्रपथे क्रमात् । वाल्मीकिगिएतिनैवं गिर्णतागमपारगैः ॥ ५ ॥ विमान।नां यथाशास्त्रं कृतो (तं ?) मार्गविनिर्ण्यः ।

अथावर्त निर्णयः—

श्रावर्ताश्च ॥ अ०१ । स्०४ ॥

एवमुक्त्वा विमानानां पञ्चमार्गाण्यथाक्रमम् । ‡ ग्रथेदानीं तदावर्तनिर्ण्यस्सिक्षरूप्यते ।। ६ ।। ग्रावर्ता (र्त ?) बहुधा प्रोक्ता मार्गसंख्यानुसारतः । तेषु यानपथावर्ताः पञ्चैवेति विनिर्णिताः ।। ७ ।।

इनमें यान संचारमार्गी का निर्णय कहा जाता है-

प्रथम से आदि करके चतुर्थ तक मार्ग रेखापथ में क्रम से 'मुवः' लोक, 'मुवः' लोक 'महः' लोक निवासियों के विमान सञ्चार मार्ग इस प्रकार शास्त्रों में वर्णित हैं, 'जनः' लोक विमानों के गमन में मार्ग निर्ण्य है। द्वितीय से आदि करके पञ्चम तक कक्ष्यपच्च में क्रम से कहा है। प्रथम से आदि कर छः तक मार्ग शांकिपथ में क्रम से कहे हैं। 'तपः' लोक विमानों का है यह शास्त्रनिर्ण्य है तृतीय से आदि करके एकादश तक 'ब्रह्म' लोक निवासियों के विमान सञ्चार मार्ग केन्द्रपथ में क्रम से कहे हैं। इस प्रकार वाल्मीकि गिण्त से ही गिण्ति शास्त्र के पारंगत विद्वानों ने विमानों का मार्गनिर्ण्य शास्त्रानुसार किया है।। १—५।।

आवर्त निर्णय—

इस प्रकार विमानों के पाच आवर्तों को कमानुसार कहकर अब इस समय उन आवर्तों का निर्णय निरूपित किया जाता है। मार्गसंख्या के अनुसार आवर्त बहुत कहे हैं उनमें यानपथ के आवर्त पांच ही निर्णय किये हैं।। ६—७।।

तदुक्तं शौनकीये-

प्रवाहद्वयसंसर्गादावर्तनिमिति तान्यनुक्रमिष्यामः । रेखापथे शक्तचावर्तनं मण्डले वातावर्तनं कक्ष्ये किरणावर्तनं शक्तिपथे शैत्यावर्तनं केन्द्रे घर्षणावर्तन-मित्यावर्ताः पञ्चधा भवन्तीति । ग्रावर्ताः पञ्चसु पञ्चति हि ब्राह्मणम् ।।

वह यह शौनकीय प्रनथ में कही है-

दो प्रवाहों के संसर्ग — संघर्ष से त्रावर्त — होते हैं, उन्हें यहां कहेंगे। रेखापथ में शिक्तद्यावर्त, मण्डल में वातावर्त, कक्ष्य में किरणावर्त, शिक्तपथ में शैत्यावर्त, केन्द्र में घर्षणावर्त। इस प्रकार स्रावर्त पाँच प्रकार के हैं। स्रावर्त पांच में पांच हैं ऐसा ब्रह्मण प्रन्थ में कहा है।

एवं रेखादिमार्गेषु शक्तिद्वयसमाकुलात्। ग्रावर्ताः सम्प्रजायन्ते खेटयानविनाशकाः॥

इस प्रकार रेखा आदि मार्गों में दो शिक्तयों के टक्कर से आवर्त उत्पन्न हो जाते हैं जो कि विमानयानों के विनाशक बन जाते हैं।

<sup>‡</sup> वहां 'मार्गािए।' नपुसंक लिङ्ग के इकार का लोप छन्दः पूर्ति के लिये पूर्व के समान है।

<sup>†</sup> लुप्तबाह्मराम् ।

#### उक्तं हि मार्गनिबन्धने—

लहयोर्वहयोश्चैव यहयोरहयोस्तथा। महयोरन्तरालेषु शक्तचावर्ता इतीरिताः ॥ १ ॥ (लल्लकारिका) लकारेगात्र भूप्रोक्ता हकारादम्बरं स्मृतम् । प्रोक्तास्तयोरन्तराले रेखामार्गा (ग?) स्त्वनेकशः ॥ २ ॥ शक्त्यावर्तास्तेष्वनन्तास्सं (न्ता सं ? ) भवन्त्य (वत्य ? ) तिवेगतः। तैर्भू लोकविमानानां विनाश इति निश्चितः ॥ ३ ॥ ग्रम्बरे वर्णिते स्याद्वहकारात्मना क्रमात्। तयोर्मध्ये मण्डलाख्यमार्गाः प्रोक्ता विशेषतः ॥ ४ ॥ भवन्त्यतिवेगतः । वातावर्तास्तेष्वनन्तास्सं लोकत्रयविमानानां विनाशस्तेषु विशातः ॥ ५ ॥ तथैव यहवर्णाभ्यां वाय्वाकाशे निरूपिते। कक्ष्यमस्तिको ससंप्रकीतिताः ॥ ६ ॥ भवन्ति किर्णावर्तास्तेष्वंश्रनां प्रवाहतः । जनो लोकविमानानां विनाशस्तत्र वर्शितः ॥ ७ ॥

#### 'मार्गनिबन्धन' में कहा है-

ल, ह के व, ह के य, ह के तथा र, ह के म, ह के अन्तरालों में शक्तयावर्त होते हैं ऐसा कहा है। 'ल' से भूमि कही है 'ह' से अम्बर समका गया, उन दोनों के अन्तराल में रेखामार्ग अनेक हैं। शक्तयावर्त उनमें अनेक अतिवेग से उत्पन्न हो जाते हैं। उनके द्वारा भूलोकविमानों का विनाश निश्चित हो जाता है। दो अम्बर व, ह से क्रमशः कहे हैं उनके मध्य में मण्डलनामक मार्ग विशेषतः कहे गये हैं। उनमें अनन्त आवर्त अतिवेग से उत्पन्न हो जाते हैं जिनमें तीनों लोकों के विमानों का विनाश वर्णन किया है। इसी प्रकार य, ह वर्ण से वायु आकाश निरूपित किये हैं, उनके मध्य में कक्ष्य मार्ग अनेक हैं। उनके अन्दर किरणावर्त अंशुओं के प्रवाह से हो जाते हैं वहां 'जनः' लोक विमानों का विनाश वर्णन किया है। १ — ७।।

रवर्णेन रिवः प्रोक्तो हवर्णादम्बरं स्मृतम् (तः ?) ।
तयोर्मघ्ये शक्तिमार्गा बहुधा सम्प्रकीतिताः ॥ द ॥
शौत्यावर्तास्तेषु शक्तिसं सर्गादितवेगतः ।
सम्भवन्ति विशेषेग् खेटयानविनाशकाः ॥ ६ ः।
महामार्तण्डशक्तिस्थप्रवाहांशो मकारतः ।
हकारेगाम्बरञ्चैव विगितं स्याद्यथाक्रमम् ॥१०॥
तयोर्मध्ये केन्द्रमार्गा बहुधा सम्प्रकीतिताः ।
भवन्ति घर्षगावर्तास्तेषु नानामुखाः क्रमात् ॥११॥

ब्रह्मलोकविमानानां विनाशस्तैनिरूपितः। शैत्योष्ग्रशक्तिन्यूनातिरिक्ताभ्यां मार्गसन्धिषु।।१२॥

'र' वर्ण से रिव कहा है 'ह' वर्ण से आकाश बतलाया गया, दोनों के मध्य में शिक्तमार्ग बहुत कहे हैं। उनमें शैत्यावर्त अतिवेग से शिक्तयों के संसर्ग से विशेष करके उत्पन्न हो जाते हैं जो विमानयानों के नाशक होते हैं। महामार्तण्ड शिक्तस्थ प्रवाहांश 'म' से लिया गया है और 'ह' से आकाश यथाकम से वर्णित किये गये हैं। उन दोनों के मध्य में केन्द्रमार्ग प्रायः कहे हैं. उनमें घर्षणावत नानाप्रकार के कम से होते हैं। उनसे ब्रह्मलोक विमानों का विनाश शैत्य-उद्मशिक्यों के न्यूनाधिक होने से मार्गसन्धियों में निरूपित किया गया है।। द—१२।।

प्रवाहद्वयसंयोगवेगादावर्तनं क्रमादिति ।
एवं रेखादिमार्गेषु-ग्रावर्तास्सिन्निरूपिताः ॥ १३ ॥
तैविनाशो विमानानामिति शास्त्रविनिर्णयः ।
पूर्वसूत्रोक्तद्वात्रिशद्वहस्यज्ञानवत्क्रमात् ॥ १४ ॥
मार्गावर्तस्वरूपे च सूत्राभ्यां सिन्नरूपिते +
एतेनोभयविज्ञानादिधकारनिरूपणम् ॥ १५ ॥
सूत्रद्वयेन विधिवद्वर्णितं यानकर्मणि ।
ग्रावर्ताश्चिकातांशुशैत्यघर्षंग्रसंज्ञकाः ॥ १६ ॥
उक्तावर्तेषु विधिवद्विज्ञातव्या विशेषतः ।
पञ्चावर्ता एव यानमार्गसंरुद्धका यतः ॥ १७ ॥

दो प्रवाहों के संयोग के वेग से आवर्त होते हैं एवं रेखादिमागों में कम से आवर्त निरूपित किये हैं। उनसे विमानों का विनाश होता है ऐसा शास्त्र का निर्णय है। पूर्वसूत्र में कहे बचीस रहस्य ज्ञान वाजा पांच आवर्तों का स्वरूप कम से इस सूत्र में निरूपित किया है। इससे दोनों के विज्ञान से अधिकार निरूपण होता है। दो सूत्रों से विधिवत यानकर्म वर्णन किया है, शक्ति, वात, अंशु, शैत्य, घर्षण संज्ञावाले आवर्त कहे हैं। उक्त आवर्तों में विधिवत् विशेषतः ज्ञानने योग्य पांच आवर्त ही हैं जिनसे कि ये यानमार्ग के संरोधक हैं। १३—१७।।

ऋथ विमानाङ्गनिर्णय:— स्रङ्गान्येकत्रिंशत् ॥ स्र० १ ॥ स्र० ४ ॥

सूत्रशब्दार्थ—'विमान के' श्रङ्ग इकत्तीस होते हैं।

बोधानन्दवृत्ति :-

शास्त्रे सर्विवमानानाम (नां ग्र?) ङ्गाङ्गीभावतस्स्फु (स्फ?) टम् । उक्तं यानविदां श्रेष्टैर्विमानाकारनिर्णये ॥ ॥ १॥

<sup>+ &#</sup>x27;पञ्जावर्तस्वरूपञ्च सुत्रेस्मिन् सन्निरूपितम्' क्वचित् पाठः ।

यथा सर्वाङ्गसंयुक्तो देहस्स (ह स ? ) वर्थिसाधने ।
समर्थस्या (र्थ स्या ?) द्विमानश्च सर्वाङ्गै स्संयुतस्तथा ।।२।।
विश्विक्रयादपंगायन्त्रमारभ्य यथाविधि ।
एकत्रिशद्विमानाङ्गस्थानान्युक्तानि भूरिशः ।। ३ ।।
तानि सर्वाणि विधिवत्संग्रहेगा यथाक्रमम् ।
छायापुरुषशास्त्रोक्तप्रकारेगात्र वर्ण्यते ।। ४ ।।

विमानाङ्ग निर्णय :-

शास्त्र में समस्त विमानों के अङ्गाङ्गी भाव से स्फुट यानवेत्ता कुशल विद्वानों ने विमाना-कार के निर्णय में कहा है कि जैसे सब अङ्गों से युक्त देह सर्वार्थ साधन में समर्थ होता है इसी प्रकार विमान भी सब अङ्गों से युक्त होकर समर्थ होता है। यथाविधि विश्विक्तयाद्र्पण यन्त्र को आरम्भ करके इकत्तीस विमानाङ्ग स्थानों को अधिक करके या उत्तमता से कहा है उन सबको विधिवत संदोप से यथाकम छायापुरुषशास्त्र में कहे प्रकार से यहां वर्णित किया जाता है।। १—४।।

ग्रादो विश्विक्रयादर्शस्थानिमत्यिभिधीयते ।
शक्त्याकर्षणादर्पणस्थानं च ततः × परम् ॥ १ ॥
परिवेषस्थानमुक्तं विमानावरणोपरि ।
ग्राङ्गोपसंहारयन्त्रस्सप्तमे विन्दुकीलके ॥ ६ ॥
स्याद्विस्तृतिक्रयास्थानं रेखैकादशमध्यगे ।
वैरूप्यदर्पणस्थानं पद्मचक्रमुखं तथा ॥ ७ ॥
शिरोभागे विजानीयाद्विमानस्य बुधः (धैः?) क्रमात् ।
कण्ठे तु कुण्टिणीशक्तिस्थानं दक्षिणकेन्द्रके ।
पुष्पिणीपिञ्जुलादर्शस्थानं दक्षिणकेन्द्रके ।
वामपार्श्वमुखे नालपञ्चकस्थानमुच्यते ॥ ६ ॥

त्रादि में विश्विक्रयादर्शस्थान कहा जाता है इसके आगे शक्त्याकर्षण स्थान कहा है। पिरविषस्थान (पिरिधिस्थान) विमानावरण के चारों और या उपर विमान के अङ्गों का सङ्कोचनयन्त्र सातवें विन्दुकील में। विस्तृत क्रियास्थान ग्यारहवीं रेखा के मध्य में होना चाहिये, वैरूप्यद्र्पणस्थान तथा पद्मचक्र मुख ये दोनों विमान के शिरोभाग में बुद्धिमान क्रमशः जाने। विमान के कण्ठ में कुण्ठिणीशिक्तस्थान होना बुद्धिमानों ने कहा है। पुष्पिणीपिञ्जुलादर्श स्थान दिणा केन्द्र में तथा नाल पद्मकस्थान (पांच नालों का स्थान) वाम पार्श्व में कहा जाता है।। प्र—8।।

गुहागर्भादर्शयन्त्रस्थानं कुक्षिमुखे क्रमात् । तमोयन्त्रस्य संस्थानं भवेद् वायव्यकेन्द्रके ॥ १० ॥ पञ्चवातस्कन्धनालस्थानं पश्चिमकेन्द्रके । रौद्रीदर्पग्रसंस्थानं वातस्कन्धाख्यकीलकम् ॥ ११ ॥ ग्रधःकेन्द्रे विजानीयाद्विमानस्य यथाक्रमम् । शक्तिस्थानं विमानस्य मुखदक्षिग्राकेन्द्रयोः ॥ १२ ॥

च तदनन्तरम् (क्विचित्)।
 यहां 'विमानावरएतोपरि' में विमानावरएतः परि न होकर विमानावरएतः उपरि' भी हो सकता है विसर्ग लोग हो जाने पर त-उ की सिन्ध छन्दर्गति के लिये समभना चाहिये।

शब्दकेन्द्रमुखस्थानं वामभागे निरूपितम् । विद्युद्द्वा (द्वा?) दशकस्थानं विमानैशान्यकोराके ॥१३॥

गुहागर्भादर्श यन्त्र का स्थान कुच्चिमुख में क्रमशः कहा है, तमीयन्त्र ( अन्धकार करनेवाले यन्त्र ) का स्थान वायव्य केन्द्र में होना चाहिये। पञ्चवार्तस्कन्धनाल का स्थान पश्चिम केन्द्र में हो। रौद्रीदर्पण स्थान वातस्कन्ध नामक कील में विमान के अधःकेन्द्र में यथाक्रम जानना चाहिये। शब्द केन्द्रमुख स्थान वाम भाग में निरूपित किया है बारह विद्युत् का स्थान विमान के ऐशानीकोण में होना चाहिये॥ १०—१३॥

प्राग्गकुण्डलिसंस्थानं यानमूले निरूपितम् ।
भवेच्छक्तच दुगमस्थानं नाभिकेन्द्रे तथैव च ॥१४॥
वक्रप्रसारग्गस्थानं विमानाधारपार्श्वके ।
मध्यकेन्द्रे भवेच्छिक्तिपञ्जरस्थानकीलकम् ॥१५॥
स्थानं शिरःकीलाख्यं भवेद्यानशिरोपरि । अ
शब्दाकर्षग्गयन्त्रस्य स्थानं पश्चिमपार्श्वके ॥१६॥
रूपाकर्षग्गयन्त्रस्य स्थानं यानभुजे क्रमात् ।
पटप्रसारग्गस्थानं यानाधोभागमध्यमे ॥१७॥

प्राणकुण्डलीस्थान (गितयन्त्र ) यान के मूल में निरूपित किया है तथा शक्त्युद्गमस्थान नाभिकेन्द्र में कहा है। वक्रप्रसारण स्थान विमानाधारपार्श्व में और शिक्तपञ्जरस्थान कील मध्य केन्द्र में होना चाहिये। शिर:कील नामक स्थान यान के शिर के ऊपर हो, शब्दाकर्षण यन्त्र का स्थान पश्चिम पार्श्व में होना चाहिये। १४-१७॥

दिशाम्पितयन्त्रस्थानं वामकेन्द्रभुजे विदुः ।
पिट्टकाक्रमसंस्थानं (न?) यानावरणमध्यमे ।। १८ ।।
विमानस्योपिर सूर्यस्य शक्त्याकर्षणपञ्जरम् ।
ग्रपस्मारधूमस्थानं सिन्धनालमुखोत्तरे ।। १६ ।।
ग्रघोभागे स्तम्भनाख्ययन्त्रस्थानिमतीर्यते ।
वैश्वानराख्यनालस्य स्थानं नाभिमुखे विदुः ।। २० ।।
इत्येकत्रिशतिकस्थानिन्ण्यः परिकर्तितः ।

दिशाम्पति (दिशात्रों के पति ) यन्त्र का स्थान वामकेन्द्रभुजा में जानें पट्टिकाश्चक (त्रश्चक की पट्टिका) का स्थान यानावरण के मध्य में होना चाहिये। विमान के ऊपर सूर्य की शक्ति को आकर्षण करने वाला पञ्चर हो, अपरमार धूम का स्थान सन्धिनालमुख के उत्तर भाग में होना चाहिये। अधोभाग में स्तम्भन नामक यन्त्र का स्थान कहा गया है और वैश्वानर नामक नाल का स्थान नाभिमुख में जाने।। यह एकत्तीस अङ्गस्थानों का निर्णय कहा।। १८-२०।।

<sup>-:</sup>o:-

 <sup>&#</sup>x27;शिरोपरि' में 'शिर:-उपरि' विसर्गलोप होकर सिन्ध छन्द की पूर्ति के लिये है।

कापी संख्या २-

# अथ वस्त्राधिकरणम्।

अब वस्त्र का अधिकरण प्रस्तुत करते हैं।

यन्तृप्रावरणीयी पृथक् पृथगृतुमेदात्।। अ० १ स० ६।।

बो० वृ०

वस्त्रप्रबोधकपदान्यन्तृ एगामृतुभेदतः ।
उक्तानि त्रीरिंग सूत्रेस्मिन् तेषामर्थो विविच्यते ॥१॥
धारएगाच्छादनवस्त्रप्रभेदो यन्तृ एगां क्रमात् ।
सूत्रादिमपदेनोक्तं द्वितीयपदतस्तथा ॥२॥
तेषां संस्कारतद्वर्णंगुरगजात्यादयः स्मृताः ।
सूत्रत्वतीयपदतः कालभेदो निरूपितः ॥३॥
इत्थं सूत्रार्थमुक्तवाथ विशेषार्थो निरूपते ।
ग्रमन्तसूर्यकिरग्शक्तिवैचित्रचभेदतः ॥४॥
वसन्ताद्याष्ष्यवृतवः प्रभवन्त्यदितेर्मु खात् ।
यजुराण्यके सूर्यानन्तत्वप्रतिपादने ॥४॥
यद् द्याव इन्द्र ते † शतिमितिवाक्याच्छ्रुतिर्जगौ ।

ऋतुभेद से विमानचालक यात्रियों के वस्त्रों के प्रबोधक पद तीन सूत्र में कहे हैं उनके श्रर्थ का विवेचन किया जाता है। यात्रियों के पहिनने श्रीर श्रोढने का वस्त्रभेद कम से सूत्र के श्रादिम पद से कहा दूसरे पद से संस्कार उसके वर्ण गुण जाति श्रादि कहे हैं, तीसरे पद से कालभेद कहा है इस प्रकार सूत्रार्थ कह कर विशेष श्रर्थ निरूपित किया जाता है, श्रदिति-व्याप्त श्राम्न के मुख से एवं श्रनन्त सूर्यिकरण शिक्तयों की विचित्रता के भेद से वसन्त श्रादि छः ऋतुएं होती हैं। यजुर्वेद के श्रारण्यक में सूर्य किरणों की श्रनन्तता प्रतिपादन होने से "यद् द्याव इन्द्र ते शतम्" (तै० श्रा० १। ७। ५) हे इन्द्र सूर्य तेरी किरणों सैकड़ों सहस्रों हैं †। इस प्रकार वाक्य श्रुति ने गान किया-कहा है।। १—५।।

<sup>† &</sup>quot;शतं बहुनाम" (निध०)

तस्मादनन्तसूर्यागामंशुशिक्तसमाकुलात् ।
विषामृतविभागेन भिद्यन्ते ऋतुशक्तयः ॥ ६ ॥
छेदिनीरक्तपामेधिस्सराह(रादयः क्रमात् ।
पञ्चिविशित्संख्याका ऋतूनां विषशक्तयः ॥ ७ ॥
त्वङ् मांसमेधामज्जास्थिस्नायुरक्तरसादिकान् ।
वेरबीजान् नश्यन्ति खपथे यानयन्तृगाम् ॥ ८ ॥
तस्मात्तद्वेरबीजादिरक्षगार्थं कपादिना ।
ऋतुशक्तचनुसारेगा वस्त्रभेदा निरूपिताः ॥ ६ ॥

अतः अनन्त सूर्यों के शिक्तसमूह से विष और अमृत के विभाग से ऋतुशिक्तयां भिन्त-भिन्न हो जाती हैं। छेदिनी अङ्गछेदन करनेवाली, रक्तपा-रक्त पीनेवाली, मेधा-मदःमांस चिकनाई सिरा आहार वाली क्रम से संख्या में ऋतुओं की विषशिक्तयां है जो कि आकाशमार्ग में विमानयात्रियों के त्वचा मांस मेदः मज्जा-चर्जी हड्डी नाडी रक्त सिरा आदि वेर वीजों-शरीर के तत्त्वों को नष्ट करती हैं। अतः शरीर के तत्त्वों की रज्ञा के अर्थ कपर्दी ने ऋतुशिक्त के अनुसार वस्त्रों के भेद निरूपित किये हैं।६-६।

उक्तं हि पटसंस्काररत्नाकरे-कहा ही है पटसंस्कार रत्नाकर प्रन्थ में-

पट्टकार्पासशैवाललोमाभ्रकत्वगादिकान् ।
सप्तविंशतिसंस्कारगुद्धानभ्रकवारिगा ।। १० ॥
क्षालियत्वाथ तान् सर्वान् यन्त्रे सन्धाय शास्त्रतः ।
गालवोक्तिवधानेन तन्तून् सम्यक् प्रकल्पयेत् ॥ ११ ॥
केतकीवटतालार्कनारिकेलशगादयः ।
तत्तच्छुद्धिप्रकारेगा शोधायित्वाष्टवारतः ॥ १२ ॥
एकोनिवंशत्संस्कारैस्संस्कृत्य विधिवत् क्रमात् ।
तत्तद्धल्कलमादाय यन्त्रे तन्तुमुखाभिधे (दे?) ॥ १३ ॥
समग्रेगाथ सन्धार्य तन्तून् कृत्वा यथाविधि ।
गालवोक्तेन मार्गेग कुर्याद् वस्त्राण्यथाक्रमम् ॥ १४ ॥
पश्चाद् वस्त्रान् समाहृत्य पञ्चतैलैस्तु पाचयेत् ।
ग्रतसीतुलसीधात्रीशमीमालूरुचिक्रकाः ॥ १४ ॥

रेशम, रूई, जलकाई, बाल, अभ्रकपरत आदि को २० संस्कार शुद्ध करे हुओं को अभ्रक-जल या कपूरजल या नागरमोथे के जल से प्रचालित करके सबको शास्त्र से यन्त्र में रखकर गालव की विधि से धागों को बनावे। केतकी—केवड़ा, (बांस केवड़ा) बड़, ताड़, आख, नारियल, सण आदि उस उसके शुद्धिप्रकार से द्र वार शोध कर १६ संस्कारों से विधिवत् करके उसके उस उसके वकल लेकर तन्तुमुख नामक यन्त्र में रखकर तन्तुओं को बनाकर गालव के कहे मार्ग से तस्त्र यथाक्रम करे पश्चात् वस्त्रों को लेकर पांच तैलों से पकावे जो कि पांच तैल हैं अलसी, तुलसी, आमला, शमी, मालु-काली तुलसी, रुचिका—सरसों।। १०—१५।। एतदोषिधबीजानां तैलात् सप्ताहमातपे ।
प्रत्यहं पञ्चधातप्त्वा गुष्कं कृत्वा ततः परम् ।। १६ ।।
गोपीलाक्षाचण्डमुखीमधुपिष्टाभ्रकास्समम् ।
सम्मेल्य एएगाक्षारेण बृहन्मुषामुखे क्रमात् ॥ १७ ॥
सम्पूर्य विधिवत् सर्वं कूर्मव्यासिटकान्तरे ।
निधाय त्रिमुखीभस्त्राद् ध्मनेच्छिञ्जीरवेगतः ॥ १६ ॥
तन्मध्येगस्तिपत्राएगं रसप्रस्थाष्टकं न्यसेत् ।
माक्षिकाभ्रकसिञ्जीरवज्रटङ्करणत्राकुटैः ॥ १६ ॥
तैलमाहृत्य विधिवत् तिसम् पश्चान्नियोजयेत् ।
पश्चात् संगृह्य तत्काञ्जं गर्भतापनयन्त्रके ॥ २० ॥
सन्ताप्य तत्तैलिष्तवस्त्राण्यथ समाहरेत् ।

इन श्रोषधियों के बीजों के तैल से सप्ताहभर धूप में प्रतिदिन पांच वार तपाकर सुखाकर गोपी-गोपिका-कृष्ण सारिवा, लाख चण्डमुखी-इमली, मधु, पिष्ट-तिल की खल, श्रभ्रक ये समान लेकर एण्लार ?-ऐण्लाचार हिरण्यङ्ग भस्म के चार से मिला कर बड़ी मूषा ( कृत्रिम बोतल ) के मुख में भर कर कूर्भव्यासिटका-कछवे के श्राकारवाले कुण्ड के श्रन्दर रखकर तीन मुखवाली भस्त्रा से सिक्जीर ? के वेग से धमन करे। उसके मध्य में अगस्त्य वृच्च के पत्तों का द सेर रस डाल दे स्वर्णमाचिक श्रभ्रक सिक्जीर ? थूहर, सुहागा, वाकुट-त्राकुची ? या वाकुज-वकुल का फल वस्तुश्रों से विधिवत तैल लेकर उस में डाल दे पश्चात् लेकर भर्भगत यन्त्र में उनके काकज ?-रस तपाकर उस तैल से लिप्न वस्त्र लेले ॥१६-२०

ग्रिग्निमित्रोक्तविधिना पटजात्यनुसारतः ।

ऋतुधर्मानुसारेण कवचादीन् प्रकल्पयेत् ॥ २१ ॥
तत्तत्कालोचितान् वस्त्रकवचादीन् यथाक्रमम् ।
यानयन्त्रत्वाधिकारवरिष्ठेभ्यो मनोहरान् ॥ २२ ॥
दत्त्वा स्वस्त्ययनं कृत्वा रक्षाकरणपूर्वंकम् ।
पश्चात् सम्प्रोषयेद् यानयन्त्रकर्माणा हर्षतः ॥ २३ ॥
सर्वदोषिवनाशस्त्यात् तत्पट्टं र्बलवर्धनम् ।
मेधोवृद्धिर्धातुवृद्धरङ्गपृष्टिरजाङ्यता ॥ २४ ॥

श्राग्निमित्र की कही विधि में पट जाति के श्रानुसार ऋतु धर्मानुसार कवच श्रादि बनावें, उस उस काल के योग्य वस्त्र कवच श्रादि यथाक्रम मनोहर विभानचालन श्राधिकार में श्रेष्ठों के लिये देकर स्वरूपयन रचाकरणपूर्वक करके उन्हें हर्ष से विमानचालन के कार्य में श्रेरित करे, सर्व दोषों का विनाश हो उन वस्त्रों से विमानयात्रियों का बल बढ़े, मेधा बढे, धातु वृद्धि हो श्रङ्ग पृष्टि स्फुर्ति श्रङ्गरचण श्रादि हो ॥ २१—२४॥

# आहाराधिकरणम्।

भोजन का अधिकरण।

## श्राहारः कल्पमेदात् ॥ श्र० १ सू० ७॥

बो० वृ०

यन्तृ गामाहारभेदिन ग्रंथार्थं पदद्वयम् । सूत्रेस्मिन् कथितं सम्यक् तदर्थस्सम्प्रचक्षते ॥ २५ ॥ कल्पशास्त्रोक्तरीत्यात्र ऋतुकालानुसारतः । यन्तृ गामाहारभेदास्त्रिविधा इति निर्णिताः ॥ २६ ॥

चालक यात्रियों के आहारभेद के लिये इस सूत्र में दो पद कहे हैं उनका अर्थ कहा जाता है, कल्पशास्त्र में कही रीति से यहां ऋतुकाल के अनुसार चालक यात्रियों के आहारभेद तीन प्रकार के निर्णीत किए हैं।। २५—२६।।

### तदुक्तमशनकल्पे —वह भोजनकल्प प्रन्थ में कहा है —

रसवर्गे माहिषीया धान्येष्वाढकशालिकौ । मांसेष्वाविक (कि?) मांसं च वसन्तग्रीष्मयोरिति ॥२७॥ रसेषु गव्यसम्बन्धा धान्ये गोधूममुद्गकाः । मांसेषु कालज्ञानीयं वर्षाशरदृताविष ॥ २८॥ रसेष्वजा रसाश्चैव धान्येषु यवमुद्गकाः । मांसेषु कलविकाश्च हेमन्तशिशिरे क्रमात् ॥ २६॥ इत्यादि विनामिषं द्विजातीनां भ्रक्तिस्सममितीरितम् ।

दुग्ध वर्ग में भैंस के दूध बान्य में अरहर शाली चावल मांसो में भेड का मांस भोजन है वसन्त और श्रीष्म ऋतु में। दूधों में गौ के दूध धान्य में गेहूं मूंग मांस में कालज्ञानीय-मुर्गे का मांस वर्षा और शरद् ऋतु में। दूधों में बकरी के दूध धान्यों में जो मूंग मांसों में चिडिया कबूतर का मांस हेमन्त शिशिर ऋतु में कम से हैं। दिजों का मांस के विना भोजन समान कहा है।। २७—२६।।

### विषनाशस्त्रभ्यः ॥ श्र० १ स्० ८ ॥

बोट वृ०

सूत्रे पदद्वयं प्रोक्तं विषनाशार्थबोधकम् । तदर्थं सम्प्रवक्ष्यामि समासेन न विस्तरात् ॥३०॥ पद्धविश तिसख्याका ऋतुजा विषशक्तयः । पूर्वोक्ताहारभेदेन विनाशं यान्ति नान्यथा ॥३१॥ सूत्र में विषनाशार्थ बोधक दो पद कहे हैं उनके अर्थ संत्तेप से कहूंगा विस्तार से नहीं। ऋतु से उत्पन्न होने वाली २५ विषशिक्तयां हैं जा पूर्व कहे आहार के भेद से विनाश को प्राप्त हो जाती हैं अन्यथा नहीं ।। २०—३१ ।।

# तदुं विषितर्णयाधिकारे-वह कहा है विषितर्णयाधिकार में -

ऋतवष्षड्विधास्तेषां कालशक्तचादयः क्रमात्। बह्धा सम्प्रभिद्यन्ते रयवारुगाचापलात् ॥३२॥ मरुच्चापलशक्त्यं शशतैकं तद्वदेव हि । वारुगायाष्वोडशैकभागांशस्यप्तमेन्तरे 113311 यदि भवेत् तदानन्तप्रकारतः। सम्मेलनं विषामृतप्रभेदतः ॥३४॥ सिनीवालीकूहर्योगाद् प्रभिद्यन्ते विशेषेण ऋतूनां कालशक्तयः। यास्सिनीवालिसंग्रस्तास्सर्वामृतशक्तयः 113 11 कृहसं ग्रसिता यास्स्युस्तास्सर्वा विषशक्तयः। सप्तकोट्यष्टपञ्चाशल्लक्षसप्तशतामृताः तावन्त्येव विषाः प्रोक्ता वाल्मोकिगरिगतोदिताः। भेदिन्याद्यास्तेषु ? पञ्चविशास्स्युविषशक्तयः ॥३७॥ यन्तृदेहविनाशकाः। ऋतुकालानुसारेगा शातातपोत्रवीत् ॥३८॥ इति तन्नाशश्चाहारभेदादिति तस्मादाहारभेदोस्मिन् सूत्रे त्रेघा निरूपितः। तत्सेवनात् कायपृष्टिर्यन्तृ गां प्रभवेद् ध्रुवम् ॥३६॥

ऋतुएं छः प्रकार की हैं उनकी कालशक्ति आदि कम से वरुण—आकाश में फैले जल के वेग की चपलता से बहुत भेदों में होते हैं उसी प्रकार मरुत्-आकाशीय वायु को चपलशक्ति के भाग १०१ हैं, वारुण शक्ति के १६ अंश (सौ) सातवें अन्तर में हैं सम्मेल यदि हो तो तब अनन्त प्रकार से हो, सिनीवालीपूर्वा अमावस्या और कुहू—उत्तरा अमावस्या के योग से विष अमृत के भेद से भिनन-भिन्न हो जातो है। जो तो सिनीवाली से सम्बन्ध रखतो हुई हैं वे सब अमृत शक्तियां हैं और जो कुहू से संअस्त हैं वे सब विषशक्तियां हैं। सात करोड़ अठावन लाख सात सौ अमृत शक्तियां हैं और उत्तनी ही विष शक्तिकां वाल्मीकि गणित से कही हुई हैं, उनमें भेदिनियां २५ विषशक्तियां हैं जो ऋतुकालानुसार चालक यात्रियों के देह का विनाश करने वाली हैं। उनका नाश आहारभेद से हो जाता है ऐसे शतातप के पुत्र शातातप ऋषि ने कहा है। अतः आहारभेद इस सूत्र में तीन स्थानों पर कहा है, उनके सेवन से यात्रियों की शरीग्पृष्टि निश्चित हो जावे।। ३२—६६।।

तत्कालानुसारादिति ॥ अ०१ स्०६॥

पदत्रयं तु सूत्रे स्मिन् भुक्तिकालिनगाँये।
उक्तं स्यात् संग्रहेगाद्य तदर्थस्सिन्निरूप्यते।।४०।।
पूर्वोक्तित्रिविधाहारास्तच्छब्देनात्र वर्गिताः।
भुक्तिकालिविधस्सम्यग् द्वितीयपदतस्मृतः।।४१।।
इत्थम्भावेति†शब्दः स्यादिति शब्दार्थनिर्ग्यः।
ग्राहारोत्र प्रभेदेन यन्तृ गां पञ्चधा स्मृतः (मृ?)।।४२।।

इस सूत्र में भोजनकालनिर्णयप्रसङ्ग में तीन पद कहे हैं, अब संत्तेप से अर्थ कहा जाता है। पूर्वीक तीन प्रकार के आहार तत् शब्द से यहां वर्णित किए हैं भोजनकाल का विधान दूसरे पद से कहा है, इत्थम्भाव के अर्थ में इति शब्द है यह शब्दार्थ का निर्णय है, चालक यात्रियों का आहार यहां भेद से पांच प्रकार का कहा है।।

तदुकं शौनकीये - वह कहा है शौनकीय सूत्र में -

त्रथ भोजनकालविधि व्याख्यास्यामः कालाकालविभागेन गृहिगाां द्वावेकिमत्येकं मस्करिगां चतुर्धेतरेषां पञ्चधा यानयन्तृ गां यथेच्छं योगिनामिति ।।

अब भोजन की कालिविधि को काल अकाल विभाग से कहूंगा गृहस्थों का दो काल एक काल, संन्यासियों का एक काल, अन्यों का चार वार, विमान के चालक यात्रियों का पांच वार करना और योगियों का इच्छानुसार करना ॥

लल्लकारिका — लल्लकारिका है —

कालयोभींजनिमिति सूत्रवाक्यानुसारतः ।

ग्रिह्म द्वितीययामान्ते रात्रौ प्राथमिकान्तरे ॥४३॥
सकालभोजने प्राहुर्गृ हिर्णां कालनिर्णयः ।
ग्रकालभोजने तेषामेकभुक्तविधौ क्रमात् ॥४४॥
दिवि वृतीययामाद्या चतुर्थान्तिमिति स्मृतः ।
एकभुक्ताधिकारत्वाद् यमिनामेकमेव हि ॥४५॥
ग्रहोरात्रविभागेन ग्रूद्रादीनां तु भोजने ।
ग्रिह्म त्रिधौकधा रात्राविति कालविनिर्ण्यः ॥४६॥
भोजने नास्त्यतस्तेषां ययेच्छं भोजनं विदुः । इति
ग्रिह्म त्रिधा दिधा रात्रावाकाशे यन्तृर्णां क्रमात् ।
पद्यधा भुक्तिकालस्य निर्ण्यः परिकीर्तितः ॥४७॥

सूत्रवाक्यानुसार दो कालों में भोजन है। दिन में दूमरे प्रहर के अन्त में रात्रि में प्रथम प्रहर के अन्दर। गृहस्थों का कालनिर्णय सकाल भोजन में अर्थात निश्चितकाल पर करना, उनका एक

<sup>† &#</sup>x27;इत्यम्भाव इति' उभयोरेकादेश ग्रार्षः।

वार भोजनिविध में अकाल भोजन है दिन में तीसरे प्रहर से लेकर चतुर्थ प्रहर तक कहा है, संन्यासियों का एक वार भोजन का अधिकार होने से एक काल पर ही करना, ग्रूदों आदि का तो भोजन में दिनरात के विभाग से दिन में तीन वार रात्रि में एक वार यह कालनिर्णय है, उनका भोजन में काल नियम नहीं यथेच्छ भोजन को जानते हैं। इत्यादि। दिन में तीन वार रात्रि में दो वार भोजन आकाश में चालक यात्रियों का क्रम से होता है जोकि पांच वार भोजन में कालनिर्णय है।।४७।।

## तद्भावे सत्त्वं गोलो वा ॥ अ०१ स०१०॥

बो० वृ०

पदत्रयं भवत्यस्मिन्नाहारान्तरबोधकम् । तदर्थं (ह?) सम्प्रवक्ष्यामि समासेन यथामित ॥४८॥ ग्राहारासम्भवे तेषां तत्सारेण कृतान् मृदून् । प्रदद्याद् घननिस्वाकानाहारार्थं यथाविधि ॥४६॥

इस सूत्र में तीन पद हैं ब्राहारान्तर—श्रन्य ब्राहार के स्थान को बोधन कराने वाले उनके श्रर्थ को मैं यथामित संचेप से कहूँगा, ब्राहार की सम्भावना न होने पर उनके सार—श्राटे ब्रादि के बने कोमल घननिस्वाक—पिएडों—लड्डुब्रों को ब्राहारार्थ यथाविधि दे ॥४६॥

तदुक्तमशनकल्पे - वह कहा है अशनकल्प प्रन्ध में -

ग्राहाराः पञ्चधा प्रोक्ता देहपृष्टिकरारशुभाः। ग्रन्नकाञ्जिकपिष्टतद्रोटिकासाररूपतः ॥५०॥

तेषु श्रेष्ठतरौ सत्त्वगोलान्नाविति कीर्तितौ।

देह की पुष्टि करने वाले आहार—भोजन पांच प्रकार के कहे हैं। अन्न, काञ्जिक—धान्याम्ल (खट्टा अन्नरस), पिष्ट-लुगदी, रोटिका, सार-चूर्णरूप में उनमें सत्त्व-सार-चूर्ण-भुनाचून-कसार और गोल-लड्ड् कहे हैं।।५०॥

उक्तं हि पाकसर्वस्वे - कहा ही पाकसर्वस्व में -

धान्याद्याहारवस्तूनां स्वत्त्वमाहृत्य यन्त्रतः । पाकं कृत्वा पाचनाख्ययन्त्रभाण्डे यथाविधि ॥५१॥ उक्ताष्टमेन पाकेन सत्त्वगोलान् प्रकल्पयेत् । सुगन्धं मधुरं स्निग्धमाहारं पुष्टिवर्धनम् ॥५२॥ इति

धान्य त्रादि त्राहार वस्तुत्रों के चूर्ण —त्राटे को चक्की यन्त्र से लेकर पाचना नामक-कढाई त्रादि में यथाविधि पाक करके कहे त्राठवें भाग पाक से सत्त्वगोल-लड्डु बनावे, उसमें सुगन्ध मधुर स्निग्ध डालकर पुष्टिवर्धक त्राहार बनावे ॥ ५१—४२॥

फलमूलकन्दसारो वा ।। अ०१ सू०११ ॥ बो० वृ० पूर्वसूत्रे धान्यसत्त्वाहारमुक्तं हि यन्तृ गाम् ।
तथैवास्मिन् कन्दमूलफलसत्त्वमपीर्यते ॥५३॥
प्रथमं कन्दसत्त्वस्स्याद् द्वितीयो मूलसत्त्वकः ।
फलसत्त्वस्तृतीयस्स्यादिति सूत्रार्थनिर्गायः ॥५४॥

पूर्व सूत्र में धान्य—गेहूं श्रादि श्रन्त के चूर्ण—भुने आटे आदि का बना विमानचालक यात्रियों का श्राहार कहा गया है वैसे ही उस सूत्र में कन्द मूल फल के सत्त्व—गूदे मीगी अदि को आहार कहा है। प्रथम कन्दसत्त्व हो दूसरे मूल का सत्त्व हो तीसरे फलसत्त्व हो यह सूत्रार्थ है।।५३-५४।।

तदुक्तमशनकल्पे - वह कहा है अशनकल्प में -

श्रलाभे धान्यसत्त्वस्य सत्त्वत्रयमुदाहृतम् ।
कन्दसत्त्वो मूलसत्त्वः फलसत्त्व इति क्रमात् ॥५५॥
पिष्टशर्करामञ्जूषमधुक्षीरघृतादयः ।
स्निग्धोडुकक्षरकटुकमञ्जूषाम्लम्लुचाः क्रमान् ॥५६॥
एकमप्यदि संसिद्धि भेवेत् संशोधनात् स्वतः ।
सत्त्वाहरएाकार्ये तत्कन्दं श्रेष्ठतमं विदुः ॥५७॥
पञ्चाशदाहारकन्दवर्गेषु विधिवत्मुधीः ।
संशोध्य सम्यक् पिष्टादिपदार्थाननुभूतितः ॥५६॥
निश्चित्य पश्चात् तत्कन्दवर्गात् सत्त्वं समाहरेत् ।
कारयेत् तेन निस्वाकानाहारार्थं तु पूर्ववत् ॥ ५६॥
एकमेवाहारमूलफलवर्गेषु च क्रमात् ।
परीक्ष्य सत्त्वमाहृत्य निस्वाकान् परिकल्पयेत् ॥ ६०॥

धान्यसत्त्व के अभाव में अलाभ में न मिलने पर तीन सत्त्व कहे गए हैं जो कि कन्द्सत्त्व, मूलसत्त्व, फलसत्त्व कम से हैं, पिष्ट पिसा चूर्ण आटा, शर्करा-दिलया या खाएड ? मञ्जूष-गुद्दा एवं मीगी, मधु-रस, दूध, घृत आदि स्निग्ध तैल, उडु-जल, चर-चार जल, कटु-कटुरस, मञ्जूषाम्ल-गुद्दे या मीगी का मुख्या, अचार, शरवत अर्क रूप में म्लुच ? ये कम से एक की भी यदि हो जावे तो संशोधन से स्वतः सत्त्व के आहार कार्य में कन्द्द को श्रेष्ठतम जानते हैं। १५ आहार के कन्द्वर्गों में विधिवत् बुद्धिमान् संशोधन कर के पिसे आटे आदि पदार्थों को अनुभूति से निश्चित कर पश्चात् उस कन्दवर्ग से सत्त्वचूर्ण को प्रहण करे उस से निश्वाकों-लडडु औं को लिये पूर्व की भांति इस प्रकार आहार मूलक-वर्गों में भी परीचा करके कमशः सत्त्व को लेकर लड्डु बनावे॥ ५५—६०॥

म्राहारमूलवर्गास्तु शास्त्रे षोडशधा स्मृताः । तथैवाहारफलवर्गाश्च द्वात्रिशितः स्मृताः ॥ ६१ ॥ मेधो मज्जास्थिवीर्याद्याः वर्धन्ते कन्दसत्त्वतः । म्रोजो बलकायपुष्टिः प्रागः कोशादयः क्रमात् ॥ ६२ ॥ उन दोनों में आदिम पद 'अथ' अनन्तरार्थ का वाची है। दूसरे पद से विमानकार्य के योग्य लोहे कहे हैं। पदों का अर्थ ऐसे कहकर अब विशेषार्थ कहा जाता है। शौनकीय सूत्र में जैसे लोहे कहे हैं वैसे ही यथाक्रम उन्हें विमानरचनाविधि में कहूंगा।। ७६—७६।।

तदुक्तं शौनकोये - वह कहा है शौनकीय सूत्र में --

श्रथ वैमानिकान् लोहाननुक्रमिष्यामस्सौमकसौण्डालिकमौत्विकाश्चे-

तत्सम्मेलनादूष्मपाष्षोडशधा भवन्तीति ते वैमानिका इति ॥

अब वैमानिक—विमान के हितकर लोहों को कहेंगे जो कि सौमक, सौएडालिक, मौर्त्विक हैं। इनके सम्मेलन से ऊष्मप लोहे १६ प्रकार के होते हैं अतः वे वैमानिक लोहे होते हैं।।

अथ नामानि -- अब उनके नाम हैं --

उष्णम्भरोष्णपोष्णहनराजाम्लतृड् वीरहापञ्चध्नोग्नितृड्भारहनश्शीत-हनोगरलघ्नाम्लहनो विषम्भरविशल्यकृद् द्विजिमत्रश्चेतीत्यादिः ॥

उध्याम्भरः उष्याप, उष्याहन, राजाम्लतृट् , वीरहा, पञ्चध्न, अग्नितृट्, भारहन, शीतहन, गरलध्न, अम्लहन, विषम्भर, विशल्यकृत् , द्विजमित्र इत्यादि ॥

माणिभद्रकारिका—माणिभद्रकारिका—

विमानाहांिंग लोहानि भारहीनानि षोडंश ।

ऊष्माण्युक्तानि सूत्रेस्मिन् शौनकेन महात्मना ॥ ८०॥

एतत्षोडशलोहान्येव यानरचनाविधौ ।

विरिष्ठानीति शास्त्रेषु निर्मितानि महर्षिभिः ॥ ८१॥

विमान के योग्य भारहीन लोहे १६ हैं। इस सूत्र में शौनक महात्मा ने ऊष्म कहे हैं, ये १६ लोहे विमान यान रचनाविधि में श्रेष्ठ हैं शास्त्रों में महर्षियों ने निर्णय किए हैं।। ८०—८१।। साम्बोपि—साम्ब त्राचार्य ने भी कहा है—

सौमसौण्डालमौर्त्विकवंशजा बोजलोहकाः। तत्संयोगात्समुत्पन्ना ऊष्मपा इति कीर्तिताः॥

तथैव व्योमयानाङ्गरचना नान्यथा भवेत्।। इत्यादि।।
सौम, सौएडाल, मौर्त्विक के वंशज बीज दोहे हैं उनके संयोग से जो उत्पन्न होते हैं वे ऊष्मपा
कहे गए हैं। वैसे हि विमान के अङ्गों की रचना ठीक होगी।।

एवमुक्त्वाथोष्मपानां यानाहृत्वं प्रमाणतः । तेषां स्वरूपं निर्णेतुं पूर्वमार्गानुसारतः ॥६२॥ तद्बीजलोहस्वरूपमादौ सम्यग् विचायंते । भूगर्भस्थतखनिजरेखापंक्तिषु सप्तमे ॥६३॥ वृतीयखनिजस्था ये ते लोहास्सौमजातयः । ते त्वष्टित्रंशतिः प्रोक्तास्तेषु लोहत्रयं क्रमात् ॥६४॥ ऊष्मलोहोत्पत्तिविधौ मुख्यत्वेन विनिश्चिताः । इस प्रकार ऊष्मप लोहों का विमान योग्य होना प्रमाण से कहकर उनके स्वरूप का निर्णय करने को पूर्व मार्गानुसार उनके बीज लोहों के स्वरूप श्रादि के विषय में भली प्रकार विचार किया जाता है। भूगर्भिस्थत खनिज रेखाओं की पंक्तियों में सातवें पंक्तिस्तर में तीन खनिज रेखास्तरों में जो लोहे सौमजातीय ऊष्म लोह की उत्पन्तिविध में मुख्यत्व से निश्चित किए हैं।। ८१-८४।।

तदुकं लोहतन्त्रे—वह लोहतन्त्र में कहा है -

रेखासप्तमस्य तृतीयखनिजलोहाः पञ्चशक्तिमयास्सौमजातीयास्ते बीजलोहा इति ॥

सातवीं रेखा में स्थित तीन खिनस्तर में उत्पन्न लोहे पांच शिक्तयों से पूर्ण सौमजातीय बीज लोहे हैं।।

बोधानन्दकारिका--बोधानन्दकारिका--

भूगर्भखनिजरेखास्त्रिसहस्राधिकास्समृताः ।
त्रिशतोत्तरसहस्ररेखास्तेषूत्तमाः क्रमात् ॥५५॥
रेखानुगुणतस्तासु खनिजास्सन्तिरूपिताः ।
तेषु सप्तमरेखास्थखनिजास्सप्तिविशतिः ॥५६॥
तेषु वृतीयखनिजगर्भकोशसमुद्भवाः ।
पञ्चशक्तिमया ये स्युस्ते लोहा बीजसंज्ञकाः ॥५७॥
तानेव सौमसौण्डालमौत्विकाद्यैश्च नामभिः ।
प्रवदन्ति विशेषेण लोहशास्त्रविशारदाः ॥५५॥
लोहेषु सौमजातीनामृत्पत्तिक्रमनिर्णयः ।
लोहकल्पानुसारेण किञ्चिदत्र निरूप्यते ॥५६॥

भूगर्भ की खिनज रेखाएं तीन सहस्र से अधिक कहीं हैं, उनमें क्रम से एक हजार तीन सौ रेखाएं उत्तम हैं उनमें रेखानुसार खिनज कहे हैं उनमें सातवीं रेखा में स्थित खिनज २० हैं उनमें तीन खिनज गर्भकोशों में उत्पन्न होने वाले पांच शिक्तयों से पूर्ण जो लोह हैं उन्हें ही सौम सौएडाल-मौर्त्विक आदि नामों से लोहशास्त्रज्ञ विशेषतः कहते हैं। लोहों में सौम आदि के उत्पत्तिक्रम का निर्णय 'लोहकल्प' शास्त्र के अनुसार कुछ यहां निरूपित किया जाता है। प्रिम्म प्रमुक्त ।।

#### उक्तं हि लोहरहस्ये-लोहरहस्य में कहा है-

कूर्मकश्यपमार्तण्डभूतभानां तथैव हि ।

ग्रम्भकंन्दुवाडवानां च शक्तयस्स्वांशतः क्रमात् ।। ६० ।।

ग्रयण्टैकादशपञ्चद्विषट्चतुर्नवसंख्यकाः ।

खनिजान्तर्गर्भकेन्द्रशक्त्याकर्षग्रतस्स्वयम् ।। ६१ ।।

शनैश्शनैस्समागत्य गर्भकोशं विशन्ति हि ।

तत्र वारुग्रीशेषगजशक्त्यूष्मभिः क्रमात् ।। ६२ ।।

सूलसत्त्वाद् वृद्धिमेतीत्याहुर्ज्ञानिवदां वराः ।
मनोबुद्धोन्द्रियग्रामज्ञानासुङ् मांसिसिश्चराः ॥ ६३ ॥
फलसत्त्वाद् वृद्धिमेतीत्याहुश्शास्त्रविदां वराः ।
एतत्सत्त्वत्रयाहारो यन्तृ गां भोजने बुधाः ॥ ६४ ॥
शास्त्रोक्ताहारवर्गेषु श्रठाच्छ्रे ठतमं विदुः ।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन तत्सत्त्वं संग्रहेत् सुधीः ॥ ६४ ॥ इत्यादि

आहार मूल वर्ग तो शास्त्र में १६ प्रकार के कहे हैं, वैसे ही आहार फल वर्ग ३२ कहे हैं कन्दसत्त्व से मेद मज्जा हड्डी वीर्य आदि बढ़ते हैं मूलसत्त्व से ओज, बल काय की पृष्टि प्राण कोश आदि बढ़ते हैं, फलसत्त्व से मन ज्ञानेन्द्रियों का ज्ञान रक्त मांस सिञ्जिर-रस बढ़ते हैं ऐसा श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ कहते हैं, यह तीन सत्त्वों का आहार विमान के चालक यात्रियों के भोजन में विद्वानों ने शास्त्रोक्त आहार वर्गों में श्रेष्ठतम माना है। अतः सर्व प्रयत्न से बुद्धिमान उस सत्त्व का संग्रह करे।। ६१—६५।।

# अपि च तृणादीनाम् ॥ अ० १, स्० १२॥

बो० वृ०

पूर्वसूत्रे कन्दमूलफलसत्त्वमुदाहृतम् । वृर्गगुल्मलतादीनां सत्त्वमस्मिन्निरूप्यते ॥६६॥

पूर्व सूत्र में कन्द मूल फल का सत्त्व कहा है, इस सूत्र में तृण गुल्म लता आदियों का सत्त्व निरूपित किया जाता है।

तदुक्तमशनकल्पे—वह कहा है अशनकल्प अन्थ में —

रुणागुल्मलतादीनां सत्त्वाहारं च यन्तृ णाम् ।

पूर्वोक्तसत्त्ववद् देहारोग्यायुष्यादिवर्धं नम् ॥६७॥

तस्मात् सत्त्वमप्यन्तृभोजनार्थं समाहरेत् ।

दूर्वाषट्कं मुञ्जषट्कं कुशषट्कं तथैव हि ॥६८॥

शौण्डीरस्याश्वकर्णास्य षट्कं षट्कमतः परम् ।

शतमूलत्रयं चैव भोजनेत्यन्तशोभनाः ॥६९॥

कारुवेल्ली चन्द्रवेल्ली मधुवेल्ली तथैव च ।

वर्ज्वं ली माकुटीवेल्ली सुगन्धा सूर्यवेल्लिका ॥७०॥

तृण, गुल्म, लता त्रादि का सत्त्व—लुगदी या रस चालक यात्रियों का भोजन है। पूर्वोक्त सत्त्व—कन्द मूल फल के सत्त्व की भांति देह का द्यारोग्य त्रायुष्य त्रादि बढाने वाला है त्रतः (इनका) सत्त्व भी भोजनार्थ ले ले। दूव ६ भाग, मूट्ज ६ भाग, कुशा ६ भाग, शौएडीर ?—देवधान्य—कंगुनी या स्वयं उत्पन्न जंगली तृण धान्य ? ६ भाग, त्रश्वकर्ण—लताशाल ६ भाग, शतमूलं—शतमूलिका—महामूषाकर्णी ३ भाग, भोजन में अत्यन्त त्राच्छे हैं। कारुवेल्ली—कारवल्ली—छोटा करेला, चन्द्रवेल्ली—बाह्मी, मधु वेल्ली—मुलहठी, वर्चुली ?, माकुटीवेल्ली ?, सुगन्धा—तुलसी, सूर्यवेल्ली—सूर्यवल्ली—चीरकाकोली ।। ६७-७०।।

एते गुल्मास्सदा यन्तृभोजने पुष्टिवर्धनाः ।
सोमवल्ली चिक्रकादतुम्बिकारसविल्लिका ।। १।।
कूष्माण्डविल्लिका चेक्षुविल्लिका पिष्ठवल्लरो ।
सूर्यकान्ता चन्द्रकान्ता मेघनादः पुनर्नवः ।। ७२।।
ग्रविन्तिपष्टमञ्जूषशर्कराद्या यथाक्रमम् ।। ७३।।
विधिवच्छोदिते शास्त्रमुखात् संलभ्यते यदि ।
यो वा को वा भवेद् गुल्मलतादूर्वादयः क्रमात् ।। ७४।।
सत्त्वाहरणयोग्यास्ते बलपुष्टिविवर्धनाः ।
शाकपुष्पतत्पत्रपल्लवादीनां तथैव हि ।। ७५।।
सत्त्वमत्युत्तमं विद्यादाहारे यन्तृगामिति ।

ये गुल्म सदा चालक यात्रियों के भोजन में पृष्टिवर्धक हैं। सोमवल्ली-सोमलता, चिककाद ?, तुम्बिका-चिया लौकी ?, रसविल्लिका ?, पेठा कह लता, इन्जुवल्लिका-इन्जुवल्ली—कृष्ण्वीरिवदारी, पिष्टवल्लरी—पिष्टपर्णी, सूर्यकान्ता—ज्ञादित्यपर्णी, चन्द्रकान्ता—निर्णृष्डी—सम्भाल, मेघनाद—चौलाई, पुनर्नवा, अवन्ती—राई, वास्तु—बथवा, मत्स्या—कुटकी, चीररुक्मा ?—चीरपुष्पी—शङ्खपुष्पी, ये पृष्टि-वर्धक हैं। पूर्व कहे चूर्ण लुगदी—गुहा दिलय। या खाण्ड यथाक्रम विधिवत् शास्त्रमुख से प्राप्त होते हैं। जो भी कोई भी गुल्म, लता, दूव आदि ही कम से सत्त्व लेने योग्य हों वे वजपुष्टि बढ़ाने वाले हैं शाक फूल पत्ते कोंपल आदि आहार में उनके सत्त्व को यात्रियों के आहार में जाने।। ७१-७४।।

# अथ लोहाधिकरणम्।।

अब लो का अधिकरण प्रस्तुत किया जाता है।

अथ यानलोहानि ॥ अद १, स्० १३॥

बो० वृ०

यन्तृ गामाहारभेदः पूर्वाधिकरगो स्मृतः ।

ग्रथेदानीं यानलोहस्वरूपोस्मिन्निरूप्यते ॥७१॥

पदद्वयं भवेदस्मिन् यानलोहिविनिर्गाये ।

तयोरानन्तर्यवाची स्यादादिमपदस्तथा ॥७७॥

यानिक्रयाईलोहानि प्रोक्तानि स्युद्धितीयतः ।

पदार्थमेवं कथितं विशेषार्थोधुनोच्यते ॥७६॥

उक्तानि यानलोहानि शौनकीये यथाक्रमम् ।

तान्येवोदाहरिष्यामि विमानरचनाविधौ ॥७६॥

विमानचालक यात्रियों का आहारभेद पूर्व अधिकरण में कह दिया। अब यान के लोहे का स्वरूप इस प्रकरण में निरूपित किया जाता है। इस सूत्र में दो पद विमानलोहे के निर्णय में हैं। मिलित्वा लोहतां यान्ति शक्तिसम्मेलनं यथा । बीजलोहेष्विमे सौमलोहा इति विनिर्गिताः ॥ ६३ ॥ एतेषां नामशक्त्यादिनिर्गायस्तु यथामित । यथोक्तमित्रगा साक्षात् तथैवात्र निरूप्यते ॥ ६४ ॥

कूर्म—पृथिवी गर्भ की ब्राकर्षण शक्ति, अकश्यप-पृथिवी की बाहिरी कचाशिक, मार्तण्ड-सूर्यकिरण प्रवाह, भूत — तन्मात्राएं विशेषतः वातप्रवाह, भ—ग्रहशिक, अर्क—सूर्य की ब्रान्तरिक आकर्षण
शिक्त, इन्दु—चन्द्रमा, वाडवा—कालगित या सूर्य और पृथिवी ब्रादि के मध्य पृथिवी ब्रादि को वहन
करनेवाली शिक्त । ये सब अपने अपने अंश से ३, ८, ११, ५, २, ६, ४, ६ शिक्तयां खिनज अन्तर्गत
गर्भकेन्द्र शिक्त के आकर्षण से स्वयं धीरे धीरे मिलकर गर्भकोश को प्रविष्ट हो जाती हैं । वहां वारुणीपृथिवी की आर्द्रशिक्त या स्तिग्धशिक्त, शेष—मेरुदण्डशिक—िनजी पिण्डीकरणशिक्त, गज—िचितिजप्रवाह शिक्तयों की उद्माओं से मिलकर लोहे के रूप को प्राप्त होते हैं जैसे ही शिक्त का सम्मेलन हो
जावे । बोज लोहों में ये सौम लोहे निर्णय किए गए हैं । इनके नाम शिक्त आदि निर्णय यथामित
ब्रात्र ने कहे हैं वैसे ही यहां निरूपित किए जाते हैं ॥ ६० – ६४ ॥

उकं हि नामार्थकल्पे — कहा ही है नामार्थकल्प प्रन्थ में —
सौमस्सौम्यकसुन्दास्यसोमः पञ्चाननस्तथा ।
उष्गारिष्क्मपशृङ्गसौण्डीरो लाघवोमिपः ।। ६५ ।।
प्राग्णनश्शङ्घकपिल इति नामान्यथाक्रमम् ।
सौमारूयबीजलोहस्य विग्तानि विशेषतः ।। ६६ ।।
तथैव बीजलोहानां नामसंक्लुप्तशक्तयः ।
एकैकनामतस्सम्यङ् निग्तितास्स्युर्यथाविधि ।। ६७ ।।
सौमारूयनामसङ्क्लुप्तशक्तीर्यास्सम्प्रकीर्तिताः ।
ता एव सन्निरूप्यन्ते संग्रहादत्र साम्प्रतम् ।। ६८ ।।

सौम, सोम्यक, सुन्दास्य, सोम, पञ्चानन, उच्णारि, ऊष्मप, शृङ्ग, सौखडीर, लाघब, ऊर्मिप, प्राणन, शृङ्ग, कपिल ये नाम यथाकम सोम नामक बीज लोहे के कहे हैं वैसे ही वीज लोहे की नाम द्वारा निष्यन शिक्तयां जो कही हैं वे यहां अब निश्चित की जाती हैं ॥ ६५-९८॥

उक्तं हि नामार्थकल्पे — कहा है नामार्थकल्प प्रन्थ में — सू० सौमस्स ग्रौमविसर्गं + (नुस्वार ?) शक्तिभ्यः ॥ इति बोधानन्द्रकारिका —

> विमानरचनार्थाय ये लोहाः कृतकाः स्मृताः । तेषां सौमादयो बीजलोहा इति विनिर्गिताः ॥ ६६ ॥ स ग्रौमविसर्गं † (।नुस्वार ?) शक्तिभागसम्मेलनाद्यतः । लोहत्वमभजत् तस्मान्नाम सौम इतीरितम् ॥ १०० ॥

<sup>\* &</sup>quot;कूर्मो बिभित घरणीं खलु चात्मपृष्ठे" ( शुक० ४४।११ )

<sup>†</sup> भ्रनुस्वार, हस्तलेख में प्रमादतः पाठ है (देखो क्लोक ११२)

एतल्लोहस्य शक्तीनां वर्णसङ्केतनिर्णयः । परिभाषाचिन्द्रकोक्तरीत्या किञ्चिन्निरूप्यते ॥ १०१॥

विमानरचना के लिये जो लोहे छतक कहे हैं उनके बीज लोहे सौम द्वादि निश्चित किए गए हैं। "स, त्रों, म," अचरों की शिक्त भागों के मेल से इनके सहयोग के कारण लोहरूप को प्राप्त हुआ अतः सौम इस नाम से कहा गया है। यह लोहे की वर्ण शिक्तयों का संकेत निर्णय है, परिभाषाचिन्द्रका की कही रीति से किञ्चित् निरूपण किया जाता है।। ६६-१०१।।

उक्तं हि परिभाषाचिन्द्रकायाम्—कहा ही है परिभाषाचिन्द्रका में—

सू० साङ्के तकाश्चतुर्वर्गीयाः ॥

विश्वम्भरकारिका—इस पर विश्वम्भरकारिका है—
वारुणीसूर्यकिरणादिति ध्रुवप्रभेदतः ।
सर्वेषां बीजलोहानां शिक्तवर्गाश्चतुर्विधाः ॥ १०२ ॥
एकैकवर्गसङ्कलुप्ताश्चक्तयस्तेषु शास्त्रतः ।
लक्षेवां च सहस्राणां सप्तषष्टितमास्त्तथा ॥ १०३ ॥
शतानां सप्ततदुपर्यष्टषष्टितमः क्रमात् ।
इति वाल्मीकिगणितप्रमाणात् सन्निरूपिताः ॥ १०४ ॥
तेषु वारुणीवर्गस्य कूर्मकश्यपशिकतु ।
सप्तषष्टितमा शिक्तरुषाख्या कूर्मगर्भजा ॥ १०४ ॥
पत्र्वाशीतितमा शिक्तः कालाख्या काश्यपी तथा ।
साङ्कोतकादिमौ शक्ती सकारे सिन्नरूपिते ॥ १०६ ॥

वारुणी—वरुणशिक और सूर्यिकरण से इस प्रकार स्थिर भेद से सब बीज लोहों के शिक्तवर्ग चार प्रकार के हैं। एक एक वर्ग से विभक्त शास्त्र से उन में शिक्तवर्ग १ लाख ६० सहस्र ७ सी ६८ हैं यह वाल्मीकि गणित से निरूपित की गई हैं। उनमें वारुणी वर्ग की कूर्मकश्यप शिक्तयों में ६०वीं शिक्त उपा नामक कूर्मगर्भ से उत्पन्न होने वाली है, ८५वीं काश्यपी कालनाम की शिक्त तथा संकेतवाली आदिम दो शिक्तवां 'स' अच्चर में कही हैं।। १०२-१०६।।

स्रकां गुवर्गे मार्तण्डभूतसञ्जातशिक्तषु ।
एकसप्तिमा शिक्तमांर्तण्डस्याम्बरा तथा ॥ १०७ ॥
रुचिकाख्या भूतशिक्तष्यष्ट्य त्तरशतातिमका ।
उभौ साङ्केतरूपेण स्रौकारे सम्प्रदिशते ॥ १०८ ॥
तथैवादितिगर्भस्थसूर्यनक्षत्रशिक्तषु ।
सुन्दाख्या नवमी शिक्तरादित्यस्य तथैव हि ॥ १०६ ॥
ऋक्षस्य शिक्तभौ माख्या एकोत्तरशतातिमका ।
एते साङ्केतकादत्र मकारेणाभिविण्ति ॥ ११० ॥

तथैव ध्रुववर्गस्थसोमवाडवशक्तिषु । इन्दुशक्तिस्सोमकाख्या नवोत्तरशतात्मिका ॥ १११॥

सूर्यिकरणवर्ग में मार्तरह श्रीर भूतों से उत्पन्न शिक्यों में ७१वीं शिक्त मार्तरह की श्रम्बरा है, किचका नामक भूतशिक्त १६०वीं है, ये दोनों शिक्तयां सङ्केतरूप से 'श्री' श्रम्बर में दिखलाई हैं, तथा श्रितिगर्भ में स्थित सूर्यनच्नों में सुन्दाख्य नौवीं शिक्त श्रादित्य की वैसी ही नच्नत्र की शिक्त भौमाख्य १०१ कहीं, ये दोनों शिक्तयां यहां 'म' श्रचर से वर्णित करी हैं। वैसे ही ध्रुव वर्ग में स्थित सोमवाडव शिक्तयों में इन्द्र-चन्द्रमा की शिक्त सोमनाम १०५वीं कही है। १०७—१११।

तथैव वाडवाशिक्तर्मेलनाख्या चतुर्दशी ।

इमौ साङ्केतकादत्र विसर्गे सिन्नरूपिते ।। ११२ ॥

एवं चत्वारि वर्गस्थशक्तयस्ताः परस्परम् ।

खनिजानां गर्भकोशे मिलित्वा कालपाकतः ॥ ११३ ॥

सौमजातीयलोहत्वं प्राप्नोत्येव† न संशयः ।

ग्राहत्याष्ट्रौ शक्तयोस्मिन् विचारे सम्प्रदृश्यन्ते ॥ ११४ ॥

एवमुक्त्वा सौमलोहशिक्तसङ्केतिनर्ग्यम् (यः ?)

ग्रथ सौण्डाललोहस्य शिक्तरेकादशात्मिका ।

कुर्मस्थधनदा नाम शिक्तरेकादशात्मिका ।

कमात् साङ्केतकादत्र सकारेगाभिविग्तता ॥ ११६ ॥

वसे ही वाडवाशिक मेलन नामक १४वीं है, ये दोनों शिक्तयां सङ्केत से यहां विसर्ग ':' से निरूपित की हैं। इस प्रकार चार वर्गों में स्थित शिक्तयां परस्र खिनजों गर्भकोशों में मिलकर कालपाक से सीम जाति के लोहपन को प्राप्त हो जाती हैं इसमें संशय नहीं। आठों शिक्तयां मिलकर इस विचार में दिखलाई पड़ती हैं। इस प्रकार सीम लोहशिक यों के सङ्केत का निर्णय कहकर अब सीएडाल लोह की शिक्तयों का सङ्केत निर्णय कहा जाता है। कूर्मस्थ धनदा—कुवेरों की शिक्त ११वीं है (११ क्यों में है) सङ्केत से यहां 'स' अच्चर से कही है। १४२—११६।

ऋङ्नामा काश्यपी शक्तिर्दशोत्तरशतात्मिका ।
पूर्ववत्सङ्के तिता स्यादौकारेण यथाक्रमम् ॥ ११७ ॥
शक्तिर्द्रवमुखी नाम मार्तण्डस्य शतात्मिका ।
ग्राण्वी नाम तथा भूतशक्तिस्सप्तशतात्मिका ॥ ११८ ॥
द्वाविमौ साङ्के तिते चात्रानुस्वारेण शास्त्रतः ।
सूर्यस्यैकोनपञ्चाशच्छिक्तः कान्ताभिधा तथा ॥ ११६ ॥
नक्षत्राणां पञ्चिवशच्छिक्तिर्वर्चाभिधानका ।
उभौ साङ्के तिते चात्र डकारेण यथाक्रमम् ॥ १२० ॥

<sup>†</sup> प्राप्नोति-एकव वनं वचनव्यत्ययेन बहुवचने।

तथैव ध्रुववर्गस्थसोमवाडवशक्तिषु । इन्दोश्चतुष्पष्ट्युत्तरित्रश्चता शक्तिरुज्वला ॥ १२१ ॥ साङ्के तिका डकारोपर्याकारेगात्र शास्त्रतः । वाडवायाः पञ्चशतशक्तिः कालाभिधा तथा ॥ १२२ ॥

ऋक् नाम वाली काश्यपी शिक्त ११० प्रकार की पूर्व की भांति संकेतित कर दी है 'औ' अन्तर से यथाकम। मार्तण्ड की द्रवमुखी शिक्त १०० इपों वाली, आएवीनामक भूतशिक्त १०५ रूपोंवाली है इस प्रकार ये दोनों शिक्तयां यहां अनुस्वार ''' से सांकेतित की हैं, सूर्य की ४६ शिक्तयां कान्ता नाम की है, नच्नों की २५ शिक्तयां वर्चानामवाली हैं दोनों सांकेतित हैं 'ड' अन्तर से यथाकम। वैसे ही ध्रुववर्ग में स्थित सोमवाहव शिक्तयों में चन्द्रमा की ३६४ उउउवल हैं, डकार के ऊपर 'आ' अन्तर सांकेतित किया है, वाहवा की ५०० शिक्तयां कालनामक—॥ ११७—१२२॥

साङ्केतिता लकारेण वर्णसङ्केतिनर्गये।

एवमुक्त्वा सौण्डालसंकेतशक्ती यथाविधि।। १२३।।

इदानीं मौत्विकलोहशिक्तसङ्केतमुच्यते ।

त्रिशतोत्तरसहस्रसंख्याका पाथिवाभिधा ।। १२४।।

कूमंशिक्तमंकारेण पुनस्साङ्केतिता तथा।

एकोत्तरिद्धसहस्रसंख्याका कालाभिधा ।। १२४।।

सङ्केतिता काश्यपस्य शिक्तरोकारतस्तथा।

षष्ट्युत्तरिद्धशतसंख्याका लाघवाभिधा ।। १२६।।

'ल' अत्तर से वर्णसंकेतिनर्णय में साङ्केतित करदी है। इस प्रकार सौरहाल शक्तियों को यथाविधि कहकर अब मौर्तिक लोहशक्तियों का संकेत कहा जाता है। १३०० शक्तियां पार्थिव नामवाली कूर्मशिक 'म' अत्तर से सङ्केतित की है पुनः २००१ कालनामक काश्यप की शिक्त सङ्केत की है 'औ' अत्तर' से, तथा २६० लाघवनाम की—॥ १२३—१२६॥

मार्तण्डशक्तिस्सङ्केताद्रवर्णेन निरूपिता ।
सप्तित्रंशितसंख्याका वर्जु लीनामिका तथा ।। १२७ ।।
भूतशक्तिस्तकारेण सङ्केतात् सन्निरूपिता ।
त्रिषष्ट्युत्तरसहस्रसंख्याका रूक्ष्मकाभिधा ।। १२८ ।।
नक्षत्रशक्तिस्सङ्केताद् वकारेणात्र वर्णिता ।
त्रयोदशोत्तरशतसंख्याका वरुणाभिधा ।। १२६ ।।
ग्रकंशिक्तिरिकारेण सङ्केतान्निर्णिता तथा ।
नवोत्तराष्ट्रसहस्रसंख्याका रुजकाभिधा ।। १३० ।।
निरूपितात्र सङ्केतादिन्द्रशक्तिः ककारतः ।
द्वादशोत्तरसहस्रसंख्याका पूष्णिकाभिधा ।। १३१ ।।

मार्तएडशिक संकेत से 'र' अच्चर से निरूपित की है, ३७ वर्चु ती नामक भूतशिक 'त' अच्चर संकेत से निरूपित की है। १०६३ रुक्ष्मका नामक नचत्र शिक्ष संकेत से 'व' अच्चर से यहाँ वर्णित है। ११३ वरुण नामक अर्क शिक्ष 'इ' अच्चर संकेत से रुजका नामक निरूपित की है, इन्दु-शन्द्रशिक्ष 'क' अच्चर से १०१२ पृष्टिणका नाम वाली कही है।। १२७-१३१।।

संकेतितानुसारेगा तथैवात्र यथाक्रमम्।
एवं त्रिलोहशक्तीनां वर्गसंकेतिनर्ग्यम्।। १३२।।
निरूप्य तल्लोहशुद्धिकममत्र ततः परम्।
प्रसङ्गानुप्रसङ्गत्या किञ्चिदत्र निरूप्यते।। १३३।। इति

संकेतों के अनुसार वैसे ही यहां यथाक्रम इस प्रकार तीन लोहों की शक्तियों के अन्तर संकेत-निर्णय निरूपित करके उससे आगे उन लोहों की शुद्धि यहां प्रसङ्गानुप्रसङ्ग से कुछ निरूपित की जाती है।। १३२-१३३।।

### तच्छुद्धिर्यथाशोधनाधिकारे ॥ अ०१ स०१४॥ बो० वृ०

तल्लोहगुद्धि निर्णेतुं सूत्रोयं परिकीर्तितः।
पदानि त्रीिए। सूत्रे स्मिन् कथितानि यथाक्रमम्।। १३४।।
तेष्वादिमपदाल्लोहत्रयगुद्धिनिरूपिता ।
तच्छोदनप्रकारस्तु द्वितीयपदतः स्फुटम्।। १३४।।
तत्प्रबोधकशास्त्रं तु तृतीयेनात्र सूचितम्।
पदार्थमेवं कथितं विशेषार्थोधनोच्यते।। १३६।।
संस्कारदर्पग्विधमनुस्त्य यथामित ।
सौमसौण्डालमौर्त्विकलोहानां गुद्धिनिर्ग्यः।। १३७।।

उन लोहों की शुद्धि के निर्णय को यह सूत्र कहा गया है, इस सूत्र में तीन पद यथाक्रम कहे हैं उनमें आदिम पद से तीन लोहों की शुद्धि निरूपित की है उनका शोधन प्रकार तो दूसरे पद से स्फुट किया है उनका प्रबोधक शास्त्र तो तीसरे पद से यहां सूचित किया है। पदों का अर्थ इस प्रकार कहा है विशेष अर्थ अब कहा जाता है। संस्कार दर्पणविधि का अनुसरण करके यथामित सीम सीएडाल मीर्तिक लोहों की शुद्धि का निर्णय करते हैं।। १३४-१३७।।

पृथक् पृथग्विधानेन संग्रहात् सिन्नरूप्यते । तत्रादौ सौमलोहस्य शोघनाक्रममुच्यते ॥ १३८ ॥ सौमलोहं समाहत्य पाचके सम्प्रपूरयेत् । सप्तिविशतिकक्ष्योष्णवेगात् सम्पाचयेद् द्रतात् ॥ १३६ ॥ जम्बीरिलकुचव्याघ्रिचिद्धाजम्बूरसैस्तथा । विस्तृतास्येन नालयन्त्रे पाचयेद् दिवसाविध ॥ १४० ॥ तत् संगृह्याथ विधिवत् क्षालियत्वा ततः परम् । पञ्चतैलैश्चतुर्द्रावैः काषायैस्सप्तिभिस्तथा ।। १४१ ।। पृथक् पृथग् गालियत्वा लोहं पश्चात् समाहरेत् ।

जो कि पृथक् पृथक् विधान से संदोप से तिरूपित किया जाता है। उनमें प्रथम सौम लोहे के शोधन क्रम को कहा जाता है, सौम लोहे को लेकर पाचक यन्त्र में भर दे २७ दर्जे के उच्ण वेग से पकावे द्रव से जम्बीरी निम्बू, लिकुचखटलबढल, व्याघ —करख्वा या लाल एरण्ड, चिख्रा—इमली, जम्बू—जामुन के रसों से विस्तृत मुख वाले नालयन्त्र से दिन भर पकावे उसे विधिवत् लेकर धोकर पांच तैलों में चार द्राव—टङ्कण द्राव आदि से सात काढों से पृथक् पृथक् लोहे को गलाकर लेले ॥१३८-१४१॥

तदुक्तं दर्पणप्रकरणे—वह कहा है दर्पण प्रकरण में —
गुञ्जाकञ्जलचञ्चुकुञ्जरकरञ्जादितैलैस्तथा ।
प्राराक्षारविरञ्जिकञ्चुिकखुरद्रावैश्च गुद्धैः क्रमात् ।।
हिंगूपर्पटिघोण्टिकावरजटामांसी विदाराङ्गिणी ।
मत्स्याक्षीरवररक्तकण्टकुवररीकाषायतश्शोधयेत् ।।

गुञ्जा—घूं चची, कञ्जल ?—कञ्जर—ग्रांवला, चञ्चु—एरण्ड, कुञ्जर—पीपल या कण्ठकुचई ?, करञ्ज—करञ्जवा त्रादि के तैलों से प्राण्चार—नौसादर†, विरिष्ट्य ?—सञ्जी चार ? कञ्चुकि-यव—यवचार, खुरचारसे शुद्ध हुए। हींग, पर्पटि—पर्पटी पद्मावती सुगन्धद्रव्य, घोण्टिका—सुपारीफल, जटामांसी—वालछड़, विदाराङ्गिणी ?—विदारण—किनगर गन्ध वृत्त या विदारीकन्द ?, मत्स्याची—मछेन्नी, रक्तकण्ठकुवरी—लाल रंग का थूहर के कांटों से शोधे।

एवमुक्तवा सौमलोहगुद्धिकममतः परम्।
सौण्डालाख्यलोहस्य शोधनक्रममुच्यते।। १४२।।
पाचनादिकियास्सर्वनालयन्त्रान्तमादरात्।
सौण्डालस्य यथाशास्त्रं कर्तव्यं सौमलोहवत्।। १४३॥
द्रवकाषायतैलादिसंस्कारो भिद्यते क्रमात्।
षड्द्रावैस्मप्ततैलेश्च काषायैः पञ्चभिस्तथा।। १४४॥
प्रत्येकं गालयेत् तैः पश्चाल्लोहं समाहरेत्।

इस प्रकार सौम लोह ने शुद्धिक्रम को कह कर उससे आगे सौएडाल लोहे का शोधन कहा जाता है। सौएडाल की पाचन आदि क्रिया सब नालयन्त्र तक की ठीक सौम लोहे की भांति यथाशास्त्र कहनी चाहिये। द्रत्र काषाय तैल आदि संस्कार ही भिन्न होता है, ६ द्रावों ७ तैलों ५ कषायों से प्रत्येक को गलावे फिर लोहे को ले हो। १४२-१४४।।

> उक्तं हि संस्कारदर्पणे—कहा ही है संस्कारदर्पण में— इंगालगौरीसुवराटिकास्तथा मृद्वीरताप्योल्वएाशुद्धतैलैः। तथैव चाङ्कोलसुमुष्टिशङ्खभल्लातकाकोलविरख्चकद्रवैः॥

<sup>†</sup> नृसार या नरसार प्राण् हैं, प्राण्नामक क्षार या प्राणों का क्षार है मूत्र, ग्रतः प्राण् क्षार मूत्र क्षार— "नृसारः, नरसारः, (नोसादर) लोहद्रावकस्तथा" (रसलरङ्गिणी)।

कुलित्थनिष्पावकसर्षपाढकगोधूमकाषायकाञ्जिकैश्च । संशोधयेत् सौण्डालिकलोहदोषं शास्त्रोक्तमार्गेग शनैश्शनैः क्रमात् ॥ इति

इङ्गाल—इंगुदी, गौरो—मजीठ, सुवराटिका—वराटिका —कौड़ी, मृद्धी—सुनक्का से पूर्ण तैलों से तथा अङ्कोल-अङ्कोलवृत्त—हेरा, मृष्टि घण्टा—पाटलावृत्त, शङ्क, भिलावा, काकोल—काकोली, विरक्षक शंद्रवों से कुलित्थ —लालकुलथी, निष्पावक—श्वेतान्नफली, सरसों, अरहर, गेहूँ के कपायों और काकित्रयों से शास्त्रोक्त मार्ग से सौण्डाल लोहे के दोषों को धीरे धीरे क्रम से शोधे।।

उन्तवा सौण्डालसंशुद्धिरेवं शास्त्रानुसारतः। श्रथेथानीं मौत्विकाख्यलोहशुद्धिक्रमोच्यते।। १४५॥ तैलद्रावककाषायत्रयैस्सम्यक् सुशोधयेत्। सौण्डालवत् पाचनादिकियाश्चास्यापि वर्गिताः।।१४६॥

सौएडालशुद्धि इस प्रकार शास्त्रानुसार कह कर श्रव मौत्विक लोहे की शुद्धि का कम तैलद्रावक काषायों से सम्यक् सौएडाल की भांति शोधन पाचन श्रादि किया भी उसकी कही हैं।। १४५-१४६॥

तदुक्तं संस्कारदर्पेग--वह कहा है संस्कारदर्पेगा में --

शिवारितैलात् कुडुपस्य द्रावकाद् विषम्भरीचर्मकाषायतस्तथा संशोधयेनमौर्तिवकलोहजं मलं शास्त्रोक्तमार्गक्रमतो विशेषतः ॥ इत्यादि ॥
एवं संशोध्य मौर्तिवकलोहं पश्चात् समाहरेत् ।
संस्कारं बीजलोहानामेवमुक्तवा यथाविधि ॥ १४७ ॥
ग्रथेदानीमूष्मपानामुत्पत्तिक्रममुच्यते ॥

शिवारि तैल ? से, कुडुप ? के द्रावक से, विषम्भरी चर्म—विषम्भरी छाल ? के काषाय से संशोधन करे मौर्त्विक लोहज मल को शास्त्रोक्त मार्गक्रम से शोध कर लें । बीज लोहों का संस्कार इस प्रकार यथाविधि कहकर अब ऊष्मप लोहों का उत्पत्तिक्रम कहा जाता है ।। १४७ ।।

फोटो कापी (पूना) संख्या १ वस्तुतः कापी संख्या ३— अथोष्मपोत्पत्तिनिर्णयः—अव ऊष्मप लोहों की उत्पत्ति का निर्णय देते हैं—

ऊष्मपास्त्रिलोहमयाः ॥ **य० २** । स्० १ ॥ बो० व०

ऊष्मपा इति ये प्रोक्ताः पूर्वंश्च्यानिक्रयाविधौ ।
तेषां स्वरूपं निर्णेतुं सूत्रोयं परिकीर्तितः ॥ १ ॥
पदद्वयं भवेदस्मिन्नूष्मलोहप्रबोधकम् ।
तत्रादिमपदाद् यानलोहास्संसूचिताः क्रमात् ॥ २ ॥
द्वितीयपदतस्तेषां स्वरूपाद्यास्तथैव हि ।
ऊष्मनामोष्णमित्याहुरादित्यिकरणोद्भवम् ॥ ३ ॥
ये पिबन्ति स्वभावेन ते प्रोक्ता ऊम्पा इति ।
सौमक्षौण्डालमौर्त्विकास्त्रिलोहेत्यत्र‡ वर्णिताः ॥ ४ ॥
तेषां लोहत्रयाणां तु समाहारोत्र वर्णितः ।
तल्लोहयोगजन्यत्वाद् विकारार्थे मयट् स्मृतः ॥ ५ ॥

उद्मिप जो पूर्व विमान यान कियाविधि में कहे हैं उनका स्वरूप निर्णय करने को यह सूत्र कहा है। इसमें उद्म लोहे के प्रवोधक दो पद हैं, उनमें आदिम पद से विमान यान के लोहे सूचित किये हैं द्वितीय पद से उनके स्वरूप आदि कहे हैं। उद्म नाम सूर्य किरणों से उत्पन्न उद्मा—उद्मात्व को कहते हैं उसे जो स्वभाव से पीते हैं उद्मपा कहे गये हैं। सौम, सौण्डाल, मौर्त्विक ये तीन लोहे यहां कहे हैं। उन तीनों लोहों का यहां समाहार वर्णित किया है, उन लोहों से उत्पन्न होने वाला - बनने वाला होने से विकारार्थ में मयट प्रत्यय कहा गया है।। १-५॥

यस्मात् त्रिलोहवर्गीयलोहसंयोगतः क्रमात् । प्रभवन्त्यूष्मपास्तस्मात् तन्मया इति कीर्तिताः ॥ ६ ॥

 <sup>&#</sup>x27;पूर्व' शब्द: प्रथमाध्यायमपेक्ष्यात्र द्वितीयाध्गायं सूचयित ।

<sup>‡</sup> लोहा इत्यत्र=लोहेत्यत्र एकादेश स्रार्षः।

पदार्थमेवं कथितं विशेषार्थोधुनोच्यते । सौमसौण्डालमौर्त्विकवर्गजाश्शास्त्रतः क्रमात् ॥ ७ ॥ ऊष्मपागां(ना ?) बीजलोहास्त्रयस्त्रिशदितीरिताः ।

जिससे त्रिवर्गीय लोहों के संयोग से कमशः ऊष्मप तैयार होते हैं ऋतः तन्मय — त्रिलोहमय कहे गये हैं। पदों का ऋर्थ कह दिया विशेषार्थ कहा जाता है सौम, सौरडाल, मौर्त्विक वर्ग में होने वाले लोहे शास्त्र से क्रमशः ऊष्म लोहों के वीज लोहे ३३ कहे हैं।। ६-७।।

उक्तं हि लोहरत्नाकरे-कहा हो है लोहरत्नाकर पुस्तक में-

उष्मिपानां बीजलोहास्त्रयस्त्रिशदितीरिताः ॥ द ॥ सौमसौण्डालमौर्त्विकवर्गभेदाद् यथाक्रमम् । एकंकवर्गसंक्लृप्तलोहा एकादश क्रमात् ॥ ६ ॥ तेषां नामानि नामार्थकल्पोक्तानि यथाक्रमम् । संगृह्यात्र प्रवक्ष्यामि संग्रहेणा यथामित ॥ १० ॥

उद्मिप लोहों के बीज लोहे ३३ कहे हैं, सौम; सौएडाल, मौर्त्विक वर्ग भेद से यथाक्रम एक एक वर्ग से सम्बन्धित लोहे क्रम से ११ हैं। उनके नाम नामार्थकल्प प्रन्थ में कहे यथाक्रम (वहां से ) लेकर संदोप से यहां यथामित कहूँगा ॥ ८-१०॥

सौमस्सौम्यकसुन्दास्यस्सोमः पञ्चाननोष्मपः ।

श्वावतगर्भो जाङ्गलिकः प्राण्नवशङ्खलाघवः ॥ ११ ॥

इत्येकादशनामानि शिक्तान्यत्र यथाक्रमम् ॥ १२ ॥

सौमवर्गीयलोहानां प्रोक्तान्यत्र यथाक्रमम् ॥ १२ ॥

वरिद्धसौर्यपश्शंकुरुष्णसूरणशिङ्किकाः ।

कङ्करिङ्ककसौण्डीरमुग्धघुण्डरकस्तथा ॥ १३ ॥

इत्येकाशनामानि शास्त्रोक्तान्यत्र पूर्ववत् ।

सौण्डीरवर्गलोहानां सम्प्रोक्तानि यथाक्रमम् ॥ १४ ॥

ग्रग्णुको द्वचगुकः कङ्कस्रचगुकश्वेताम्बरः ।

मृदम्बरो बालगर्भकुवर्चःकण्टकास्तथा ॥ १४ ॥

सौम, सौम्यक, सुन्दास्य, सोम, पञ्चानन, उद्मिप, शिक्तगर्भ, जाङ्गिलिक, प्राण्नन, शङ्खलाघव ये ११ नाम शिक्त संकेत के रंगों से युक्त सौम वर्ग वाले लोहों के यथाक्रम कहे हैं। विरिष्ट्य, सौर्यप, शंकु, उद्म्या, सूरण, शिक्षिक, कंकु, रिक्षक, सौर्यडीर, मुग्ध, घुण्डारक, ये ११ नाम यथाक्रम सौर्यडीर (सौर्यडाल) वर्ग वाले लोहों के हैं। त्राणुक, द्वयणुक, कङ्क, त्रयणुक, श्वेताम्बर, मृद्मबर, बालगर्भ, कुवर्च, कर्यक ॥ ११-१५ ॥

क्ष्विङ्कलिष्विक इत्वेकादशनामानि पूर्ववत् । मौत्विकवर्गलोहानामुक्तान्यत्र यथाक्रमम् ॥ १६ ॥ त्रयस्त्रिशद्बीजसोहा एवं वर्गत्रयास्स्मृताः।
पूर्वोक्तलोहत्रयशक्तय एव स्वभावतः।। १७।।
तन्मयत्वात् त्रयित्रशद्बीजलोहेष्वपीरिताः।
एवमुक्त्वा बीजलोहस्वरूपं शास्त्रतः स्फुटम्।। १८।।
ग्रथ तेषां गालनार्थं मेलनक्रममुच्यते।

क्षिवङ्क, लिंदिक, ये ११ नाम पूर्ववत मीर्त्विक वर्ग लोहों के यथाक्रम यहां कहे हैं। ३३ बीज लोहे के हैं इस प्रकार तीन वर्ग कहे गए। पूर्वोक्त तीन लोहों की शक्तियां स्वभावतः तन्मय—त्रिलोह-मय होने से ३३ बीज लोहों में भी कही गई है। इस प्रकार बीज लोहों का स्वरूप शास्त्र से स्पुट है, अब उनके गलाने के लिए मेल का क्रम कहते हैं।। १६—१८।

## मेलनात्।। अ० २ सू० २॥

बो० वृ०

पूर्वोक्तबीजलोहानां तत्तद्भागांशतः क्रमात् ॥१४॥ संयोजनक्रमः वक्तुं सूत्रोयं परिकीर्तितः। त्रिवर्गेष्वेकैकलीहं तत्तत्संख्यानुसारतः ॥२०॥ ऊष्मलोहोत्पत्तिविधौ सूषायां योजयेदिति । सङ्कीर्यतेत्र तत्तद्भागसंख्याविधिनिर्णयः ॥२१॥

पूर्वोक्त बीज लोहों के उस उस भागांश से क्रम से संयोग क्रम - मेलक्रम कहने को यह सूत्र कहा है। तीन वर्गों में से एक एक लोहे को उस उसकी संख्या के अनुसार ऊष्म लोहे की उत्पत्तिविधि के अर्थ उसे मूषा-क्रित्रमिवशेष वोतल में डालदे इस विषय में उस उस भाग की संख्याविधि का निर्णय यहां कहा जाता है।। १६—२१।

### तदुक्तं लोहतन्त्रे—वह कहा है लोहतन्त्र में—

सर्वेषां बीजलोहानां शास्त्रोक्तिविधानात् ॥२२॥ सर्वेषां बीजलोहानां शास्त्रोक्तिविधानात् ॥२२॥ लोहानुसारतस्तेषां भागसंख्या विधीयते । उष्मपेषूष्मम्भराख्यलोहोत्पत्तिक्रयाविधौ ॥२३॥ सौमसौण्डालमौत्विकलोहवर्गत्रये क्रमात् । एकत्रिसप्तलोहांशान् त्रघंशटङ्करणमिश्रितान् ॥२४॥ मूषायां योजयेत् सम्यग् दशपञ्चाष्टसंख्यकान् । उष्मपेषूष्मोत्पत्तिविधाने शास्त्रतः क्रमात् ॥२४॥ चतुरेकाष्टलोहांशान् त्रिवर्गेषु सटङ्करणान् । त्रिपञ्चसप्तसंख्याकान् मूषायां मेलयेत् सुधीः ॥२६॥

तथैवोष्णहनोत्पत्तौ त्रिवर्गेषु यथाक्रमम् । द्विपञ्चनवमलोहभागांशान् षट्त्रिसप्तकन् ॥२७॥

श्रव उद्मप लोहों के उत्पत्तिकृम निर्णय में सब बीज लोहों का शास्त्रोक्त विधान से लोहानुसार उनकी भागसंख्या विधान की जाती है। उद्मपों में उद्मम्भरनामक लोहे की उत्पत्ति-कियाविधि के निमित्त सौम सौण्डाल मौत्विक तीनों लोहवर्गों में क्रम से १,३, ० लोहांशों को ३ श्रंश-टङ्कण-सुहागा मिले हुश्रों को मूषा-मिट्टी श्रादि से बनी बोतल में युक्त करके १०,५, द संख्यावालों को उद्मपों के उत्पत्ति विधान में शास्त्र से क्रम से ४,१,८ लोहांशों को तीन वर्गों में सुहागा क्रम से ३,५,० भाग संख्या वालों को मूषा-बोतल में बुद्धिमान् मिलादे इसी प्रकार उद्मण्यातक की उत्पत्ति में तीन वर्गों में यथाक्रम २,५,६ लोहांशों को तथा ६,३,० भागों में-।। २२—२०।।

टङ्कर्गेन सुसंयोज्य सूषायां मेलयेत् ततः ।
राजाख्योष्मपलोहोत्पत्त्यर्थं शास्त्रविधानतः ॥ २८ ॥
त्रचष्टदिलोहभागांशान् टङ्कर्गेन समन्वितान् ।
सूषायां पूरयेत् पश्चात् त्रिवर्गेष्विप पूर्ववत् ॥ २६ ॥
तथैवाम्लवृद्धत्पत्तावूष्मपेषु यथाक्रमम् ।
नवसप्तैकलोहांशान् त्रिवर्गेषु सटङ्कर्गान् ॥ ३० ॥
दशसप्ताष्टसंख्याकान् सूषायां सन्नियोजयेत् ।
तथैव वीरहाख्योष्मपलोहोत्पत्तिनिर्ग्ये ॥ ३१ ॥
षट्चतुःपञ्चलोहांशान् त्रिवर्गेषु सटङ्कर्गान् ।
तारवागार्कसंख्याकान् सूषायां सम्प्रपूरयेत् ॥ ३२ ॥

-टङ्कण-मुहागे से युक्त कर मूषा-बनी बोतज में मिलादे, राजाख्यऊष्मप लोहे की उत्पत्ति के अर्थ शास्त्रविधान से मुहागे सिंहत ३, ८, २ लोहे भागांशो को मूषा में भर दे पश्चात् तीनों बगों में भी पूर्व की भांति तथेव अम्लवृद ? -घोलद्राव को पी लेने वाली शक्ति की उत्पत्ति में ऊष्मप लोहों में यथा-क्रम ६, ७, १ लोहांशों को तीन वगों में तथा मुहागा १०, ७, ८ संख्या में मूषा में डाल दे, तथा वीरहानामक ऊष्म लोहे की उत्पत्ति के निर्ण्य में ६, ४, ५ लोहांशों को तीन वगों में ५, ५, १२ भाग संख्या मुहागे को मूषा में भर दे॥ २८-३२॥

पञ्चध्नाख्योष्मपोत्पत्तौ त्रिवर्गेष्विप पूर्ववत् ।

ग्रष्टषद्चत्वारिलोहभागांशान् टङ्करणान्वितान् ॥ ३३ ॥

विशाष्टादशषि्वंवरान्मूषायां सन्नियोजयेत् ।

ऊष्मपेष्विग्नितृट् सृष्ट्यां त्रिवर्गेषु यथाक्रमम् ॥ ३४ ॥

पञ्चद्विदशलोहांशान् त्रिशिद्दशहशान्वितान् ।

मूषायां मेलयत् सम्यक् टङ्करणेन समाकुलान् ॥ ३४ ॥

एवं भारहनोत्पत्तौ चोष्मपेषु यथाक्रमम् ।

सप्तैकादशषड्लोहभागांशान् टङ्करणान्वितान् ॥३६॥

तारभान्विष्धसंख्याकान् त्रिवर्गेषु यथाविधि ।

मूपाथां मेलयेत् सम्यग्गालनार्थमतः परम् ॥३७॥
तथा शीतहनोत्पत्तावूष्मपेषु यथाक्रमम् ।
दशनवित्रलोहांशान् त्रिवर्गेष्विप पूर्ववत् ॥३६॥

मूषायां मेलयेत् सम्यग् द्वाविशाष्ट्रदश क्रमात् ।

एकादशदशैकादशलोहांशान् यथाक्रमम् ॥३६॥

गरलहनोष्मपोत्पत्तौ त्रिवर्गेष्विप पूर्ववत् ।

विश्वित्रशाष्ट्रसंख्याकान् मूषायां मेलयेत् सुधीः ॥४०॥

पञ्चन्त नामक ऊष्मप की उत्पत्ति में तीन वर्गों में पूर्व की भांति द, ६, ४ लोहभागांशों को २०, १८, ६ भाग सुहागे सहित मूषा में डाल दे। ऊष्मप लोहों में अग्नितृट्ट सृष्टि-उत्पत्ति में तीन वर्गों में यथाक्रम ५, २, १० लोहांशों को ३०, २०, १० भाग सुहागा से युक्त हुआं को मूषा में मिला दे। इसी प्रकार भारहन की उत्पत्ति में ऊष्मप लोहों में यथाक्रम ७, ११, ६ लोहे के भागांशों को ५, १२, ७ संख्या-वाले सुहागे के भागों को तीन वर्गों में यथाविध मूषा में गलाने के अर्थ मिलावे, तथा शीतहन लोहे की उत्पत्ति में ऊष्मप लोहों में यथाक्रम १०, ६, ३ लोहांगों को तीन वर्गों में पूर्व की भांति मूषा में मिलावें २२, ८, १० कृम से (टङ्कण-सुहागा) मिलावे। ११, १०, ११ लोहांशों को यथाक्रम गरलब्न ऊष्मप की उत्पत्ति में तीनों वर्गों में पूर्व की भांति २०, ३०, द संख्यावालों को मूषा में बुद्धिमान मिलावे।।३३--४०।।

एवमाम्लहनोत्पत्तचामूष्मपेषु यथाविध ।
एकादशाष्ट्रचत्वारिलोहभागान् सटङ्करणान् ॥४१॥
त्रिवर्गेष्वपि विशाष्ट्रादशषट्त्रिशकान्ततः ।
मूषायां पूरयेत् सम्यगिति शास्त्रविनिर्णयः ॥४२॥
तथा विषम्भरोत्पत्त्यामूष्मपेषु तथैव हि ।
पञ्चसप्ताष्ट्रलोहांशान् त्रिवर्गेषु सटङ्करणान् ॥४३॥
एकोनविशाष्टदशमूषायां मेलयेत् ऋमात् ।
विशल्यकृल्लोहसृष्ट्रचामूष्मपेषु तथैव हि ॥४४॥
मूषयां पूरयेत् सम्यग् विशद्द्रादशषट्कमात् ॥४५॥
मूषयां पूरयेत् सम्यग् विशद्द्रादशषट्कमात् ॥४५॥
द्रिजमित्रोत्पत्तिविधावूष्मपेषु तथैव हि ।
ग्रष्टित्रनवलोहांशान् त्रिवर्गेषु यथाक्रमम् ॥४६॥
ताराष्ट्रदशसंख्याकान् मूषायां मेलयेत् सुधीः ।
तथैव वातमित्राख्योष्मपलोहिक्रयाविधौ ॥४७॥
त्रिवर्गेष्वष्ट्रपञ्चलोहांशान् टङ्करणान्वितान् ।
मूषायां मेलयेत् सम्यग् द्वाविशाष्ट्रदशक्रमात् ॥४८॥

एवमुक्त्वा बीजलोहमेलनादीन्यथाक्रमम् । श्रथेदानीं गालनार्थं मूषालक्षरामुच्यते ॥४६॥

इस प्रकार श्राम्लहन लोह की उत्पत्ति में उष्मप लोहों में यथाविधि ११, ८, ४, लोहभागों की तीन वर्गों में से सुहागा २०, १२, ३६ भागों को मूषा—बोतल में भली प्रकार भर दे यहां शास्त्रनिर्णय है, तथा विषम्भर की उत्पत्ति में ५, ७, ८ ऊष्म लोहांशों को तीन वर्गों में सुहागा १६, ८, १० भाग मिला दे। विशल्यकृत् लोह की सृष्टि—उत्पत्ति में ऊष्मप लोहों में ३, ५, ११ लोह भाग श्रीर २०, १२, ६ भाग सुहागासिहत मूषा में भरे। द्विजमित्र की उत्पत्तिविधि में उष्मप लोहों में ८, ३, ६ लोहांशों को तीन वर्गों में से यथाकृम ५, ८, १० (सुहागा) मूषा में बुद्धिमान् मिलावे। तथा वातिमत्र नामक उष्मप लोहे की उत्पत्ति कियाविधिमें तीन वर्गों में ८, ६, ५ लोहांशों को २२, ८, १० भाग सुहागा मूषा—बोतल में मिलावे। इस प्रकार बीज लोहों के मेल यथाकृम कहकर अब गलाने के लिये मूषा—बोतल का लज्ञण करते हैं।।४१—४६।।

## अथ म्षाधिकरणम् । अव मूषा का अधिकरण प्रस्तुत करते हैं। पश्चमाद् द्वितीये ॥ अ० २ स्० ३ ॥ बो० व०

मूषास्वरूपं निर्गोतुं सूत्रोयं परिकीर्तितः।
पदद्वयं भवेदस्मिन् मूषानिर्ग्यबोधकम् ॥५०॥
तत्रादिमपदानमूषा संख्यातस्सन्निरूपिता ।
तथैव तद्वर्गसंख्या द्वितीयपदतस्स्फुटम् ॥५१॥
पदार्थमेवं कथितं विशेषार्थोधनोच्यते ।
षोडशोष्मलोहानामुत्पत्तौ गालनक्मः ॥५२॥
पूर्वोक्तबीजलोहानामेतस्यामेव वर्गितम् ।

मूषास्वरूप के निर्णय करने को यह सूत्र कहा है, इसमें दो पद मूषानिर्णय के बोधक हैं। उनमें आदि पद से मूषा को संख्या से निरूपित यिया है, तथा द्वितीय पद से उसकी वर्गसंख्या को स्पष्ट किया है। पदों का अर्थ इस प्रकार कह दिया अब विशेष अर्थ कहा जाता है। सोलह उदमप लोहों को उत्पत्ति में गलाने का कृम पूर्वोक्त बीज लोहों का इसी में कहा गया है।। ५०—५३।।

तदुक्तं निर्णयाधिकारे—वह कहा है निर्णय ऋधिकार में— उत्तमाधममध्यापश्रंशानां गालनविधौ । मूषास्सप्तोत्तरचतुश्शतभेदा इतीरिताः ॥५४॥ तासां द्वादशवर्गास्स्युर्जीतिनिर्णयतः क्रमात् । लोहेषु ये बीजलोहास्तेषां गालनकर्मरिण ॥५४॥ द्वितीयवर्गीक्तमूषा एव श्रेष्ठा इतीरिताः । इत्यादि उत्तम मध्यम अधम 'लोहादि' अपभ्रंशों के गलाने की विधि में ४०० भेद से मूणाएं कही गई हैं। उनके १२ वर्ग जाति निर्णय से हैं, लोहों में जो बीज लोहे हैं उनके गलाने कर्म में द्वितीय वर्ग में कही मूषाएं श्रेष्ठ हैं ऐसा कहा है। ४५—५५।

लल्लोपि-लल्ल ने भी कहा है-

कृतकापभ्रंशकाश्च स्थलजाः खिनजास्तथा।
जलजा धातुजास्तद्वदोषधोवर्गजापिश्च च ॥५६॥
किमिमांसक्षारबालाण्डजलोहा इति क्रमात्।
उक्तं द्वादशधा शास्त्रे लोहतत्त्विवदां वरैः ॥५०॥
एतेषां गालने मूषाः प्रत्येकं वर्गतस्स्मृताः।
तेषु द्वितीयवर्गस्थमूषाभेदा महिषिभः ॥५६॥
चत्वारिशदिति प्रोक्ता मूषाकल्पा यथाकृमम्।
तासु या पञ्चमीत्युक्ता मूषान्तर्मु खनामिका ॥५६॥
गालने बीजलोहानां सुप्रशस्ता इतीरिताः॥६०॥ इत्यादि

कृतक, अपश्रंशक, स्थलज, खिनज, जलज, धातुज, ओषिधवर्गज, कृिमज, मांसज, चारज, बालज, अरुडज १२ लोहे कृम से शास्त्र में लोहतत्त्व को जानने वालों ने कहे हैं। इनके गलाने के निमित्त मूषाएं प्रत्येक वर्ग से कही हैं, उनमें दितीयवर्गस्थ मूषा के भेद मूषाकल्प के यथाकृम से महर्षियों ने ४० कहे हैं। उनमें जो पञ्चमी अन्तर्मु खनामवाली मूषा कही है वह बीज लोहों के गलाने में सुप्रशस्त कही है।। ५६—६८।।

तदुक्तं मूषाकल्पे--वह कहा है मूषाकल्प में--

पिष्टाष्टकं किट्टचतुष्टयं च लोहत्रयं लाङ्गुलिकत्रयं च।

निर्यासषट्कं रुरुकद्वयं च क्षारत्रयमोषधिपञ्चकं तथा।।६१।।

इङ्गालबट्कं सृश्चिकाण्डपञ्चकं शालीतुषाभस्मचतुष्टयं च।

शिलाद्वयं नागमुखद्वयं च वरोलिकाटङ्करणपञ्चकं तथा।।६२।।

बालद्वय पञ्चरसं तथैव गुङ्जाद्वयं फेनचतुष्टयं कृमात्।

संयोज्य चैतानथ पेषग्गीमुखे कुर्यात् सुसूक्ष्मं मृदुगुद्धपिष्टम्।। ६३।।

निर्यासमृत्पञ्चकधूसरं ततस्तिस्मन् समांशं सुनियोज्य पञ्चात्।

नियम्य तत्पाचकयन्त्रतः क्रमाच्छिवारितैलात्प्रहरत्रयं पचेत्।।६४।।

संवीक्ष्य पाकं विधिवत् सुपक्वं मूषामुखे नालमुखात् प्रपूरयेत्।

एवं कृतेन्तर्मु खनामसूषा दृढातिगुद्धा भवति स्वभावतः।।६४।। इत्यादि।

पिष्ट—तिल की खल या उडद की दाल की पिट्टी ? = भाग, किट्ट—लोहमल—मण्डूर ४ भाग, लोह ३ भाग, लाङ्गुलिक—लाङ्गूल—शालिचावल ? या लाङ्गूलिक—कौंच के बीज ३ भाग,

<sup>\*</sup> वर्गजा भ्रपि, बहुवचने सन्धिरेकादेश म्रार्धः ।

निर्यास — गोन्द ६ भाग, रुरुक ? -वनरोहेडा २ भाग, ज्ञार—यवज्ञार—जौखार ३ भाग या सज्जीखार जौखार सुहागा मिश्रित ३ भाग, श्रोषधि ?—गेहूं ५ भाग, हङ्गाल — श्रङ्गारे बुमे कोयले या राख ६ भाग सृश्चिकाएड ? ५ भाग, शालीतुषाभरम—शालीधान के तुषों की राख ४ भाग, शिला—दूब घास या गेरू ? २ भाग, नागमुख ? — नागकेसर का मृल ? २ भाग, बरोलिका ?-कुन्दपुष्प सुहागा ५ भाग, बाल—सुगन्धवाला २ भाग, रस ? सिन्दूर या शिङ्गरफ ४ भाग, गुङ्जा—घूंघची (सफेद घूंघची ?) २ भाग, समुद्रफेन ४ भाग। इन्हें मिलाकर पेषणीयन्त्र—चक्की के अन्दर डाल दे अत्यन्त सूक्ष्म कोमल शुद्ध पीस कर उसमें गोन्द और मृत्तिका ५ भाग, पीली मिट्टी बरावर अंश मिजाकर पाचक—पकानेवाले यन्त्र से शिवारितेल ? से तीन पहर पकाचे, पाक को देखकर अच्छे पके हुए को मृषा बोतल में नालमुख से भर दे। ऐसा करने पर अन्तर्भु खनामक मृषा दृढ़ अति शुद्धस्वभावतः वन जाती है।। ६१—६५।।

एवमुक्त्वान्तमुं खाख्यमूषोत्पत्तिविधि क्रमात् । स्रथेदानों व्यासटिकाविधिरत्र निरूप्यते ।। ६६ ।।

इस प्रकार श्रन्तमु खनामक मूषा की उत्पत्ति विधिकम से कहकर श्रव व्यासिटकाविधि कुण्डविधि निरूपित की जाती है।। ६६।।

#### अथ व्यासटिकाधिकरणम्

अथ कुएडस्सप्तमे नव ॥ अ० २ स्० ४ ॥

बो० वृ०

पूर्वसूत्रेन्तम् बाख्यसूषामुक्त्वा यथाविधि ।
तथा व्यासिटकां वक्तुं सूत्रोयं परिकीर्तितः ।। ६७ ॥
तत्सूचितपदान्यिसमञ्चत्वार्युं क्त्वान्यथाक्रमम् ।
तेष्वानन्तर्यवाची स्यादथशब्द इति स्मृतः ।। ६० ॥
तथा व्यासिटकारूपं द्वितीयपदतस्समृतः ।
तथा व्यासिटकारूपं चितीयपदतस्समृतः ।
तथा व्यासिटकार्यासंख्या निदिश्तिता ॥ ६६ ॥
संख्या व्यासिटकायाश्च चतुर्थपदतस्समृता ।
पदार्थमेवं कथितं विशेषार्थोष्ठनोच्यते ॥ ७० ॥

पूर्व सूत्र में अन्तर्मु स मूषानामक को यथाविधि कहकर व्यासिटका (कुएड) को कहने के लिये यह सूत्र कहा है, उसके सूचित पद इसमें चार यथाक्रम कहे हैं। उनमें अथ शब्द आनन्तर्य—अनन्तर का वाची है। दूसरे पद से व्यासिटका का रूप कहा है, तीसरे पद से उसकी वर्ग संख्या दिखलाई है, चौथे पद से व्यासिटका-कुएड की संख्या कही, इस प्रकार पदों का अर्थ कहकर विशेषार्थ अब कहा जाता है।। ६७—७०।।

द्वातिंशदुत्तरपञ्चशतकुण्डा इति क्रमात् । बहुधा विश्वात्वशास्त्रे कुण्डतत्त्विंशारदैः ॥ ७१ ॥ व्या सर्वेषां बीजलोहानां गालने शास्त्रवित्तमैः । कूर्मव्यासटिका नाम तेषु सम्यङ् निरूपिता ॥ ७२ ॥ ५३२ कुण्ड कम से प्रायः शास्त्र में कुण्डतत्त्वकुशल जनों द्वारा कहे गए हैं। सब बीज लोहों के गलाने में शास्त्रवेत्ताओं ने उनमें कूर्मव्यासिटका को अच्छा कहा है।। ७१—७२।।

तदुक्तं कुएडकल्पे - वह कहा है कुएडकल्प में -

सर्वेषां बीजलोहानां गालनार्थं यथाविधि ।। ७३ ।। द्वातिंशदुत्तरपञ्चशतन्यासिटकास्स्मृताः । तासां वर्गविभागस्तु सप्तधा वरिंगतो (तः ?) बुघैः ।।७४।। तेष्वेकैकवर्गस्थितकुण्डाष्षद्सप्तितः स्मृताः । तेषु सप्तमवर्गीयकुण्डेषु यथाक्रमम् ।। ७५ ।। नवमी कुण्डिका या स्यात् कूर्मन्यासिटकेति हि । सैवोच्यते बीजलोहगालने शस्त्रवित्तमैः ।। ७६ ।। इति

सब बीजलोहों के गलाने के लिये यथाविधि ५३२ व्यासिटकाएं -कुिएडयां - भिट्टियां कही हैं उनमें वर्ग-विभाग तो ७ प्रकार का विद्वानों ने कहा है। उनमें एक एक वर्ग में स्थित ७६ कही हैं उनमें ७वें वर्ग के कुएडों में यथाक्रम नौवीं कुिएडका - भट्टी जो है वह कूर्म व्यासिटका बीज लोहों के गलाने में शास्त्रवेत्ताओं ने कही है।। ७४ - ७६।।

नारायणोपि—नारायण ने भी कहा है—

उन्तेषु सर्वकुण्डेषु कूर्मव्यासिटकां विना ।

सर्वेषां बीजलोहानां गालनं न कदाचन ।। ७७ ॥

कूर्मव्यासिटकामेवमुक्तवा शास्त्रानुसारतः ।

तत्स्वरूपपरिज्ञानार्थमाकारं सम्प्रचक्षते ।। ७८ ॥

उक्त सब कुण्डों में कूर्मव्यासिटका के विना सब बीज लोहों का गलाना कभी नहीं होता। शास्त्रानुसार इस प्रकार कूर्मव्यासिटका कहकर उसके खरूप ज्ञानार्थ आकार को कहते हैं।। ७७-७८।।

उक्तं हि कुएडनिर्णये-कुएडनिर्णय में कहा है--

चतुरस्रं वर्तुं लं वा कूर्माकारं यथाविधि । वितस्तिदशकं कुण्डं कारयेद् भुवि शोभनम् ॥ ७६ ॥ भस्त्रिकास्थापनाय तत्पुरोभागतस्स्फुटम् । कूर्माङ्गवत्पञ्चमुखं पीठमेकं प्रकल्पयेत् ॥ ५० ॥ तत्कुण्डस्यान्तराले तु मूषाकुण्डं च वर्तुं लम् । कल्पयित्वा बहिर्भागे कुण्डस्यावरण्ह्यम् ॥ ५१ ॥ इङ्गालपूरणार्थाय यथाशास्त्रं प्रकारयेत् । पार्श्वयोरुभयोस्तस्य यन्त्रस्थापनं प्रकल्पयेत् ॥ ५२ ॥ सम्यग्गालितलोहानां रससम्पूरणे सुधीः । रचना कूर्मकुडण्स्य उक्तमेवं महर्षिभिः ॥ ५३ ॥ एवमुक्त्वा व्यासिटकां यथाशास्त्रं समासतः । अथेदानीं तद्भित्रकाजातिनिर्णयमुच्यते ॥ ८४ ॥

चौरस या गोल कूर्माकार—कछ्ने के आकार वाला यथाविधि भूमि में १० बालिश्त सुन्द्र छुण्ड बनावे भिन्नकास्थापन के लिये, उसके सामने वाले भाग में कूर्माङ्गी पांच मुख वाला एक पीठ बनावे, उस कुण्ड के भीतरी भाग में गोलमूषा कुण्ड बना कर कुण्ड के बाहिरी भाग में दो आवरण बना कर अङ्गारे भरने को यथाशास्त्र करे, उसके दोनों पाश्नीं में गलाये हुए लोहे के पिघले रस को भरने के लिए यन्त्रस्थान बनावे। इस प्रकार महर्षियों ने कूर्मकुण्ड की रचना विधि कही। इस प्रकार यथाशास्त्र संत्तेप से व्यासटिका को कह कर अब उसकी भिन्नका जाति का निर्णय कहा जाता है।। ७६—६४।।

अथ भिम्नकाधिकरणम्

अब भित्रका का अधिकरण कहते हैं।
स्याद् मस्त्रिकाष्टमे बोडशी।। अ० २ स० ५ (अ० १। सू० १२।।१)

बो० वृ०

कुर्मन्यासिटकामुक्तवा पूर्वसूत्रे यथाविधि ।

भित्रकानिर्णयार्थं सूत्रोयं प्रिरिकीर्तितः ।। ६५ ।।

भस्त्रप्रबोधकपदान्यिस्मन् सूत्रे चतुः अक्रमात् ।

तेष्वादिमपदात् तत्र क्रियार्थस्सिन्नरूपितः ।। ६६ ।।

द्वितीयपदतो भस्त्रालक्षर्णं सूचितं भवेत् ।

तथैव तद्वर्गसंख्या वृतीयपदतस्समृता ।। ६७ ।।

एवं भस्त्रिकसंख्या च चतुर्थपदतः क्रमात् ।

पदार्थमेवं कथितं विशेषार्थोघुनोच्यते ।। ६६ ।।

द्वार्तिशदुत्तरपञ्चशतभस्त्राः प्रकीर्तिताः ।

कुर्मभस्त्रा तेषु मुख्या बीजलोहिवगालने ।। ६६ ।।

पूर्वसूत्र में कूर्म व्यासिटका को यथाविधि कहकर भिन्नका निर्णयार्थ यह सूत्र कहा है। इस सूत्र में मस्त्राप्रवोधक चार पद हैं, उनमें आदिम पद से क्रियार्थ का निरूपण किया है, दूसरे पद से मस्त्रा का लक्षण सूचित किया, वैसे ही उसकी वर्गसंख्या तीसरे पद से कही है। इस प्रकार भिन्तका संख्या चौथे पद से बतलाई। इस प्रकार पदों का अर्थ कह दिया, विशेष अर्थ अब कहा जाता है। ५३२ भिन्तकाएं कही हैं उनमें कूर्मभन्त्रा बीज लोहों के गलाने में मुख्य है — प्रमुख है। ५५ — ६९।।

तदुक्तं भस्त्रिकानिबन्धने -- वह कहा है भस्त्रिकानिबन्धन में --

यावन्त्यः कुण्डिकाः प्रोक्तास्तावन्त्येव हि भस्त्रिकाः । कुर्मभस्त्रा तासु कुर्मकुण्डिकायाः प्रकीर्तिता ॥ ६० ॥

जितनी कुण्डिकाएं — व्यासिटकाएं कही हैं उतनी ही भिस्त्रकाएं भी हैं। उनमें कूर्म भिस्त्रका कूर्मकुण्डिका—कूर्म व्यासिटका की कही है।। ६०।।

<sup># &#</sup>x27;चतुः' ग्रविभक्तिकनिर्देशरुछान्दस ग्रांषों वा।

नारायणोपि—नारायण ने भी कहा है-

सर्वेषां लोहवर्गाणां गालनार्थं विशेषतः ।

द्वात्रिशदुत्तरपञ्चशतभस्त्रा इतीरिताः ॥ ६१ ॥

तासां वर्गभेदस्तु ग्रष्टधा सम्प्रकीर्तितः ।

वर्गेष्वष्टमवर्गीयभस्त्रिकासु यथाक्रमम् ॥ ६२ ॥

निर्णिता कूर्मकुण्डस्य षोडशी कूर्मभस्त्रिका । इति

सर्वेषां भस्त्रिकानां तु रचनाक्रमनिर्णयः ॥ ६३ ॥

भस्त्रिकानिबन्धन। स्यग्रन्थे सम्यङ् निरूपितः ।

तत्संगृह्य यथाकामं किञ्चिदत्र निरूप्यते ॥ ६४ ॥

सब लोहवर्गों के गलाने के अर्थ ५३२ मस्त्रिकाएं कही गई हैं, उनका वर्गमेद तो प्रकार का कहा है, वर्गों में आठवें वर्ग की मस्त्रिकाओं में यथाक्रम कूर्मकुएड — कूर्म व्यासिटका की १६ वीं कूर्मभस्त्रिका उपयुक्त है। सब मस्त्रिकाओं का रचनाक्रम निर्णय मस्त्रिका निबन्धन नामक अन्थ में भली प्रकार कहा है वहां से लेकर यथाकाम — जितनी इच्छा है उतना — यहां निरूपित किया जाता है।। ६१ — ६४।।

उक्तं हि भित्रकानिबन्धने — भित्रकानिबन्धन प्रत्थ में कहा है —

सुवल्कलैश्चर्मपटप्रवर्ग्यः क्षीरादित्विग्भिर्वरपूगवल्ककैः।

त्रिगोत्रशुण्डीरसुरिख्यशाल्मलीशेग्गीरमुख्याकरघुण्टिकाशगः।।६५॥

कृतः स्सुसंस्कारजशिक्तमद्भिः पटैश्च पञ्चोत्तरषट्शतः क्रमात्।

तथैव लोहैर्वरदारुताम्रविकारकीलैस्सुदृढं यथःविधि ॥ ६६॥

प्रकल्पयेचित्रविचित्रवर्णमुखादिभिश्शोभितभिस्त्रकाः क्रमात्॥ ६७॥ इत्यादि

अच्छी वृत्त की छालों, चर्म—चमड़ों, वम्त्रों, वृत्त के दूध की परतों, सुपारी वृत्त की छालों से त्रिगोत्र ? शुण्डीर ?—हाथीशुण्डी ?, सुरिक्ज—मरोरफली या श्वेत काकमाची ?, शाल्मली—सिम्भल, शेगीर ?, मुक्काकर—मूंज की जड़, घुण्टिका—कंघी घास, शण से किए सुसंस्कार से उत्पन्न शिक्त वाले ६०५ पटों—वस्त्रों से कम से लोहों से अच्छे काष्टों, ताम्बे के पत्रों कीलों—पेचों से सुदृढ़ चित्र विचित्र रंग मुख आदि से सुन्दर भित्रका बनावे।। ६५—६७।।

कूर्मभिस्त्रकालत्त्रणं तु तत्रैवोक्तम्—कूर्मभिस्त्रका लत्त्रण् तो वहां ही कहा है — पञ्चाङ्गपञ्चास्यसुपक्षपञ्चकोशैस्तथा कीलकपञ्चकैर्युता । विचित्रवर्णोस्सुविराजिता या साकूर्मभस्त्रा इति वर्णिता स्यात् ॥

पांच ख्रङ्गों पाँच मुखों ख्रच्छे पच्च वाले पांच कोशों से तथा पांच कीलों से युक्त विचित्र वर्णी से युक्त लोहे की कूर्मभिस्त्रका हो।। लल्लोपि-लल्ल ने भी कहा है-

शास्त्रोक्ताष्ट्रमवर्गीयभस्त्रिकासु यथाक्रमम् । या षोडशी भवेद् भस्त्रा कूर्मभस्त्रे ति मा स्मृता ॥ ६८ ॥ कूर्मव्यासटिकायास्तु सैव भस्त्रा न चान्यथा ॥ ६६ ॥ इत्यादि ॥

शास्त्र में कहे आठवें वर्ग वाली भिस्त्रकाओं में यथाक्रम जो १६वीं भस्त्रा है वह कूर्मभस्त्रा कही है। कूर्मव्यासिटका—कूर्माकार कुण्डी की भिस्त्रका वह ही है अन्य नहीं।। ६६।। इति महर्षिभरद्वाजप्रणीते वैमानिकपकरणे प्रथमोऽध्यायः।।?

"इति महर्षि भरद्वाज प्रणीत वैमानिक प्रकरण में प्रथम अध्याय समाप्त हो गया" (यह कापी करने वाले का वचन प्रामाह्मिक जचता है )

-... 4... 6...

प्रथम रजिम्टर कापी संख्या २ वस्तुतः कापी संख्या ४-

## तृतीयाध्यायप्रारम्भः

## दर्पणाधिकरणम्

द्र्पणाधिकरण प्रस्तुत है।

दर्पगारच ॥ अध्याय ३ । सुत्रम् १ ॥

बोधानन्दवृत्तिव्याख्याश्लोकाः॥

पूर्वाध्याये भस्त्रिकान्तमुक्त्वा सूत्रैयंथाक्रमम् । ग्रथ तृ (द्वि?)तीयाध्यायेस्मिन्नुच्यन्ते यानदर्पणाः ।। १ ।। पदद्वयं भवेदस्मिन् सूत्रे दर्पणबोधकम् । तत्रादिमपदात् सम्यग्दर्पणास्सूचितास्तथा ।। २ ।। तद्विशेषप्रभेदाद्याश्चकारात् सन्निद्यिताः । पदार्थमेवं कथितं विशेषार्थोधनोच्यते ।। ३ ।। वैमानिकाङ्गमुकुरास्सप्तोक्ताश्शास्त्रतः क्रमात् । तेषां नामानि वक्ष्यामि लल्लोक्तानि यथाक्रमम् ।। ४ ।।

पूर्वाध्याय में सूत्रों से भिस्त्रकापर्यन्त विषय कहकर अब इस द्वितीय अध्याय में विमान के दर्पण कहे जाते हैं। इस सूत्र में दो पद दर्पण बोधक हैं। उनमें आदिम पद से सम्यक् दर्पण सूचित किये हैं, उसके विशेष भेदादि 'च' से दिखलाये हैं। पदों का अर्थ इस प्रकार कह दिया, विशेष अर्थ अब कहा जाता है। विमान के अङ्ग मुकुर—दर्पण शास्त्र से सात कहे हैं उनके नाम लल्ल के कहे हुए यथाक्रम कहूंगा।। १—४।।

उक्तं हि मुकुरकल्पे -- मुकुरकल्प में कहा है -विश्विक्रयादर्पणोथ शक्त्याकर्षणादर्पणः ।
वैरुप्यदर्पणस्तद्वत्कृण्टिणीदर्पणस्तथा ।। ५ ।।

<sup>†</sup> पूना फोटो के अनुसार यह कापी २ होने से द्वितीयाध्याय दिया है परन्तु पूर्व की दक्षिए। कापी होने से तृतीयाध्याय है।

पिश्वलादर्पण्डचैव गुहागर्भारव्यदर्पणः।
रौद्रीदर्पण् इत्येते(इत्येतत्?)सप्तोक्ता यानदर्पणाः ॥६॥
तेषु विश्वक्रियादर्शं इति यत्सम्प्रकीर्तितः।
तद्यानपीठोध्वंमुखस्थाने ग्रावर्तनक्रमात्॥ ७॥
प्रपञ्चे प्राणिभिस्सर्वेर्यंत्कर्मं कृतं भवेत्।
तत्साक्षाद् वोक्षणार्थं यद् यन्तृ ग्णां स्थापितो भवेत् ॥६॥
विश्वक्रियादर्शे इति तमेवाहुर्मनीषिणः।

विश्विक्रयाद्र्पण, शक्तयाकर्षणद्र्पण, वैरूप्यद्र्पण, कुण्टिणीद्र्पण, पिञ्जताद्र्पण, गुहागर्भद्र्पण, रौद्रीद्र्पण ये सात विमान के द्र्पण कहे हैं। उनमें विश्विक्रयाद्र्श जो कहा है उसे विमान के पीठस्थान के उपस्थान में आवर्तन कम से मनुष्यों द्वारा प्रपञ्च—संहार के निमित्त जो जो कार्य किया गया हो उसे साज्ञात् देखने के लिए चालकों की ओर से स्थापित किया जाना चाहिए, इसे विश्विक्रयाद्र्श मनीषियों ने कहा है।। १-८।।

#### तदुक्तं क्रियासारे—यह क्रियासार प्रन्थ में कहा है—

सत्त्वद्वयं गुण्डिलकद्वयं च गृध्नास्थिमेकं वरपारपञ्चकम् ।
सिञ्चोरणीपादनखद्वयं तथा गुद्धाभ्रषट्कं वरशोणपञ्चकम् ।। ६ ।।
मुक्ताष्ट्रकं सौम्यमीननेत्रमष्टादशाङ्गारकसत्त्वमेकम् ।
सर्पत्वगष्टाञ्जिनिकत्रयं तथा मारण्णपट्कं वरशकरा दश ।। १० ।।
क्षाराष्ट्रकं नागचतुष्ट्रयं च फेनद्वयं गारुडवलकलत्रयम् ।
वैण्व्यकं सप्त तथा सुशोधितं वैराजश्वेतौदुम्बरपञ्चकं च ।। ११ ।।
एतानि संशोध्य यथाविधि क्रमात् सन्तोल्य चञ्चपुटमूषिकायाम् ।
सम्पूर्यं चण्डोदरकुण्डमध्ये विन्यस्य कक्ष्याष्टशतोष्णवेगतः ।। १२ ।।
सङ्गालयित्वा करदर्पणास्ययन्त्रोध्वंनालस्य मुखे प्रपूरयेत् ।
एवं कृते विश्विक्रयाख्यदर्पणो भवेत् सुगुद्धो हढसूक्ष्मरूपः ।।१३॥

सत्त्व ?— त्वार— सज्जीखार ? २ भाग, शुण्डिलक ?— हाथीशुण्डावृत्त २ भाग ?, गृश्रास्थि—
गिद्ध की हड्डी १ भाग, वरपार—शुद्धनारा ५ भाग, सिक्कोरणी ? के पैर का नाखून २ भाग, शुद्ध अश्रक ६ भाग, वरशोण—अच्छा सिन्दूर ५ भाग, मोती ५ भाग, सौम्यक मीन नेत्र ? १८ भाग, अङ्गार का सत्त्व १ भाग, पर्यत्वक्—केंचुली ८ भाग, आद्यात्तिक— सुरमा ३ भाग, मातृण्ण ?—कातृण्ण ?— गन्ध-तृण्ण ? ६ भाग, अच्छा पाषाण चूरा १० भाग, त्वार—सुहागा ५ भाग, नाग—सीसा ४ भाग, फेन—समुद्रफेन २ भाग, गरुड वल्कल ?—गरुड्शालि का वल्कल—छिल्के ? ३ भाग, वैण्डियकं—वंशलोचन ७ भाग, शोधितवैराज श्वेत उद्धम्बर का दूध या गोंद या त्वार ? ५ भाग, इन्हें क्रम से यथाविधि शोध कर तोल कर चञ्चपुट मूणिका—बोतल में भर कर चण्डोदर कुण्ड के मध्य रख कर ६ दर्जे की उप्णता के वेग से गला कर बड़े दर्पण के मुख्यन्त्र के उपरिनाल के मुख में भर दे। ऐसा करने पर विश्विक्रयादर्पण सशुद्ध दृद सुक्षम हो जावे।। ६-१३।।

श्रथ शक्तयाकर्षणदर्पणिनिर्णयः—श्रव शक्तयाकर्पण दर्पण का निर्णय देते हैं—

उक्त्वा विश्विक्रयादर्शस्थरूपं शास्त्रतस्स्फुटम् । ग्रथ शक्त्वाकर्षगादर्पगसिन्नरूप्यते ॥ १४ ॥

विश्विक्रयादर्श—विश्विक्रयादर्पण का स्वरूप शास्त्र से स्फुट कह कर श्रव शक्तथाकर्षण दर्पण निरूपित किया जाता है।। १४।।

तदुक्तं दर्पण्कल्पे—वह कहा है दर्पण्कल्प प्रन्थ में—
ग्राकाशपरिधिकेन्द्रस्थितयानपथि क्रमात् ।
देहनाशकरा या स्युस्त्रिवर्गविषशक्तयः ।। १५ ।।
ग्राकृष्य तास्स्वशक्तया यन्नाशयति स्वभावतः ।

तच्छक्तचाकर्षणादर्श इति शास्त्रान्निरूपितः ॥ १६ ॥

आकाश परिधि के केन्द्र में स्थित विमान के मार्ग में क्रम से देह को नष्ट करने वाली जो तीन विषशिक्तयां हैं उन्हें अपनी शिक्त से स्वभावतः खींच कर जो नष्ट करता है वह शक्तयाकर्षण-दर्पण शास्त्र से निरूपित किया गया है ।। १४-१६ ।।

घुरिडनाथोपि—धुरिडनाथ ने भी कहा है—

वातार्काश्वग्नयश्यास्त्रे त्रिवर्गा इति वर्गिताः ।
प्रतिवर्गसमुद्भूता यन्तृ गां देहनाशकाः ॥ १७ ॥
द्वाविशदुत्तरशतसंख्याका विषशक्तयः ।
तास्समाहृत्यनिश्शेषं स्वशक्तया यत् पिबेत् क्रमात् ॥१८॥
तच्छक्तयाकर्षगादर्शं इति नाम्ना प्रकीतितः ॥ १६ ॥

वात सूर्यिकरण अग्नि ये तीन वर्ग शास्त्र में कहे हैं। प्रतिवर्ग में उठे हुए चालक यात्रियों के देह के नाशक हैं। १२२ संख्या वाली विष शिक्तयां हैं उन्हें अपनी शिक्त से लेकर सर्वथा क्रम से जिससे पी लेता है इससे वह शक्तवाकर्षण दर्पण नाम से कहा गया है।। १७-१६।।

पराङ्कुशेपि-पराङ्कुश में भी कहा है-

स्राकाशपरिधिकेन्द्रे विवातार्काश्विग्निसम्भवाः ।

द्वाविशदुत्तरशतसंख्याका विषशक्तयः ॥ २० ॥
विमानपथसन्ध्यन्तं प्रवहन्ति विशेषतः ।
विमानचारिगां देहमारका इति तास्समृताः ॥ २१ ॥
उक्तस्स्यात् तद्विनाशार्थं शक्तचाकपंगादपंगा इति ।
एवमुक्तवा तस्य नामनिर्णयश्शास्त्रतस्स्फुटम् ॥ २२ ॥
तथैव तत्पाकविधिः किख्रिदत्र निरूप्यते ॥ २३ ॥

<sup>†</sup> केन्द्रेषु वात=केन्द्रेष्वात-पुरातनसन्धः।

आकाशपरिधि केन्द्रों में वातसूर्यिकरण श्राग्न से उत्पन्न होने वाली विषशिक्तयां १२२ संख्या वाली हैं जो विशेषतः विमानमार्ग के सन्धिपर्यन्त बहा करती हैं विमान के यात्रियों के देह को मार देने वाली कही गई हैं उनके विनाशार्थ शक्तया कर्षण द्र्पण कहा गया है उसका नामनिर्णय शास्त्र से स्फुट कह कर वैसे उसके पकाने की विधि यहां कही जाती है।। २०-२३।।

पञ्चालिकं पञ्चिवरित्रिसत्वं क्षाराष्ट्रकं पिष्टचतुष्टयं च ।
जम्भारिषट्कं रिजताभ्रमेकमिङ्गालसत्त्वाष्ट्रकबालुत्रयम् ॥ २४ ॥
कूर्माण्डसत्वद्वयं भारिणिद्वयं कन्दत्रयं पोष्कलपञ्चकं च ।
प्रवालमुक्ताकरपञ्चकद्वयं षट्गुक्तिकात्वग्वरटङ्करणाष्ट्रकम् ॥ २४ ॥
मालूरबीजत्रयं शंखपञ्चकं संयोज्य सर्वं वकमूषमध्ये ।
मण्डूककुण्डान्तरमध्यकेन्द्रं संस्थाप्य मूषां विधिवद् हढं यथा ॥२६॥
पञ्चाद् ध्मनेत् पञ्चशतोष्ट्णाकक्ष्यप्रमाण्यत्रशास्त्रविधानतस्मुधीः ।
नेत्रान्तसंगालिततद्वसं ततस्संगृह्य पञ्चाद् विधिवच्छनैश्शनैः ॥२७॥
सम्पूरयेद् विस्तृतदर्पणास्ययन्त्रोध्वनालस्य मुखे सुदृत्ते ।
एवं कृते शक्त्वपकर्षणादर्पणो भवेत् सुसूक्ष्मस्सुहढो मनोहरः ॥२५॥ इत्यादि ॥

यातिक —हरिताल ५ भाग, विरिक्षिसत्त्व ?—धमासे का सत्त्व ? ५ भाग, ज्ञार—सुहागा ८ भाग या आठों ज्ञार एक एक भाग, विष्ट—तिल की खल ४ भाग, जम्भारि ?—हीरा ६ भाग, रिजत- अभक—लाल अभक १ भाग, अङ्गारों का सत्त्व—ज्ञार ८ भाग, रेत ३ भाग, कृर्माण्डसत्त्व—कछ्रवे के अण्डे का सत्त्व २ भाग, भारिण ?—भारिङ्ग—भारंगी या भारटो ?—नील २ भाग, कन्द —सूरण कन्द या शलजम ३ भाग; पौष्कल —पौष्कर —पोखर मूल ५ भाग; प्रवाल— मूंगा ५ भाग; मुकाकर—मुकाशुक्ति—मोती की सीपी २ भाग, शुक्तिका त्वक्—सीपी की त्वचा—सीपी का घर—सीपी कटोरी ६ भाग, वर-टङ्ग्ण—अच्छा सुहागा, माल्र्बीज—विल्वबीज ३ भाग, शंख ५ भाग इनको मिलाकर वकमूषा के मध्य में मण्डूक कुण्ड के भीतरी केन्द्र में मूषा को दृढ़ संस्थापित करके पश्चात् बुद्धिमान् शास्त्रविधान से ५०० दर्जे की उष्णता से धमन करे—धौंके नेत्रपर्यन्त गलाये हुए रस को उसमें से लेकर पश्चात् विधिवत् धीरे धीरे विस्तृत दर्पण्मुख नामक यन्त्र के उपरिनाल के खुले मुख में भर दे, ऐसा करने पर शक्त्याकर्पण दर्पण अतिसूक्ष्म सुदृढ़ मनोहर हो जावे।। २४-२८।।

अथ वैरूप्यदर्पणिनिर्णयः — अब वैरूप्यदर्पण निर्णय देते हैं —

एवमुक्त्वा यथाशास्त्रं शक्त्रचाकर्षणदर्पणम् । वैरूप्यदर्पणमथ प्रवक्ष्येत्र यथामति ॥ २६ ॥ स्विवमानं निरोद्धुं ये परयानात् समागताः । शत्रवः क्रोधसंविष्टा नानोपायविशारदाः ॥ ३० ॥ भयमूर्छादिभिस्तेषां यः प्रयच्छिति विस्मृतिम् । तद्वैराजितदर्पण इति सङ्कीत्यंते बुधैः ॥ ३१ ॥ सप्तविशद्विकाराणि शास्त्रोक्तानि यथाक्रमम् । तत्स्वरूपप्रबोधार्थं संग्रहेण निरूप्यते ॥ ३२ ॥

इस प्रकार यथाशास्त्र शक्तय। कर्षण दर्पण कहकर वैरूप्यद्पेण अव यहां यथामित कहूँगा। अपने विमान को रोकने को परविमान से कोध भरे भय मूर्ज़ आदि नाना उपायों में कुशल शत्रुजन आ गये हों उनकी विस्मृति को जो देता है वह वैराजित दर्पण — वैरूप्यद्पेण विद्वानों द्वारा कहा गया है। शास्त्रोक २७ विकार यथाकम हैं उनके स्वरूप प्रवोधनार्थ संजेप से निरूपित किया जाता है।। २६--३२।।

तदुक्तं सम्मोहनिकयाकाण्डे -वह कहा है सम्मोहनिकयाकाण्ड में -

स्रिग्निवाताम्ब्वशिनिविद्युद्ध्मसागरपर्वताः । सप्वृश्चिकभल्लूकिसहव्याद्यादयस्तथा ॥ ३३॥ भूतप्रेतिपशाचाश्च पक्षिगोतिश्च भयङ्कराः। इति सप्तदशोक्तानि विकारागि यथाक्रमम् ॥ ३४॥

श्चिम, वायु, जल, श्रशिन—पतनशील विद्युत्, विद्युत्—चमकने वाली विद्युत्, धूम, सागर, पर्वत, सर्पः, वृश्चिक, रीछ, सिंह, बाघ श्रादि तथा भूत, प्रेत, पिशाच‡ पत्ती ये १७ विकार यथाक्रम कहे हैं ॥ ३३–३४॥

एवमुक्त्वा दर्पग्स्य गुग्गनामादयः क्रमात् । इदानीं तत्पाकविधिस्संग्रहेगा निरूप्यते ॥ ३५ ॥

इस प्रकार दर्पण के गुण नाम आदि क्रम से कह कर अब उसकी प्रकाने की विधि संत्रेप से निरूपित की जाती है।। ३५।।

तदुक्तं दर्पणप्रकरणे --वह कहा है दर्पण प्रकरण में--

शल्यक्षारं पश्चिक्ष्वङ्कात्रयं च लाक्षात्रयं सोमकाष्टशशत्रयंराजकुरिण्टकाद्वयिमङ्गालसाराष्टकं टङ्करणत्रयम् ॥ ३६ ॥
नखाष्टकंबालुकसप्तकं च मानृण्णाषट्कं रिवचुम्बकद्वयम् ॥
पूरत्रयं पारदपञ्चिविशकं तालत्रयं रौप्यचनुष्टयं च ॥ ३७ ॥
कव्यादषट्कं गरदाष्टकं च विष्टत्रयं कन्दचनुष्टयं च ॥
वाराहिपिथ्थत्रयसारपञ्चकं गुञ्जातैलं पञ्चिविशत् क्रमेण ॥
संगृद्धौ तान् सप्तसंस्कारगुद्धान् सम्पूरयेन्सूषकसूषिकायाम् ॥ ३८ ॥
मूषास्यकुण्डेष्टशतोष्णकक्ष्यात् संगालयेन्नेत्रिमीलनान्तम् ॥ ३६ ॥
पञ्चाद् गृहीत्वा वरदर्पणास्ययन्त्रोध्वनालस्य मुखे नियोजयेत् ।
एवं कृते वैराजकदर्पणो दृढगुद्धस्सुसूक्ष्मोभवति प्रसिद्धः ॥ ४० ॥
शल्यचार-हिंदुयों का चार ५ भाग, क्षिवङ्का-लोहिवशेष सम्भवतः जस्ता ३ भाग, लाख ३ भाग.

**<sup>\*</sup> पक्षिए। इ**ति—पक्षिणेति सन्धिरार्षः ।

<sup>‡</sup> भूत, प्रेत, विशाच यहां प्राशाविशेष हैं।

सोमक १-कपूर या लोहा विशेष माग, राश-बोल-गन्धबोल ३ भाग, राजकुण्टिका-पीलीकटसरिया या कृटज २ भाग, छाङ्गारों का सार—भरमत्तार माग, सुहागा ३ भाग, नखी छोषधि माग, बालू ७ भाग, मार्एण —कार्ण —गन्धरण माग, रिवचुम्बक —सूर्यकान्तमणि २ भाग, पूर — दाह छगर या बीजपूर निम्बु १ ३ भाग, पारा २५ भाग, हरिताल ३ भाग, रोप्य — क्ला धातु ४ भाग, कव्याद १ माग, गरद — वच्छनाग माग, विष्ट — विष्टा ३ भाग, कन्द — सूर्णकन्द ४ भाग, वाराहिष्थ — कृष्ण मदन वृत्त का सार या सूवर पशु का पित्त ३ भाग, सार — वज्रत्तार या यवत्तार या नवसार नीसादर ५ भाग, गुञ्जा – रित्त का तेल २५ भाग कम से इन्हें लेकर सात संस्कार करके मूषक मूषिका बोतल में भर दे। मूषास्य कुण्ड में मान दे विभीतन तक गलावे पश्चात् लेकर बड़े दर्पणास्य यन्त्र के ऊपर नाल के मुख में नियुक्त करे। ऐसा करने पर वैराजदर्पण —वैरूप्यदर्पण शुद्ध सुक्ष्म हो जाता है ॥३६ – ४०॥

अथ कुण्टिगीद्र्पेण निर्णय:--अव कुण्टिगीद्र्पेण का निर्णय देते हैं-

इत्युक्त्वा वैराजकाख्यदर्पगां शास्त्रतस्स्फुटम् । इदानीं कुण्टिग्गीदर्पग्गस्वरूपं प्रचक्षते ॥ ४१ ॥ यदंशुभासन्निधानात् सर्वबुद्धिविकल्पनम् । भवेत् कुण्टिग्गीदर्पग् इति प्रोच्यते बुधैः ॥ ४२ ॥

इस प्रकार वैराजकारव्यद्र्पण —वैरूप्यद्र्पण शास्त्र से भुट कह कर श्रव कुण्टिणी द्र्पण का स्वरूप कहते हैं। श्रंशुभा —िकरण्उयोति के संसर्ग से मब की बुद्धियों का विपर्यास हो जाता है अत: कुण्टिणी दर्पण विद्वानों ने कहा है।। ४१-४२।।

तदुक्तं पराङ्कुशे--वह कहा है पराङ्कुश में-

स्राकाशविद्युत्तरङ्गसन्धिमार्गे स्वभावतः ।
सप्तस्रोतावर्ते वातविषसंयोगतः क्रमात् ॥ ४३ ॥
बुद्धेविकल्पदास्सप्त जायन्ते विषशक्तयः ।
तासां निवारणार्थाय यत्कृतं शास्त्रवित्तमेः ॥ ४४ ॥
तत्कुण्टिणीदर्पण इत्युक्तं नाम्ना विशेषतः ।

श्राकाश की विद्युत्तरङ्गों के सिन्धमार्ग में स्वभावतः ७ स्रोतोंबाला श्रावर्त घुमेर करने वाले वायु के विषसंयोग से क्रम से बुद्धि का विपर्यास करने वाली ७ विषशिक्तयां उत्पन्न हो जाती हैं। उनके निवारणार्थ जो शास्त्रों के विशेषज्ञों ने किया है, वह कुण्टिणीद्रपंण नाम से विशेषतः कहा है।।४३-४४॥

विषश्किविनिर्ण्यस्तु-उक्तं हि सम्मोहनिकयाकार्ण्डे—विषशिकि विनिर्ण्य तो सम्मोहन कियाकार्ण्ड में कहा है—

> मेदोसुङ्मांसमञ्जास्थित्वग्बुद्धीनां विकल्पदाः । गालिनी कुण्टिगी कालीस्पिञ्जुला उल्बिगामरा ॥ ४५ ॥

म्राकाशविद्युत्तरङ्गसन्धिमार्गादिषु सप्तस्रोतावर्तवातविषसम्बन्धतः एतास्सप्त प्रजायन्ते दुःखदा

स्वतः । क्रमात् ॥ ४६ ॥ विषशक्तयः ।

मेद—मांस के ऊपर सफेद चिकनी वस्तु, श्रासक्—रक्त, मांस, मज्जा—चर्बी, श्रास्थ—हर्बी, त्वचा, बुद्धि को विपरीत कर देने वाली गालिनी कुण्टिगी काली पिञ्जुला उल्वणा, मरा ये सात स्रोत वाले श्रावर्त वायु के विष सम्बन्ध से कम से श्राकाश विद्युत्तरङ्गों के सन्धिमार्ग श्रादि में स्वतः ७ दुःख-दायक विषशिक्तयां उत्पन्न हो जाती हैं ॥ ४५-४६ ॥

एवमुक्त्वा कुण्टिग्गीदर्पग्गनामादयः क्रमात् ॥ ४७ ॥ इदानीं तत्पाकविधिस्संग्रहेगा निरूप्यते ॥ ४८ ॥

इस प्रकार कुण्टिएणी दर्पण आदि नाम क्रम से कह कर अब उसके पकाने की विधि संचेप से कही जाती है।। ४७--४८।।

तदुकः दर्पणप्रकरणे—वह कहा है दर्पण प्रकरण में—

मृत्पस्तकं कञ्चुकसप्तकं च फेनत्रयं षण्मुखसारपञ्चकम् ।
क्षित्रङ्काष्टकं खड्गनखत्रयं च क्षाराष्टकं बालुकसप्तकं च ।
पाराष्टकं शङ्खचतुष्टयञ्च मातृण्णाषट्कं वरतालकत्रयम् ॥ ४६ ॥
गजोष्ट्रयोः क्षारचतुष्टयं च सुरिन्ध्रकासप्तकपञ्चतेलम् ॥ ५० ॥
मुक्तात्वगष्टत्रितयं च शुक्तिक्षारं तथेन्दुचतुष्टयं च ।
एतान् शुद्धान् कमतो गृहीत्वा सम्पूरयेन्छिङ्किकमूषमध्ये ॥५१ ॥
संस्थाप्य शिङ्कीरककुण्डमध्ये संगालयेत् सप्तशतोष्णकक्ष्यैः ।
पूर्वोक्तमार्गेण नियोजयेत् तद्रसं यथाशास्त्रविधानतस्ततः ॥५२॥
अत्यन्तसूक्ष्मं सुदृढं भवेद् रुचं बालाकंवत् कुण्टिणीकाख्यं दर्पणम् ॥५३॥

मृत्—सौराष्ट्र मृत्तिका ५ भाग, कब्चुक—सर्प की केंचुली ७ भाग, समुद्रफेन ३ भाग, षरमुख-सार—खरबूजे के बीज ५ भाग, क्ष्विद्धा—लोहिविशेष—जस्ता? द भाग, गेराडे का नाखून खुर ३ भाग, ज्ञार— यवखार द भाग या द्याठों ज्ञार एक एक भाग, रेत ७ भाग, पारा द भाग, शङ्क ४ भाग, मातृराण ?— कातृरा—गन्धतृरा ? ६ भाग, शुद्ध हरिताल ३ भाग, गज—गजिप्पली द्यौर उष्ट्र—ऊर्पट कटीला के ज्ञार ४ भाग या गज—हाथी द्यौर उष्ट्र—ऊर्पट की हड्डी का ज्ञार ४ भाग, सुरिन्धका ?—बड़े नलशर का ज्ञार ७ भाग, तेंत्र—तिल तेल ५ भाग, मुक्ता त्वक्—मोती की त्वचा द भाग, शुक्तिज्ञार—सीपी का ज्ञार ३ भाग, इन्द्र—कपूर ४ भाग। इन शुद्ध हुत्रों को कम से लेकर शिक्षिक मूपा मध्य में भर कर शिक्षीरक कुरुड मध्य में ७०० दर्जे की उष्याता से गलावे। पूर्वोक्त मार्ग से पिचले रस को शास्त्रविधान से नियुक्त करे, श्रत्यन्त सूक्ष्म दृद् चमकदार बाल सूर्य की भांति सुदृद् कुरिट्रिया नामक दर्पण बन जावे।।४६-५३।।

अथ विञ्जलादर्पण्निर्णयः—अब विञ्जुलादर्पण् का निर्णय देते हैं—

प्रकांगुयुद्धसञ्जातशक्तिस्स्यात् पिञ्जुलेति हि।
सा नेत्रकृष्णताराग्रप्रभाग्राहीति वर्णिता।। ५४।।
यतो निगृद्ध तच्छिन्ति वेगेन स्वीयशक्तितः।
यन्तृ गां कृष्णताराग्रप्रकाशं पालयत्यतः।। ५५।।
पिञ्जुलादर्पेगा इति नाम शास्त्रे निरूपितः।

सूर्यिकरणों के युद्ध से उत्पन्न शिक्त पिञ्जुता है वह नेत्र के काले तारे के अप की ज्योति को ले लेने वाली कही है, जिससे अपनी शिक्त से यात्रियों के कृष्णताराम प्रकाश को वेग से लेकर पालन करती है। इसलिए पिञ्जुलादर्यण नाम से शास्त्र में वर्णित है। ५४०-५५।

तदुक्तमंशुबोधिन्याम् - वह कहा है श्रंशुबोधिनी में --

ग्रग्नेः पूर्वदिश्यस्य स्थानमारभ्य संख्यतः ।

उपिदश्यस्य स्थानान्तमष्ट्रधा दिग्विनिर्ण्यः ॥ ५६ ॥

यजुरारण्यके प्रोक्तमंशूनां जातिनिर्ण्ये ॥ ।

एकंकिदिशि सञ्जाता रश्मयो भिन्नशक्तयः ॥ ५७ ॥

इति शास्त्रे व्विग्नभेदात्प्रवदन्ति मनीषिणः ।

ऋतुकालप्रभेदेन पञ्चवातप्रवेशतः ॥ ५८ ॥

तेषामन्योन्यसंसर्गो वारुण्योगतो भवेत् ।

ग्रतोशूनां भवेद् युद्धं शिक्तभेदत्वक।रणात् ॥ ५६ ॥

तिस्मन् परस्परं वेगात् तत्तिद्दिश विशेषतः ।

संघर्षणात् प्रजायन्ते चत्वारि विषशक्तयः ॥ ६० ॥

ग्रन्धान्धकारिपञ्जूषतारपा इति तत् क्रमात् ।

रक्तजाठरताराग्रप्रभाश्राक्षिद्धयं हनेत् ॥ ६१ ॥ इत्यादि ॥

रक्तजाठरताराग्रप्रभाश्राक्षिद्धयं हनेत् ॥ ६१ ॥ इत्यादि ॥

इस श्राग्न के पूर्व दिशा में स्थान को श्रारम्भ कर संख्या से उपिद्शा में इसके स्थान के अन्त तक प्रकार से निर्णय है, यजुर्वेद के श्रारण्यक में किरणों के जाति निर्णय में कहा है। एक एक दिशा में उत्पन्न किरणों भिन्न-भिन्न शिक्तयां शास्त्रों में श्राग्न के भेद से, ऋतुकाल के भेद से, पांच वायुओं के प्रवेश से उनका श्रान्योन्य संसर्ग वारुणी—मेघस्थ वैद्युत शिक्त के योग से होता है श्रातः किरणों का युद्ध शिक्त मेद के कारण हो जाता है। वहां परस्पर वेग से उस उस दिशा में विशेष संघर्ष से ४ विषशिक्तयां उत्पन्न हो जाती हैं। श्रान्य, श्रान्यकार, पिटजूष, तारण कम से रक्त जाठर तारात्र प्रभा दोनों श्रांखों का नाश कर दे।। ४६--६१।।

उक्तं सम्मोहनिक्रयाकायडेपि—सम्मोहनिक्रयाकायड में भी कहा है— सूर्यांशुद्धात् (द्धं ?) सञ्जाताश्चत्वारि विषशक्तयः । अन्धान्धकारपिञ्जूषनेत्रघ्ना इति वर्गिता ।। ६२ ॥

<sup>• &</sup>quot;मनु न जातमष्ट्ररोदसी" (तै॰ मा० १।७।५।)

म्रन्धशक्तिहित रक्तमन्धकारा तु जाठरम्। पिञ्जूषा कृष्णताराग्रप्रभां नेत्रद्वयं तथा ॥ ६३ ॥ निहन्ति तारपा शक्तिस्स्वकीयविषवेगतः ॥ ६४ ॥ इत्यादि ॥

सूर्य किरणों के युद्ध से चार विषशिक्तयाँ उत्पन्न हुई हुई अन्ध, अन्धकार, पिञ्जूष, नेत्रध्ना कही गई हैं। अन्ध शिक्त रक्त को नष्ट करती है, अन्धकारा तो जठराग्नि को, पिञ्जूषा कृष्णताराम की उसोति को और तारपा शिक्त अपने विष वेग से दोनों आंखों को नष्ट करती है।। ६२-६४।।

पि(म?) ञ्जुलादर्पर्गस्यैवमुक्त्वा नामिवनिर्गायः । इदानीं तत्पाकविधिस्संग्रहेरा निरूप्यते ।। ६५ ।। पिञ्जुलादर्परा का नाम निर्णय इस प्रकार कह कर श्रव उसके पकाने की विधि संक्षेप से कही

जाती है।। ६५॥

तदुक्तं दर्पणप्रकरणे—वह कहा है दर्पण प्रकरण में—

वाष्णींकषट्कं वरशोगापत्रकं क्षाराष्टकं वालुकसप्तकं च।

निर्यासमृत्पत्रकटङ्करणाष्टकं दम्भोलिसारद्वयमष्ट्रपारदम् ॥ ६६ ॥

शुद्धाश्वकं पञ्चकरिवत्रपुद्वयं सुरोलिकासत्त्वचतुष्टयं च।

त्वगष्टकं वाध्युं िषकत्रयं तथा कन्दत्रयं िषष्टचतुष्टयं च॥ ६७ ॥

तालत्रयं माक्षिकसप्तकं च वृकोदरीवीतचतुष्टयं क्रमात् ।

श्रष्टादशैतान् वरशुद्धवस्तून् संगृह्य सम्यक् परिशोधयेत् क्रमात् ॥ ३८॥

सम्पूर्य पश्चात् सुकपालसूषामुखे न्यसेद् व्यासिटकान्तरे दृढम् ।

संगालयेत् सप्तशतोष्णिकक्ष्यप्रमाणातो नेत्रनिमीलनान्तम् ॥ ६६ ॥

संगृह्य संगालिततद्वसं शनैर्यन्त्रोध्वंनालस्य मुखात् प्रपूरयेत् ।

पश्चाद् दृढं सूक्ष्ममतीवशुद्धं मनोहरं पिञ्जुलदर्पणं भवेन् ॥ ७० ॥ इत्यादि ॥

पश्चाद् दृढं सूक्ष्ममतीवशुद्धं मनोहरं पिञ्जुलदर्पणं भवेन् ॥ ७० ॥ इत्यादि ॥

वार्ग्णिक—वृष्णि—भेड़ वा दूध १६ भाग, वरशोग्ण—अच्छा सिन्दूर ५ भाग, चार—यवचार द भाग या आठों चार एक एक भाग, रेत ७ भाग, निर्यासमृत्—वृच्च का दूध जमा हुआ १५ भाग, सुहागा द भाग, दम्भोलि—लोह विशेष का चूरा २ भाग, पारा द भाग, शुद्ध अश्रक और ताम्बा ५ भाग, त्रपु—सीसा २ भाग, सुरोलिका सत्त्व १-सुन्दर शूण्ड या हल्दी का सत्त्व १४ भाग, त्वक्—दारचीनी द भाग, वार्ध्यु-षिक १ वार्ड्य —द्रोग्णीलवण १३ भाग, कन्द्—सूरण्यकन्द ३ भाग, पिष्ट—तिलखल ४ भाग, हरिताल ३ भाग, सोनामाखी ७ भाग, वृकोदरीवीत १४ भाग। इन १८ शुद्ध वस्तुओं को लेकर सुकपालमूषा मुख में भर कर व्यासटिका के अन्दर रख दे। ७०० दर्जे की उष्णता के प्रमाण से नेत्र खुलने तक गलावे, गलाये हुए पिधले रस को यन्त्र के उपरिनाल के—मुख से धीरे से भर देवे फिर सूक्ष्म अधिक शुद्ध मनोहर पिञ्जल दर्पण हो जावे॥ ६६--७०॥

श्रथ गुहागर्भदर्पणिनर्णयः—श्रव गुहागर्भ दर्पण का निर्णय देते हैं— वाहसीवातकिरसाशिवतसंघर्षसाक्तात्। जायन्ते रोगदा नृसां गुहाद्या विशेषशक्तयः॥ ७१॥ तास्समाहृत्य वेगेन विद्युत्संयोगतः पुनः । प्रसार्य परयानस्थजनोपरि विशेषतः ॥ ७२ ॥ यः प्रयच्छति दुःखानि विषरोगादिभिस्त्वतः । स गुहादर्पण इति प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ७३ ॥

वारुणी—श्रश्नविद्युच्छिक्ति वायु किरण शिक्तयों के संघर्ष के क्रम से मनुष्यों को रोग देने वाली गुहादि विषशिक्तयां उत्पन्न हो जाती हैं। उन्हें विद्युत् के संयोग से वेग से लेकर दूसरे शत्रु के विमान के ऊपर प्रसारित करके—डाल कर जो विषरोग आदि से दुःखों को देती है। अतः गुहाद्पण—गुहागर्भदर्पण मनीषी कहते हैं।। ७१-७३।।

तदुक्तं प्रपञ्चसारे-वह कहा है प्रपञ्चसार प्रन्थ में-

कर्यपोर्ध्वकपालाभ्यां मध्ये तिष्ठति वारुणी ।
कपालवारुणीमध्ये वाताः पञ्चसहस्रकाः ॥ ७४ ॥
तथैव कर्यपारोगिकरणाश्चाष्टकोटयः ।
तत्तद्वातसमायोगात् प्रभिन्नाः किरुणाः पुनः ॥ ७५ ॥
प्रमुलोमिवलोमाभ्यां प्रवहन्ति विशेषतः ।
शक्तिवातांशुसंयोगो यदा स्यात् खे परस्परम् ॥ ७६ ॥
महादुःखकरास्तत्र गुहाद्या विषशक्तयः ।
जायन्ते वेगसंयुक्ता जले बुद्बुदवतस्वयम् ॥ ७७ ॥ इति

कश्यपों के ऊपर दो कपालों के मध्य वारुणी शक्ति रहती है, कपाल और वारुणी के मध्य पांच सहस्र वायुएं हैं तथा कश्यप और रोगिकरण आठ करोड़ हैं, उस उस वायु के सम्मेल से फिर किरणों पृथक प्यक् अनुलोम और विलोम के द्वारा विशेषतः चलती हैं। जब शक्ति — वारुणी शक्ति वायु और किरणों का संयोग आकाश में परस्पर हो जावे तो वहां महादुःख करने वाली गुहा आदि शक्तियां वेगवश जल में बुद्बुद की मांति स्वयं उत्पन्न हो जाती हैं। ७४-५७।।

लल्लोपि-लल्ल ने भी कहा है-

दशोत्तरशतन्यायमनुस्त्य यथाक्रमम् । शक्तिवातांशुसंयोगो यदा भविति वेगतः ॥ ७६ ॥ तदा संघर्षणं तेषामितवेगाद् भविष्यति । जायन्ते तेन विविधाः गुहाद्या विषशक्तयः ॥ ७६ ॥ तत्त्रयोगान्नुणां लोके अभवेन्नानाविधामयाः ॥ इत्यादि ।

११० न्याय ? को अनुसरण कर यथाक्रम शक्ति—वारुणी शक्ति वाथु और किरणों का संयोग जब वेग से होता है तब उनका संघर्ष वेग से होगा—हो जाता है, उससे विविध गुहादि विषशिक्तयां उत्पन्न हो जाती हैं उनके प्रयोग से मनुष्यों के लोक में नानाविध रोग हो जावे।। ७८--७६।।

<sup>#</sup> भवेत्—वचनव्यत्ययः-श्राषः ।

स्वतिसद्धन्यायमुक्तं वशिष्ठेन—स्वतःसिद्धन्याय कहा है वशिष्ठ ने—
विजातीयशक्तिसाङ्कर्यात् सजातीयविषशक्तित्रवाहस्स्यात् कूर्माण्डवत् ॥ इति ॥

विजातीय शिक्त के साङ्कर्ये—मेल से सजातीय विषशिक्त का प्रवाह कछवे के अपडे के समान हो जावे।।

तदुक्तं सम्मोहनिक्रयाकाण्डे - वह कहा है सम्मोहन क्रियाकाण्ड में -

त्रिलक्षपश्चसहस्रस्तथा पश्चोत्तरं शतम् । शक्तिवातांशुशवतीनां परस्परिवघटनात् ॥ ६० ॥ रोगप्रदाः प्रजायन्ते गुहाद्या विषशक्तयः । कुष्ठापस्मारग्रह (हि?)गोका (खा?)सशूलप्रदाः क्रमात् ॥६१॥ तासु मुख्याः पश्च इति शक्तयः परिकीर्तिताः । तस्मान्नामानि विधिवतसंग्रहेगा निरूप्यन्ते ॥ ६२ ॥ गृध्नी गोधा कुजा रौद्री गुहा इति पञ्चधा । एत्तरप्रचोदनाद्रोगप्रदानार्थं तु यत्कृतम् ॥ ६३ ॥ तद्गुहागर्भदर्गग इत्युक्तं शास्त्रवित्तमैः ॥ इत्यादि ॥

तीन लाख पांच सहस्र एक सौ पांच शिक्त—वारुणी शिक्त वायु किरणों के परस्पर संघर्ष से रोग देने वाली गुहा स्त्रादि विषशिक्तयां उत्पन्न हो जाती हैं जो कि कुष्ठ-कोढ़, त्रपरमार—मृगी, संग्रहणी, खांसी, शूल—पीड़ा देनेवाली हैं। उनमें मुख्य पांच शिक्तयां कही हैं। उनके नाम विधिवत् संत्रेप से कहे जाते हैं। वे गृध्नी, गोधा, कुजा, रौद्री, गुहा पांच हैं। इनके प्रेरण से रोगपदानार्थ जो किया है वह गुहागर्भ दर्पण शास्त्रवेत्ताओं ने कहा है। द०-द३।।

एवमुक्त्वा गुहादर्शदर्पणं शास्त्रतस्स्फुटम् ॥ ५४॥ तस्येदानीं पाकविधिससंग्रहेण प्रकीत्यंते।

इस प्रकार गुहादर्शदर्पण शास्त्रानुसार क्फुटरूप से कह कर अब उसके प्रकाने की विधि संचेप से कही जातो है।

तदुक्तं दर्पणप्रकरणे—वह कहा है दर्पणप्रकरण में—

वराटिकासप्तकं मञ्जुलत्रयं डिम्मीरपट्कं रजकाष्टकं तथा।
मण्ड्रपट्कं वरपारदाष्टकं तालत्रयं ब्राह्मिकसप्तकं ततः॥ ६५॥
नागद्वयं चाञ्जिनकाष्टकं तथा मातृण्ग्पपट्कं वरबालुकाष्टकम्।
किशोरपट्कं मुचुकुन्दपञ्चकं तैलद्वयं लोहिकपञ्चिविशतिः॥ ६६॥
मृडािग्गिभोंद्भवसत्त्वपञ्चकं मृदष्टकं स्पाटिकपञ्चकं तथा।
शल्यत्रयं पञ्चदशेन्दुसत्त्वकं दम्वोिलटाकाद्वयसत्त्वपञ्चकम्॥ ६७॥
एतान् कमाद् द्वाविशतिवस्तूवर्गान् शुद्धान् समादय यथाविधि कमात्।
सम्पूर्य चञ्चपुटमूषमध्ये चञ्चपुटव्यासटिकान्तरे न्यसेत्॥ ६८॥

संगालयेत् सप्तोष्णकक्ष्यैश्शास्त्रोक्तमार्गेण निमीलनान्तान् । पश्चात् समाहृत्य शनैश्शनैः क्रमाद् यन्त्रोर्ध्वनालस्य मुखे नियोजयेत् ॥ ६०॥ ततो गुहागर्भकदर्पणं भवेच्छुद्धं सुसूक्ष्मं सुदृढं मनोहरम् ॥ ६०॥

वराटिका—कौड़ी ७ भाग, मञ्जल—मजीठ ३ भाग, डिम्मीर ?—डिएडीर—समुद्रफेन ६ भाग, रजक—रब्जक—शिंगरफ द भाग, मण्डूर—लोहमल ६ भाग, शुद्ध पारा द भाग, ताल—हिरताल ३ भाग, ब्राह्मिका—भारङ्गी ७ भाग, नाग—सीसा २ भाग, खाञ्जिनिक—सुरमा द भाग, मातृएण्—कातृण्—गन्ध-तृएण् ६ भाग, अच्छा रेत द भाग, किशोर—तेलपण्णि या घोटक शिद्य (सोंजना) ६ भाग, मुचुकुन्द— मुचुकुन्द पुष्प ४ भाग, तिलतेल २ भाग, लोहिक—सफेद सुहागा २५ भाग, मृडाण्गिमोद्भव सत्त्व ? ५ भाग, मृत्—सौराष्ट्रमृत्तिका द भाग, रफटिकमणि या फिटकरी ५ भाग, शल्य—हड्डी या लालखैर—कत्था ३ भाग, इन्दुसत्त्व—चन्द्रकान्त का सत्त्व या कपूर १५ भाग, दम्बोलिटाका ?—लोहा विशेष ५ भाग। इन २२ वस्तुत्रों को शुद्ध लेकर चञ्चपुट मूषामध्य में चञ्चपुट व्यासटिका के श्रन्दर डाल दे। ७०० दर्जे की उष्णता से शास्त्रोक्त मार्ग से निमीलन तक गलावे, पश्चात् लेकर घीरे घीरे यन्त्र के उपरिनाल के मुख में डाल दे फिर गुहागर्भ दर्पण् शुद्ध सृक्षम सुदृद मनोहर बन जावे।। द५--६०।।

अथ रौद्रीदर्पण निर्णयः—अब रौद्रीदर्पण का निर्णय देते हैं— दर्शनादेव सर्वेषां द्रावणां येन जायते। तद्रौद्रीदर्पण इति प्रवदन्ति मनीषिणः॥ ६१॥

दर्शन से ही सब का द्रावण जिससे होता है वह रोद्रोदर्पण है ऐसा मनीषी कहते हैं ॥६१॥ तदुक्त पराङ्करो—वह पराङ्करा में कहा है—

रुद्राण्योषराभ्रलिङ्गो यत्र सम्मेलनं भवेत्। रौद्रीनाम भवेत् काचिच्छिक्तिस्तत्रोग्ररूपिणी ॥ ६२ ॥ ग्रकांशुयोगतस्सा तु सर्वान् सन्द्रावयेत् स्वयम् । यद् रुद्राण्योषराभ्रलिङ्गाभ्यां क्रियते क्रमात् ॥ ६३ ॥ तद् रुद्राणीदपंगा इत्युक्तं शास्त्रविदां वरैः ।

रुद्राएयोषरा ? और अअलिङ्ग ? जहां मिलें वहां रौद्री नामक कोई शिक्त उन्नरूपी प्रकट हो जाती है। सूर्यिकरणों के योग से वह सब को द्रवित कर दे, जो कि रुद्राएयोषरा और अअलिङ्ग से क्रम से किया जाता है वह रुद्राणीद्र्पण शास्त्रज्ञ विद्वानों ने कहा है।। ६२--६३।।

उक्तं च सम्मोहनिकयाकाएडे - कहा है सम्मोहनिकयाकाएड में -

रौद्री भान्वंशसंयोगाज्जायते मारिकाभिधा।
विषशक्तिस्तया सूर्यंकिरणाशिनसम्भवः।। ६४।।
तत्संदर्शनमात्रेण परयानिवनाशनम्।
यत् करोति विशेषेण तद्रौद्रीदर्पणो भवेदिति।। ६५।।
रौद्रीदर्पणनामादीनेवमुक्त्वा यथाविधि।
तत्पाकविधिमद्यात्र संग्रहेण निरूप्यते।। ६६।।

रौद्री सूर्यिकरणों के संयोग से मारिका नाम की विषशक्ति उत्पन्न हो जाती है उससे सूर्यिकरण-विद्युत् की उत्पत्ति हो जाती है। उसके दर्शनमात्र से परिवमान का विनाश जो कर देता है वह रौद्री-दर्पण हो जाता है। रौद्री दर्पण नाम आदि यथाविधि कह कर उसके पकाने की विधि अब संज्ञेप से कही जाती है। 88--88॥

तदुकं दर्पणप्रकरणे-वह कहा है दर्पण प्रकरण में-

नागाष्ट्रकं शाल्मिलिकत्रयं तथा दुर्वारषट्कं कुडुिपिख्चराष्ट्रकम् ।
द्रोण्येकिविशद्भविचुम्बकाष्ट्रकं रुद्रािग्रियावोषरसप्तिविशतिः ।। ६७ ।।
शल्याकषट्कं वरकौटिलाष्ट्रकं वीराभ्रिलिङ्गित्रिशतिकस्तथैव ।
क्षाराष्ट्रकं सैकतसपाकं तथा मार्हण्णषट्कं वरिडिम्बकात्रयम् ।।६८।।
क्षिवङ्काष्ट्रकं मञ्चुकमृत् त्रयोदश निर्यासषट्कं वरकुम्भिनीत्रयम् ।
तैलत्रयं माक्षिकसप्तिविशतिगीधाम्लषट्कं वरिपञ्जुलाष्ट्रकम् ।। ६६ ।।
वैरिश्चसत्त्वाष्ट्रकन्दपञ्चकं तालत्रयं कार्मुकसप्तकं तथा ।
षड्विशदेतान् विधिवत् सुशोधितान् सम्पूरयेत् कृष्माण्डकमूिषकायाम् ।।१०त।।
कृष्माण्डकुण्डे सुदृढं निधाय संगालयेदष्टशतोष्ण्यकक्षयैः ।।
उन्मीलिताक्षान्तसुगालितं रसं यन्त्रोध्वनालस्य मुखे निसञ्चेत् ।। १०१ ।।
एवं कृते रौद्रिकदर्पणो भवेत् सूक्ष्मस्सुशुद्धस्सुदृढो मनोहरः ।। १०२ ।।

नाग—सीसा धातु या हाथी दान्त द्र भाग, शाल्मिलक—रोहेडा ३ भाग, दुर्वर-दुर्वरा-भारंगी ६ भाग, कुरुिवझर—कटेली का सूखा पेड़ १ द्र भाग, द्रोणी—द्रोणीलवण २१ भाग, रिवचुम्बक—सूर्यकान्त द्र भाग, रुद्राणि—रहजटा ७ भाग, भोवोपर-पाषाणन्नार २० भाग, शल्याक—रक्रखेर या नागवल्ली ६ भाग, कौटिल-शंखसार द्र भागवीराभ्रलिङ्ग? ३० भाग, न्तार द्र या सब द न्तार एक एक भाग, सैकतसपाक—पकारेत द्र भाग, मातृण्ण १ कातृण्ण-गम्धतृण ६ भाग, वराडिम्बिका-श्योनाक वृत्त या बड़ी जल मखी ३ भाग, हिन्दद्वा लोहिवशेष द्र भाग, कञ्चुकमृत्—केंचुलीमिट्टी १३ भाग, निर्यास—गोन्द ६ भाग, वरकुम्भिनी—रवेत-इन्द्रवारुणी—सौंधिनी ३ भाग, मान्तिक—सोना माखी २७ भाग, गोधाम्ल—मनःशिलाद्राव ६ भाग, वरतिञ्चला अच्छी रुर्द १ द्र भाग, वाल—हरिताल ३ भाग, कार्मु क-श्वेतखदिर या महानिम्व ७ भाग। इन विधिवत् शोधी हुई २६ वस्तुत्रों को कूष्माण्डमूषक में भर दे फिर कूष्माण्डक कुण्ड में सुदद रखकर १०० दर्जे की उष्णता से गलावे आंख खोलने तक गलाया हुआ रसयन्त्र के उष्व नाल के मुख में सींच दे—डाल दे ऐसा करने पर रोद्रीदर्पण सूक्ष्म शुद्ध दृद मनोहर हो जावे।। ६७—१०२।।

### शक्त्यधिकरणम् ।

शक्ति का अधिकरण प्रस्तुत है। शक्तयस्मप्त ॥ अ० ४ सू० १॥ बो० वृ० एवमुक्त्वा विमानस्य दर्पणान् शास्त्रतस्स्फुटम् । इदानीं तच्छिक्तिभेदनिर्णयस्सम्प्रचक्षते ॥ १०३॥ पदद्वयं भवेदस्मिन् शक्तिभेदप्रबोधकम् । तत्रांदिमपदाच्छिक्तिस्वरूपस्सम्प्रदिशितः ॥ १०४॥ संख्यातस्तत्प्रभेदस्तु द्वितीयपदतः स्मृतः। पदार्थमेवं कथितं विशेषार्थोधनोच्यते ॥ १०४॥ उद्गमा पञ्जरा तद्वत् सूर्यशक्त्यपकिष्णी। परशक्त्याकर्षणी च तथा द्वादश शक्तयः॥ १०६॥ कुण्टिणी मूलशक्तिश्चेत्येतास्स्युस्सप्त शक्तयः। १०६॥ इमा विमानकार्येषु प्रधानत्वेन विश्वाताः॥ १०७॥

इस प्रकार विमान के दर्पणों को शास्त्र से स्पष्ट कहकर अब उनके शक्तिभेद का निर्णय कहते हैं। इस सूत्र में शक्तिभेद के बोधक दो पद हैं उनमें आदिम पद से शक्ति का स्वरूप प्रदर्शित किया दूसरे पद से उसके भेद गिनाए हैं। पदों के अर्थ इस प्रकार कहे अब विशेषार्थ कहा जाता है। उद्गमा पञ्जरा, सूर्यशक्त्यपकर्षिणी, परशक्त्यपकर्षिणी, द्वादशशक्तियां, कुण्टिणी, मूलशक्ति ये ७ शक्तियां हैं, ये विमानकार्यों में प्रधानरूप से कही हैं।। १०३—१०७।।

> विमानस्योक्तस्थानेषु तत्तद्यन्त्राण्यथाविधि । सकीलकान् तन्त्रियुक्तानित्युद्धान् सचक्रकान् ॥ १०८ ॥ स्थापयेत् केन्द्ररेखासंख्यामार्गानुसारतः ।

विमान के उक्त स्थानों में उन उन चक्रों को यथाविधि कीलसिहत और तारयुक्त वक्रसिहत केन्द्ररेखा की संख्या के अनुसार स्थापित करे।। १०८॥

तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे - वह कहा है यन्त्रसर्वस्वप्रन्थ में -

तुन्दिलो पञ्जरस्तद्वदंशुपश्चापकर्षकः ।
सान्धानिको दार्पागिकश्शिक्तप्रसवकः क्रमात् ॥ १०६॥
सप्तैते † यानशक्तीनां यन्त्राग्गीति विनिर्गिताः ।
तत्तद्यन्त्रमुखादेव तत्तच्छिक्तिक्रयादयः ॥ ११०॥
तुन्दिलादुद्गमा शिक्तः पञ्जरात् पञ्जराभिधा ।
शक्तिपात् सूर्यशक्त्यपर्किषिणी शिक्तरीरिता ॥ १११॥
ग्रपकर्षकयन्त्रेण परशक्त्यपर्किणी ।
सन्धानयन्त्राद् द्वादशशक्तयस्सन्तिक्षिताः ॥ ११२॥
कृण्टिग्गीनामिका शिक्तरुक्ता दार्पागिकादिति ।

<sup>† &#</sup>x27;एते-एतानि' लिङ्गव्यत्यमः।

राक्तिप्रसम्यन्त्रेण मूलशक्तिरुदीरिता ।। ११३ ।। एवं क्रमात् सप्त यन्त्रशक्तयः परिकीर्तिताः।

तुन्दिल, पञ्चर, अंग्रुप, अपकर्षक, सान्धानिक, दार्पिण्यक, शिक्तप्रसवक, ये ७ विमान शिक्तयों के यन्त्र निर्णय किये गए हैं। उन यन्त्रों के मुख से ही उनकी शिक्त की किया आदि होती है जो कि तुन्दिल से उद्गमा शिक्त, पञ्चर से पञ्चरा, शिक्तप से सूर्यशिक्त्यपकिषणी शिक्त, अपकर्षक यन्त्र से परशक्त्यपकिषणी, सन्धान यन्त्र से द्वादश शिक्तियां, दार्पिण्यक से कुण्टियणी नामक शिक्त, शिक्तप्रसवयन्त्र से मूलशिक्त कही है इस प्रकार कम से ७ यन्त्रशिक्तियां कही हैं।। १९६—११३।।

----

प्रथम रजिस्टर कापी संख्या ३ वस्तुतः कापी संख्या ५ —

तत्र तावच्छौनकसूत्रम्-विमानस्थ यन्त्र की शक्तियों के सम्बन्ध में शौनक सूत्र है-

ग्रदितिक्ष्मावाय्वर्केन्द्वमृताम्बरशक्तयस्सप्त वैमानिका इति तासां नामान्य-नुक्रमिष्यामः । उद्गमा पञ्जरा सूर्यशक्त्यपकिष्णी विद्युद्द्वादशका परशक्त्यप-किष्णीं कृण्टिगी सूलशक्तिश्चेति ।।

अदिति-अग्नि, क्ष्मा—पृथिवी, वायु, सूर्य, इन्दु-चन्द्रमा, अमृत-जल, अम्बर—आकाश, ये ७ शक्तियां है जिन के नान कहेंगे—कहते हैं जो कि उद्गमा, पञ्जरा, सूर्यशक्त्यपकर्षिणो, विद्युद्दादशका परशक्त्यपकर्षिणी, कुण्टिणी, मूलशक्ति ॥

सौदािमनीकलायामपि—सौदािमनीकला में भी कहा है —

सू० मलयरसवनशक्तयो वैमानिका इति ।।

बो० वृ०

मकारोदितिश्शिक्तिस्स्यादुद्गमेति प्रचक्षते ।
लकारः पृथिवीशिक्तः पञ्जरेत्यभिधीयते ॥ १ ॥
यकरो वायुश्शिक्तिस्स्यात्सूर्यशक्त्यपकिष्णी ।
रकारस्सूर्यशिक्तिस्स्याद् विद्युद्द्वादशकस्स्मृतः ॥२॥
सकारस्त्वन्दुशिक्तस्स्यात् परशक्त्यपकिष्णी ।
जलशिक्तवंकारस्स्यात् कुण्टिगीत्यभिधीयते ॥ ३ ॥
नकारोम्बरशिक्तस्स्यान्मूलशिक्तिरिति स्मृतः । इत्यादि ।

म, ल, य, र, स, व, न शक्तियां विमान की है। म अदिति—उद्गमा है ऐसा कहते हैं ल पृथिवी-पञ्जरा कही जाती है, य वायु-सूर्यशक्त्यपकिषणी, र सूर्य—विद्युद्दादशक शक्ति कही है, स इन्दु—परशक्त्यपकिषणी, व जलशक्ति—कुण्टिणी कही जाती है, न अम्बर मूलशक्ति कही है।।१-३।

एवमुक्तवा सप्तशक्तिस्वरूपं शास्त्रतः स्फुटम्।

तत्तत्कृत्यं यथाशास्त्रं संग्रहेरा निरूप्यते ॥ ४ ॥

इस प्रकार ७ शक्तियों के स्वरूप को शास्त्र से स्फुट कहकर उनके कार्य शास्त्र से संत्तेप से कहे

प्रवादत्यपकिष्मा' शब्द छूट गया हस्तपाठ में।

तदुक्तं कियासारे—वह कियासारप्रन्थ में कहा है—

विमानस्योध्वंगमनमुद्गमा शिक्तस्मृता ।

ग्रधस्ताद्गमनं तस्य पञ्जराशिक्ततो भवेत् ।। ५ ।।

ग्रकां श्रूष्णापहारी स्याद् घृष्टिशक्त्यपकिषणी ।

परशक्त्यपकर्षण्या सर्वशक्तिविरोधनम् ॥ ६ ॥

विद्युद्द्वादशकाद् यानविचित्रगमनं स्मृतम् ।

मूलशक्त्या सर्वशक्तिचलनाद्याः प्रकीतिताः ॥ ७ ॥

सप्तशक्तिक्रिया एवमुक्त्वा यानस्य शास्त्रतः ॥ ६ ॥

ग्रथ विद्युद्वादशकिवचारः क्रियते क्रमात् ।

विमान का ऊपर जाना उद्गमा शक्ति से कहा, उसका नीचे गमन पञ्चरा शक्ति से, घर्षण्-शक्त्यपकिषणी-सूर्यशक्त्यपकिषणी सूर्यिकरणों की उच्णता को हटानेवाली, परशक्त्यपकिषणी से सब शक्तियों को रोक देना होता है, विद्युद्दादशक शक्ति से विमान का विचित्रगमन कहा, मूलशक्ति से सब शक्तियों का दूर हो जाना आदि, इस प्रकार विमान की ७ शक्तियों की क्रियाएं शास्त्र से कहकर—॥ ५— = ॥

तदुक्तं सौदामिनीकलायाम् - वह कहा है सौदामिनीकला पुस्तक में-

विमानगितवैचित्र्यप्रभेदा द्वादश स्मृताः ।
तिक्रयाकरणे विद्युच्छक्तयस्तावदेव हि ॥६ ॥
तासां नामानि यानस्य गितभेदान्यिप कमात् ।
समुच्चयान्निरूप्यन्ते संग्रहेणात्र शास्त्रतः ॥ १० ॥
चलना कम्पनाथोध्वां ग्रधरा मण्डला तथा ।
वेगिनी श्रनुलोमा च तिर्यञ्जी च पराङ्मुखी ॥ ११ ॥
विलोमा स्तम्भना चित्रा चेति द्वादशशक्तयः ।
विमानचालनं विद्युच्चलनाशक्तितस्समृतम् ॥ १२ ॥
तत्कम्पनं विशेषेण कम्पनाशक्तितो भवेत् ।
विमानस्योध्वंगमनमूध्वांसञ्चोदनाद् भवेत् ॥ १३ ॥
यानाधोगमनं विद्यादधराशक्तितः क्रमात् ।
विमानमण्डलगितर्मण्डलाशक्तितस्स्मृता (तः ?) ॥१४॥

विमान की विचित्र गित के १२ भेद कहे हैं उन विचित्र गितयों में किया करने के निमित्त उतनी ही अर्थात् १२ विद्युत् शिक्तयां हैं। उन विद्युत् शिक्तयों और विमान के गित के भेदों के नाम कम से एकत्र रूप में संचेप से यहां शास्त्र से निरूपित किए जाते हैं। चलना, कम्पना, ऊर्बा, अधरा, मण्डला, वेगिनी, अनुलोमा, तिर्यञ्ची, पराङ्मुखी, विलोमा, स्तम्भना, चित्रा ये विद्युत् शिक्तयां हैं। विमान का चालन तो चलना विद्युत्शिक्त से कहा, उसका कम्पनविशेष कम्पना विद्युत् शक्ति से होता है,

विमान का ऊर्ध्वगमन तो ऊर्ध्वा विद्युत् शक्ति की प्रेरणा से होता है, विमान का अधोगमन— अधरगमन-नीचे आना अधरा विद्युत् शक्ति से, विमान की मण्डलगति-चक्रगति मण्डला विद्युत् शक्ति से कहा-॥१९४॥

विगनीशक्तितो यानगितवैचित्र्यमुच्यते ।

ग्रमुलोमाद् विमानस्य प्रादक्षिण्यगितस्समृता ॥ १५ ॥

तिर्यग्गमनित्याहुस्तिर्यञ्चीशक्तियोगतः ।

पराङ्मुखीशक्तितस्स्याद् विमानस्य पराङ्मुखम् ॥ १६ ॥

विलोमशक्त्या यानस्यापसन्यगितस्समृता ।

स्तम्भनाशक्तितो यानस्तम्भनं परिकीर्तितम् ॥ १७ ॥

चित्राख्यशक्त्या यानस्य नानाविधगितस्समृता ।

इति विद्युद्दादशकशिक्तकार्याण्यथाक्रमम् ॥ १८ ॥

उक्तानि विमानगितरनुस्त्य यथाविधि ॥ १६ ॥ इत्यादि

वेगिनीशक्ति से विमान की विचित्र गति कही जाती है, विमान के अनुलोम से प्राद। दिएव अर्थात् अनुलोम गति, विमान की तिर्यक्—ितरब्री गति तिर्यक् शिक्त के सम्बन्ध से, पराङ्मुखीशक्ति से विमान की पराङ्मुखगति हो, विलोम शिक्त से विमान की अपसव्य—विलोमगति कही है, स्तम्भनाशक्ति से यान की स्तम्भनगति कही है, चित्रानामक शिक्त से विमान की नानाविध गति कही जाती है। इस प्रकार विद्युत् की १२ शक्तियों के कार्य यथाक्रम कहे हैं, विमान की गतियों का यथाविध अनुसरस् करके।। १५—१६।।

शक्तयः पञ्चेति नारायणः ॥ अ० ४ ६० २ ॥

बो० वृ०

मतान्तरिवचारार्थं सूत्रोयं परिकीर्तितः ।
तद्यंबोधकपदान्युक्तान्यिस्मन् चतुः क्षः क्रमात् ॥ २० ॥
विमानगितवैचित्र्यिक्रियाकरण्यक्तयः ।
सद्योजाताख्ययन्त्रेण् सद्धाताः पञ्च एव हि ॥ २१ ॥
इति नारायण्मुनिस्स्वानुभूत्यात्रवीत् स्वयम् ।
तन्मताभिप्रायमेव सूत्रे स्मिन् सम्प्रदिशितः ॥ २२ ॥
तत्रादिमपदाच्छिक्तिस्वरूपस्सन्निदिशितः ।
संख्यया तत्प्रभेदस्तु द्वितीयपदतस्समृतः ॥ २३ ॥
मतान्तरप्रकटनं वृतीयपदतस्समृतः ॥ २४ ॥
मतान्तरप्रकटनं वृतीयपदतस्समृतम् ।
मतप्रवर्तंकमुनि तुरीयात् सम्प्रदिशितम् ॥ २४ ॥
पदार्थमेवं कथितं विशेषार्थोचुनोच्यते ।
सद्यो जातसमुद्भू त्राक्तयः पञ्चधा स्मृताः ॥ २४ ॥
विमानगितवैचित्र्यिक्रया स्यादेभिरेव हि ॥ इत्यादि ।

<sup>#</sup> विभक्तिलोप मार्षः।

मतान्तर विचारार्थ इस सूत्र में चार पद कहे, विमान की विचित्र गतियों के करने वाली शिक्तयां सद्योजातनामकयन्त्र से उत्पन्न हुई ५ हैं यह नारायण मुनि ने अपने अनुभव से कहा है। उसके मत के अभिन्नाय को इस सूत्र में प्रदर्शित किया है उनमें आदिम पद से शिक्तस्वरूप दिखलाया, संख्या से भेद दूसरे पद से कहा, मतान्तर—अन्य मत का प्रकाश तीसरे पद से, प्रवर्तकमुनि चतुर्थ पद से दिखलाया, इस प्रकार पदार्थ कहे विशेषार्थ अब कहा जाता है, सद्योजातयन्त्र से उत्पन्न हुई पांच प्रकार की शिक्तयां कहो हैं इन से विमान की विचित्र गित कियाएं होवें।। २०-२५।।

तदुक्तं शक्तिसर्वस्वे —वह कहा है शक्तिसर्वस्व प्रन्थ में —

चालनगालनपञ्जरस्फोरएावक्रापसर्पएाञ्चेति । गतिवैचित्र्यविधानं यानस्योक्ता महर्षिभिरुशास्त्रे ॥२६॥ इत्यादि

चालन, गालन, पञ्जरप्रेरण, वकापसर्पण, विचित्रगति करना ये पांच बातें विमान की महर्षियों ने कही हैं

# चित्रिएयेवेति स्कोटायनः ॥ ऋ ४, स् ३॥ बो० वृ०

स्फोटायनमतं वक्तुं सूत्रोयं परिकीर्तितः।
तदर्थबोधकपदान्युक्तान्यस्मिन् चतुः क्षः क्रमात् ॥२७॥
तत्रादिमपदाच्छिक्तिनिर्णयससित्रदिश्तिः ।
द्वितोयपदतश्शक्तेनिर्धारणमुदाहृतम् ॥२६॥
तथेत्थमभावमुक्तं स्यात् वृतोयपदतः क्रमात् ।
मतप्रवर्तकमुनिश्चतुर्थपदतः स्मृतः ॥२६॥
एवं पदार्थः कथितो विशेषार्थः प्रकीर्त्यते ।
विमानगतिवैचित्र्यकार्यनिर्वहणक्रिया ॥३०॥
एकया चित्रिणीशक्त्या भवत्येवेति विनिर्ण्यः।

यह सूत्र स्फोटायन के मत को कहने के लिये कहा गया है, उसके बोधक पद कम से चार कहे हैं। उनमें आदिम पद से शक्ति का निर्धाय दिखलाया दूसरे पद से शक्ति का निर्धारण बतलाया, तीसरे पद से इत्थम्भाव कहा गया, चौथे पद से मतप्रवर्तक मुनि कहा है। इस प्रकार पदार्थ कह दिया विशेषार्थ कहा जाता है, विमान की विचित्र गित कार्य करने वाली किया केवल एक चित्रिणी शक्ति से होती है ऐसा निश्चय है।। २७—३०।।

तदुक्तं शक्तिसर्वस्वे—वह कहा है शक्तिसर्वस्व में— वैमानिकगतिवैचित्र्यादिद्वात्रिशतिक्रियायोगे । एकैव चित्रिणीशक्त्यलिमिति शास्त्रे विनिर्णितं भवति । इत्यनुभवतश्शास्त्राच्च मन्यते स्फोटायनाचार्यः ॥६१॥ इत्यादि ॥

<sup>\*</sup> विभक्ते लुक् म्रार्षः।

विमान की विचित्र गति आदि ३२ क्रियाओं के सम्बन्ध में एक ही चित्रिणी शक्ति पर्याप्त है यह शास्त्र में निर्णय है। इस प्रकार अनुभव से और शास्त्र से स्फोटायन आचार्य मानता है।।३१।।

क्रियासारेपि-क्रियासार में भी कहा है-

चित्रिणी नामिका विद्युच्छिक्तिस्सप्तदशात्मिका। एकैव यानद्वात्रिशत्कार्यनिर्वहणक्षमा ॥३२॥ इत्यादि ॥

चित्रिणी नामक विद्युत-शिक्त १७ रूप में है या १७ वीं हैं वह अकेली ही विमान के ३२ कार्यों के निर्वाहार्थ समर्थ है।।३२॥

तदन्तर्भावात् सप्तैवेति भरद्वाजः ॥ अ० ४, ६० ४॥ बो० वृ०

उत्तवा सूत्रद्वयैरेवं † मतान्तरमतः परम् ।
स्विसिद्धान्तद्योतनार्थं सूत्रोयं परिकीर्तितः ॥३३॥
तद्यंबोधकपदान्यस्मिन् पक्च भवन्ति हि ।
तत्रादिमपदादन्तर्भावत्वं सप्त शिक्ततेषु ॥३४॥
पूर्वसूत्रोक्तशक्तीनां सम्यक् सन्दर्शितं भवेत् ।
तथैव सप्तशक्तीनां प्रधानत्वं द्वितीयतः ॥३४॥
उक्तार्थंनिर्धारगं तु तृतीयपदतः कृतः ।
चतुर्थपदतस्सम्यगित्थम्भावः प्रदर्शितः ॥३६॥
तथैव पश्चमपदाद् भरद्वाजमहामुनिम् ।
स्वसिद्धान्तप्रवक्तारं सूचितं अभवति क्रमात् ॥३७॥
पदर्थमेवं कथितं विशेषार्थोधनोच्यते ।
सद्योजातसमुद्भूतपञ्चशक्तिषु शास्त्रतः ॥३६॥
प्रधानत्वेन सम्प्रोक्ता पञ्चराशक्तिरेव हि ।
ग्रग्नेस्सकाशादुत्पत्तिस्स्फुलिङ्गानां यथा भवेत् ॥३६॥
तथैव चालनादीनां पञ्चराशक्तितस्स्मृतः।

दो सूत्रों से अन्यों के मत को कहकर इससे आगे अपना सिद्धान्त प्रकट करने को यह सूत्र कहा है, उसके अर्थबोधक पद इसमें पांच हैं उनमें आदिम पद से अन्तर्भाव सात शिक्तयों में ही होता है। पूर्व सूत्र में कही शिक्तयों का भलीभांति ज्ञान या ज्ञापन हो अतः दूसरे पद से उन ७ शिक्तयों की प्रधानता कही तीसरे पद से कहे अर्थ का निर्धारण और चतुर्थ पद से इत्थम्भाव ऐसा कथन पुनः पांचवें पद से भरद्वाज मुनि सिद्धान्त प्रवक्ता अपने को सूचित किया किया है। इस प्रकार पदों का अर्थ कह दिया अब विशेष अर्थ कहा जाता है। सद्योजात यन्त्र से उत्पन्न पांच शिक्तयों में शास्त्रद्वारा प्रधानता

<sup>†</sup> सूत्रद्वयैः' वचनव्यत्यंयः । ‡ लिङ्गव्यत्ययः । \* व्यत्ययो वा लेखकप्रमादो वा

से पक्षराशक्ति ही कही है, अग्नि से स्फुलिङ्गा —िवनगारियों की उत्पत्ति जैसे होवे वैसे ही वालन आदियों की उत्पत्ति पक्षराशक्ति से कही है।। ३३—३६।।

तदुक्तं शक्तिबीजे-वह कहा है शक्तिबीज प्रन्थ में-

सद्योजातसमुद्भूतपञ्जराशक्तितः क्रमात् । उद्भवश्चालनादीनामुक्तं तच्छास्त्रवित्तमैः ॥४०॥

सद्योजात यन्त्र से उत्पन्न हुई पञ्जराशक्ति से क्रमशः चालनादि शक्तियों की उत्पत्ति उस शास्त्र के विद्वानों ने कही है ॥४०॥

सद्योजातात् समुत्पन्नपञ्जराशक्तितः क्रमात् ॥४१॥ चालनाद्यास्समुद्भूताः क्रमाच्चत्वारिशक्तयः।

इति शक्तिकौस्तुभे।

सद्योजात यन्त्र से उत्पन्न पञ्जराशक्ति से क्रम से चालन श्रादि प्रकट हुई क्रम से बार शक्तियां हैं। यह शक्ति-कौस्तुभ प्रन्थ में कहा है।।४१॥

एतेन पश्चरोद्भूतशक्तयश्चालनादयः ॥४२॥
तदंशत्वात् तत्स्वरूपा एवेत्युक्तास्स्फुलिङ्गवत् ।
तस्मात् प्रधानत्वमिष तासामत्र प्रदर्शितम् ॥४३॥
सा पश्चरा चित्रिणी च पूर्वोक्तसप्तशक्तिषु ।
ग्रन्तर्भावात् प्रधानत्वेनोक्ता एवं स्वभावतः ॥४४॥
यतस्तयोः प्रधानत्वं सप्तशक्तिषु वर्णितम् ।
ततस्समञ्चसमिति मतद्वयमिष स्मृतम् ॥४५॥
द्वात्रिशत्कार्यंनिर्वाहे पूर्वोक्तसप्तशक्तिषु ।
एकैकशक्तिरेवालमिति केचिद् वदन्ति हि ॥४६॥

इस कारण पठजराशिक्त से प्रकट हुई चालना आदि शिक्तयां उसके आंश होने से तत्त्वरूप ही स्कृतिङ्ग जैसी कही हैं। अतः उनकी प्रधानता भी यहां दिखलाई है, उन पूर्वोक्त ७ शिक्तयों में वह पठजरा और चित्रिणी अन्तर्भूत होने से प्रधानता से स्वभावतः कही हैं, जिसे सात शिक्तयों में प्रधान वर्णित किया है इससे दोनों मत ठीक है यह कहा है, ३२ कार्य निर्वाह में पूर्वोक्त ७ शिक्तयों में एक-एक शिक्त ही पर्याप्त है ऐसा कुछ कहते हैं।। ४२—४३।।

तदसङ्गतमेव स्यात् कार्यभेदप्रदर्शनात् । विमानस्योध्वंगमनमुद्गमाशक्तितस्मृतम् ॥४७॥ इत्यारभ्य क्रमान्मूलशक्तयेत्यन्तं स्वभावतः । पूर्वोक्तसप्तशक्तीनां कार्यनिवंहगाक्रमः ॥४८॥ पृथक् पृथक् क्रियासारे निग्गितत्वात् प्रमागातः । द्वात्रिशत्कार्यनिर्वाहः कथं स्यादेकशक्तितः ॥४६॥ एकशक्त्या मर्वकार्यनिर्वाहस्सर्वथा न हि। प्रमादाद् यदि कुर्वीत तदनर्थाय केवलम् ॥५०॥ तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पूर्वोक्तास्सप्त शक्तयः। द्वात्रिशत्कार्यनिर्वाहे संयोज्या इति निर्णयः॥५१॥

कार्यभेद प्रदर्शन से वह असङ्गत ही है, विमान का उत्तर गमन उद्गमा शक्ति से कहा है इस कथनके आरम्भ से मूलशक्ति के लिये अत्यन्त स्वभाव से पूर्वोक्त ७ शक्तियों का कार्यनिर्वाह कम पृथक पृथक कियासार प्रनथ में प्रमाण से निर्णय करने से ३२ कार्य निर्वाह कसे एक शक्ति से हो, एक शक्ति से कार्यनिर्वाह सर्वथा नहीं हो सकता, प्रमाद से यदि करे तो केवल अनर्थ के लिये हो, अतः सब प्रयत्न से पूर्वोक्त ७ शक्तियां ३२ कार्य निर्वाह में लगाने योग्य हैं ॥ ४७—५१॥

### अथ यन्त्राधिकरणम्

अब यन्त्रों का अधिकरण प्रस्तुत है। तथोपयन्त्राणि॥ अ० ५ स्र० १॥ बो० वृ०

यथोक्ताश्चक्तयः पूर्वसूत्रे यानिक्रयाविधौ ।
तथैव यानोपयन्त्राण्यस्मिन् सम्यग् विविच्यते ।। ५२ ।।
तदर्थबोधकपदद्वयमत्र निरूपितम् ।
तत्रादिमपदाद् रीतिवाचकस्सन्निद्धितः ।। ५३ ।।
द्वितीयपदतो यानाङ्गोपयन्त्राग्गि च क्रमात् ।
पदार्थमेवं कथितं विशेषार्थोधनोच्यते ।। ५४ ।।
याभिविमानो द्वात्रिशत्कार्यनिर्वाहको भवेत् ।
तच्छक्तयः क्रमात् पूर्वसूत्रे सम्यक् प्रदिशताः ।। ५५ ।।
तत्तत्कार्योपकरणाङ्गोपयन्त्राण्यथाक्रमम् ।
द्वात्रिशदिति यानस्य सूत्रे स्मिन् सम्प्रदृश्यते ।। ५६ ।।

विमान कियाविधि के निमित्त पूर्वसूत्र में जैसे शक्तियां कही हैं वैसे ही विमानयान के उप-यन्त्रों का इस सूत्र में भली प्रकार विवेचन किया जाता है। उसके अर्थवोधक दो पद यहां निरूपित किए हैं, उनमें आदिपद रीतिवाचक कहा है दूसरे पद से विमान के अङ्गोपयन्त्र कम से कहे हैं। इस प्रकार पदों का अर्थ कह दिया अब विशेष अर्थ कहा जाता है। जिन शक्तियों से विमान ३२ कार्यों का निर्वा-हक होवे—होता है वे शक्तियां पूर्वसूत्र में भली प्रकार दिखलाई गई, उन कार्यों के उपकरण अङ्गोपबन्त्र विमान के यथाकम ३२ इस सूत्र में दिखलाए जाते हैं।। ५२—५६।।

> तदुक्तं क्रियासारे—वह कथन क्रियासार प्रन्थ में कहा है— विमानाङ्गोपयन्त्राणि द्वात्रिशदिति शास्त्रतः। यथोक्तं यन्त्रसर्वस्वे भरद्वाजेन धीमता ॥ ५७॥

तथैवात्र प्रवक्ष्यामि संग्रहेण यथामित ।

यन्त्रे विश्विक्रयादर्शश्चानत्याकर्षण्ययन्त्रकः ।। ५८ ।।

परिवेषिक्ररायन्त्रं प्रोक्तं पश्चात् तथैव हि ।

ग्रङ्गोपसंहारकारव्ययन्त्रं सर्वाङ्गसुन्दरम् ।। ५६ ।।

पश्चाद् विस्तृतिक्रयारव्यं ततो वैरूप्यदर्पण्म् ।

पद्मचक्रमुखं नाम यन्त्रं पश्चाद् विचित्रकम् ।। ६० ।।

कुण्टिणीशिक्तियन्त्रं च तथा पुष्पिणिकं स्मृतम् ।

तर्थव पिञ्जुलादर्शयन्त्रं पश्चान्मनोहरम् ।। ६१ ।।

नालपञ्चकयन्त्रं च गुहागर्भाभिधं तथा ।

तमोयन्त्रं पञ्चवातस्कन्धनालमतः परम् ।। ६२ ।।

विमान के अङ्गोरयन्त्र ३२ शास्त्र से जैसे 'यन्त्रसर्गस्व' में बुद्धिमान् भरद्वाज मुनि ने कहे हैं नैसे ही यहां भी संत्तेष में यथामित में कहूंगा, यन्त्र में विश्विक्तयादर्श, शक्त्याकर्षण यन्त्र, परिवेष-क्रियायन्त्र, अङ्गोपसंहारयन्त्र, सर्वाङ्गसुन्दर, विस्तृतिक्रयानामक यन्त्र फिर वैरूप्यदर्पण, पद्मचक्रमुखयन्त्र, फिर विचित्रक,कुण्टिणीशक्तियन्त्र, तथा पुष्पिणिक यन्त्र कहा है, पिञ्जुलादर्शयन्त्र पश्चात् मनोहर, नाल-पञ्चकयन्त्र, गुहागर्भनामक, तमोयन्त्र, पञ्चवातस्कन्धनाल ॥ ५७—६२॥

पश्चाद् वातस्कन्धनालकीलकं यन्त्रमीरितम् ॥ ६३ ॥
ततो विद्युद्दादशकयन्त्रं प्रोक्तं ततः परम् ॥ ६४ ॥
प्राणकुण्डलिनीनामयन्त्रं शक्त्युद्गमं तथा ।
वक्रप्रसारणं तद्वच्छिक्तिपञ्चरकीलकम् ॥ ६४ ॥
श्चिरःकीलकयन्त्रं च शब्दाकर्षणयन्त्रकः ।
पटप्रसारणं नाम यन्त्रं तद्वद् दिशाम्पतिः ॥ ६६ ॥
पट्टिकाभ्रकयन्त्रं च सूर्यशक्त्य कर्षणम् ।
तथापस्मारधूमप्रसारणाख्यमतः परम् ॥ ६७ ॥
तथापस्मारधूमप्रसारणाख्यमतः परम् ॥ ६७ ॥
तथा स्तम्भनयन्त्रं चोक्तं पश्चात् तथैव हि ।
वैश्वानरयन्त्रमिति द्वात्रिंशतिः क्रमात् ॥ ६८ ॥
विमानस्याङ्गोपयन्त्राणीति शास्त्रविनिण्यः ॥ इत्यादि ।

पश्चात् वातस्कन्ध नाल कील यन्त्र कहा है, फिर विद्युद्गत्र, शब्दकेन्द्रमुखनामक, फिर विद्युद्द्वाशक यन्त्र कहा है, फिर शाणकुण्डलिनीनामक यन्त्र, शक्त्युद्गमयन्त्र, वक्रश्रसारणयन्त्र, फिर शक्ति पञ्जरकीलक, शिरःकीलकयन्त्र, शब्दाकर्षणयन्त्र, पट्रसारणयन्त्र, दिशाम्पतियन्त्र, पट्टिकाभ्रकयन्त्र, सूर्यशक्त्यपकर्षणयन्त्र, अपस्मारधूमप्रसारण यन्त्र, फिर स्तम्भनयन्त्र कहा, पश्चात् गैश्वानरनाल यन्त्र। ये विमान के क्रम से ३२ अङ्गोपयन्त्र हैं यह शास्त्र का निर्णय है। ६३—६८।

एवमुक्त्वा विमानस्याङ्गोपयन्त्राण्यथाक्रमम् ॥ ६६ ॥ तेषां स्वरूपविज्ञानित्गंयार्थं यथामति । यथा भगवता प्रोक्तं भरद्वाजेन धीमता ॥ ७० ॥ तथैवात्र प्रवक्ष्यामि संग्रहाद् यन्त्रनिर्ण्यम् ।

इस प्रकार विमान के अङ्गोपयन्त्रों को यथाक्रम कहकर उनके स्वरूप विज्ञान के लिये यथामित जैसे श्रीमान् बुद्धिमान् भरद्वाज ने कहा है वैसे संत्रेप से यन्त्रों का निर्णय कहूंगा।। ६६—७०।।

तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे—वह कहा है 'यन्त्र सर्वस्व' प्रन्थ में—

#### श्रथाङ्गयन्त्राणि ॥ अ० ७ स० १२॥

बो० वृ०

यन्त्रसंख्याविमानाङ्गयन्त्राणां शास्त्रवित्तमैः।
विश्विक्रयाकर्षणादर्पणयन्त्रादितः क्रमात् ॥ ७१ ॥
वैश्वानरनालयन्त्रान्तं द्वाति (वि?) शदिति स्मृतम् ।
तेषु विश्विक्रयाकर्षणादर्पणयन्त्रं विविच्यते ॥ ७२ ॥
चतुरश्रं वर्तुलं वा वितस्त्यैकप्रमाणतः।
पीठं प्रकल्प्य विधिवद् दारुणा दर्पणेन च ॥ ७३ ॥
पश्चात् तन्मध्यप्रदेशे केन्द्रं कुर्याद् यथाविधि ।
सार्धाङ्गुलं विहायाथ मध्यकेन्द्राद् यथाक्रमम् ॥ ७४ ॥
ईशान्यादिक्रमेणाष्ट्रदिक्षु रेखान् प्रकल्पयेत् ।
प्रसारणोपसंहारकीलशङ्क्रून् हढं यथा ॥ ७५ ॥
कमादेकैकरेखायां द्वौ द्वौ संस्थापयेत् ततः।

विमानाङ्गयन्त्रों की यन्त्रसंख्या उंचे शास्त्रवेत्तत्र्यों ने विश्विक्रयाकर्षण्य प्रिंग् यन्त्र से आरम्भ कर वैश्वानर नाल तक ३२ कहीं हैं। उनमें विश्व क्रियाकर्षण्य प्रिंग्यन्त्र का विवेचन किया जाता है। चौकोण् या गोल एक बालिश्त माप से विधिवत् लकड़ी से श्रीर दर्पण् से बनाकर पश्चात् उसके मध्यप्रदेश में यथाविधि केन्द्र करे—चनावे डेढ श्रङ्गल छोड़कर मध्यकेन्द्र से यथाक्रम ईशान्य श्रादि क्रम से श्राठ दिशाश्रों में रेखाएं बनावे, खोलने श्रीर बन्द करने के पेचों के शङ्कश्रों—चावियों को दढ़ लगावे क्रम से एक एक रेखा में दो दो को संस्थापित करे। ७१-७५।।

मध्यकेन्द्रपुरोभागाद्रेखान्तं शास्त्रतः क्रमात् ॥ ७६ ॥ अन्तरावरणे पञ्चार्वतकीलसमन्वितान् । प्रसारणोपसंहारकीलकान्तर्गतान् दृढान् ॥ ७७ ॥ श्रौदुम्बरारारनागपद्दिकाभिविराजितान् । श्रङ्गुलीनां षष्टितमप्रमाणेन प्रकल्पितान् ॥ ७८ ॥ विश्वोदरलोहमयान् दण्डनालान् यथाक्रमम् । पूर्वोक्तदिकप्रदर्शनरेखासंस्थितशक्तिषु ॥ ७६ ॥ सन्धार्यावरणां कुर्यात् तस्योपरि ततः परम् । मूले मध्ये तथा चास्ये दण्डनालान्तरस्य हि ॥ ५० ॥

मध्य केन्द्र के सामने वाले भाग से लेकर रेखा तक शास्त्र के कम से अन्दर के आवरण में पांच घूमने वाली कीलों से युक्त खोलने वन्द करने की कीलों के अन्तर्गत और औदुम्बर—ताम्बे, आर—मुगढ लोहे, आर—पित्तल, नाग-सीसे की पट्टिकाओं से युक्त ६ अङ्गुल माप बनाए हुए विश्वोद्दर लोहे के बने दण्ड नालों को यथाक्रम पूर्व कही दिशा को दिखाने वाली रेखाओं में स्थित शक्तियों में लगा कर उसके उत्तर आवरण करे फिर दण्डनाल के भीतरी भाग के मूल में तथा मध्य मैं—॥ ७६--८०॥

रुचिरं भास्करं विश्विक्रयादर्शनदर्पणम् ।
सन्धारयेद् दृढं तत्तरकीलकैदशास्त्रमानतः ॥ ८१ ॥
सकीलविद्युद्यन्त्रं तु दण्डमूले नियोजयेत् ।
ग्रारारनालसङ्क्लुप्तकीलसमावर्तकं पुनः ॥ ८२ ॥
कृत्वा समन्ताद् यन्त्रस्य विमाने स्थापयेद् दृढम् ।
कान्तकाचमणीन् पश्चान्मूले मध्ये तथोध्वंके ॥ ८३ ॥
दण्डान्तरे वा पार्श्वे वा तत्तत्स्थाने नियोजयेत् ।
किरणप्रकाशाकर्षणदर्पणं मूलकेन्द्रके ॥ ८४ ॥
वार्तुं ल्यं चषकाकारं दृढं संस्थापयेत् ततः ।
रूपाकर्षणयन्त्रं तु तत्पश्चाद्भागतो न्यसेत् ॥ ८४ ॥

सुन्दर तथा प्रकाश करने वाले विश्विक्त यादर्शन द्र्पण को उन उन कीलों से शास्त्रमान से दृढ़ रूप में लगावे। द्रण्ड के मूल में कीलसिंहत विद्युद्यन्त्र लगावे। त्रारार शत्रार—मुण्ड लोहे, पुनः आर—पित्तल की नाल से सम्बद्ध घूमने वाली कील को बना कर यन्त्र के सब त्रोर विमान में स्थापित कर दे। पश्चात्—कान्त कांच की बनी मिण्यों को मूल में मध्य में तथा ऊपरले भाग में द्रण्ड के अन्दर या पार्श्व में या उस उस स्थान में नियुक्त कर दे। किरण्-प्रकाशाकर्षण द्र्पण गोल पात्र जैसे को मूल केन्द्र में संस्थापित कर दे फिर रूपाकर्षण यन्त्र को तो उसके पिछले भाग में रखे। ८१-८५।।

इति विश्विक्रियादर्शयन्त्रमुक्तं समासतः ।
तत्त्रयोगं प्रवक्ष्यामि संग्रहेण यथामित ॥ ५६ ॥
दण्डं प्रसारयेदादौ कीलीचालनतस्तथा ।
मुखे तस्य क्रियादर्शदर्पणं योजयेद् दृढम् ॥ ५७ ॥
तन्मूले पारदद्रावं मध्यकेन्द्रसमं यथा ।
कीलकात् संन्यसेत् तस्मिन् मिणमेकं नियोजयेत् ॥ ५ ॥

रन्ध्रतन्त्रीन् द्रावशुद्धान् किरगाकर्षकान् ततः । एतन्मिग्मिखात् पूर्वमण्यन्तं योजयेत् क्रमात् ॥ ८६ ॥ पुनस्तद्दण्डान्तरीयमध्यभागे दृढं यथा । योजयेद् भास्करादशं सार्षपे(फे?)न सुशोधितम् ॥६०॥

इस प्रकार विश्विक्रयादर्श यन्त्र संज्ञेष से कह दिया, उसका प्रयोग संज्ञेग से यथामित कहूँगा। प्रथम कील चला कर दण्ड-नालदण्ड को खोज दे उसके मुख में क्रियादर्शदर्पण लगा दे, उसके मूल में पारे का द्राव मध्य केन्द्र के समान की-पेंच से स्थापित कर दे, उसमें एक मिण नियुक्त कर दे, द्राव से शुद्ध किरणाकर्षक सिद्ध तारों को इस मिणमुख से पूर्व मिण के अन्त तक युक्त कर दे फिर उस दण्ड के भीतरी मध्य भाग में--सरसों के तैल से शोधित भास्कर दर्पण-सूर्यकान्त को लगावे।। ८६-६०।।

पूर्ववत्तन्मूलभागे विन्यसेद् रुचिकद्रवम् ।
तिस्मन्नेकर्माणं कीलतन्त्रीयोगात् सुनिक्षिपेत् ॥ ६१ ॥
तथैव रुचिकादर्शं तन्मूले स्थापयेद् दृढम् ।
सूर्यस्य किरणाकर्षणदर्पणं मूलकेन्द्रके ॥ ६२ ॥
चषकाकारतस्सम्यग्वार्तुं त्यं योजयेत् तथा ।
रूपाकर्षणयन्त्रं तत्पश्चाद्भागे प्रकल्पयेत् ॥ ६३ ॥
रुचिरद्रावकमणोः पूर्वभागे यथाविधि ।
विद्युद्धन्त्रं प्रतिष्ठाप्य तन्त्रीन् तस्मिन् योजयेत् ॥ ६४ ॥
रुचिरद्रावकमणौ ताभ्यां शक्ति प्रसारयेत् ।
किरणाकर्षणादशों भास्करांशून् तथैव हि ॥ ६४ ॥

पूर्व की भांति उसके मूल भाग में सजी ज्ञार के द्राव को डाल दे उसमें एक मिए की कील— पच के तारों के योग से डाल दे, तथा सज्जो ज्ञार को उसके मूल में स्थापित करे, पात्र जैसे गोल सूर्या-कर्षण्यदर्पण को मूल केन्द्र में लगावे तथा रूपाकर्षण्य यन्त्र को उसके पिछले भाग में युक्त करे, सज्जी ज्ञार के द्रावक की मिण् के पूर्व भाग में यथा विधि विद्युद्यन्त्र को प्रतिष्ठित करके उसमें तारों को जोड़ दे। सज्जी ज्ञार की मिण् में उन तारों के द्वारा शक्ति का प्रसार करे। किरणाकर्षण् आदर्श भास्करांशु—सूर्य-किरणों को भी वैसे ही—।। ६१-६५।।

> सूर्यशक्यष्टभागं च विद्युद्द्वादशभागकम् । रुचिराद्रावकमिएामूलकात् पारदद्रवे ॥ ६६ ॥ प्रसारयेत् तन्त्रीमुखान्मिएाकेन्द्रान्तमेव हि । तत्रत्यमिएामावृत्य तच्छिक्तितन्तुमार्गतः ॥ ६७ ॥ विश्विक्रयाकर्षरादर्परास्थानं विशन्ति हि । एवं शक्ती समाहृत्य स्थापियत्वास्य दर्परा ॥ ६८ ॥

पश्चान्निर्घारयेत् सम्यग्गितागमशोधनात् । यद्यद्देशरहस्यानि (िए।?) संग्रहेदिति निर्णितम् ॥६६॥ तत्तिद्दिशकेद्रान्तं रेखामार्गानुसारतः । गिरातोक्तिविधानेन लक्ष्यं कृत्वा यथाविधि ॥ १००॥

सूर्यशिक ? = भाग, विद्युत् ? १२ भाग, रुचिद्रावक—सज्जोत्तार के द्रावक की मिण के मूल से पारे के द्राव में तारों के मुखों को माण के केन्द्रपर्यन्त प्रसारित कर दे, वहां की मिण को घर कर उसकी शिक तन्तुओं के मार्ग से विश्विक्रयाकर्षण दर्पण स्थान में प्रविष्ठ हो जाती है, 'इस प्रकार दोनों शिक्तयों को इकट्ठा करके या लेकर मुखदर्पण में स्थापित करके पश्चात गिण्तशास्त्र के शोधन से निर्धारित करे जो जो देशों के रहस्य हों उन्हें संगृहीत करे यह निण्य है। उस उस दिशा देश केन्द्र तक रेखा मार्गा नुसार गिण्तशास्त्र में कहे विधान से लक्ष्य करके यथाविधि——॥ ६६-१००॥

कीलीस्सञ्चाल्य विधिवद् दण्डनालं प्रसारयेत् । यावत्कक्ष्यं कृतं पूर्वं तत्कक्ष्यान्तं यथाविधि ॥ १०१॥ विश्विक्रयाकर्षण्यदर्पण्मूलस्थितं क्रमात् । तद्वामकेन्द्राद् विधिवच्छिक्तद्वयमतः परम् ॥ १०२॥ यावत्प्रमाणं संयोज्य तावन्मात्रं प्रसारयेत् । पूर्वोक्तदिग्देशकेन्द्रलक्ष्याभिमुखतस्ततः ॥ १०३॥ सन्धारयेन्मध्यकेन्द्रं दर्पणस्य यथाविधि । समसङ्कलनं कुर्यात् तयोरुभयकेन्द्रयोः ॥ १०४॥ तेन दिग्देशकेन्द्रान्तं व्याप्य शक्तिद्वयं ततः । तत्रत्यसर्ववस्तुप्रकाशको भवति स्वयम् ॥ १०४॥

कीलों—पेंचों को विधिवत् चला कर दण्डनाल को प्रसारित करदे जहां तक पूर्व कक्ष्य-सीमास्थान किया उस सीमास्थान तक यथाविधि विश्विक्षयाकर्पण दर्पण का मूल स्थित है उसके वाम केन्द्र से विधिवत् दोनों शक्तियां इससे आगे जितना प्रमाण हो युक्त कर उतना प्रसारित कर दे, पूर्वोक्त दिशा देश केन्द्र के लक्ष्य के सामने से दर्पण का मध्यकेन्द्र लगावे, उन दोनों केन्द्रों में समान सङ्कलनमेल करे उससे दिशा देश केन्द्र तक दोनों शक्तियां व्याप कर—व्याप जाने के अनन्तर वहां की सब वस्तुओं का प्रकाश स्वयं हो जाता है।। १०१--१६५।।

पश्चान्निरुध्य तच्छक्ती पारद्रवे नियोजयेत्।
ततो दिग्देशकेन्द्रान्तस्थितवस्तुविचारतः।। १०६।।
तद्द्रावको भवेन्नानाचित्रवर्गाप्रभायुतः।
सूर्यांशुशक्तिमाकृष्य पारद्रवमगौ ततः।। १०७।।
संयोजयेत् पश्चदशलिङ्कमात्रं यथाविधि।
पश्चात् पारद्रवे सम्यक् तच्छिति सम्प्रवेशयेत्।। १०८।।

मिर्गिप्रेरिततच्छिक्ति द्रवशिक्ति तथैव च। समाहृत्य विशेषेगा रुचिकद्रवसंस्थिते ॥ १०६ ॥ मग्गौ सन्धारयेत् पश्चात् तच्छिक्ति पूर्ववत् क्रमात् । रुचिकादर्शमूलस्थरेखाकेन्द्रे नियोजयेत् ॥ ११० ॥

पश्चात उन दोनों शिक्तयों को पकड़ कर पारे के द्राव में नियुक्त कर दे, फिर दिशा देश केन्द्र तक स्थित वस्तुओं के विचार से—प्रभाव से वह द्रावक नाना चित्ररंग वाली प्रभा से युक्त हो जाता है, सूर्यिकरणशक्ति को खींच कर पारे के द्राव वाली मिण में १५ लिड्क ( डिप्री ) माप में यथाविधि युक्त कर दे, पश्चात् पारे के द्राव में सम्यक् उस शिक्त को प्रविष्ठ कर दे, मिणिद्वारा प्रेरित उस शिक्त को तथा द्रवशिक्त को लेकर विशेषतः सज्जोचार द्राव में स्थित मिण में जोड़ दे, पश्चात् उस शिक्त को पूर्व की भांति सजीचार द्रावदर्पण के मूल में स्थित रेखा केन्द्र में नियुक्त करे।। १०६--११०॥

तच्छिक्ति रुचिकादर्शस्त्वस्मिन् सन्धारयेत् (सन्धार्यते ?) ततः ।
मुखदर्पग्मारभ्य रुचिकान्तं यथाविधि ॥ १११ ॥
लक्ष्यं कृत्वा सप्तिमादर्शनालात् क्रमं यथा ।
तथैव रूपाकर्षग्यन्त्रकेन्द्रान्तमन्तरे ॥ ११२ ॥
लक्ष्यं प्रकल्पयेत् सम्यग् रुचिकादर्शकेन्द्रतः ।
पश्चात् पारद्रवमिग्शिक्ती संयोजयेत् समम् ॥ ११३ ॥
विश्वक्रियादर्शवामकेन्द्रलक्ष्यात् प्रयत्नतः ।
दिग्देशरेखाकेन्द्रान्तं गिग्तोक्तेन वर्त्मना ॥ ११४ ॥
पश्चात् संव्याप्य तच्छक्ती तत्रत्यानां स्फुटं यथा ।
कार्यकरग्यकर्षं स्वरूपमाकृष्य वेगतः ॥ ११५ ॥

उक्त शक्ति को रुचिक त्रादर्श त्रपने में धारण कर लेता है, मुखदर्पण को त्रारम्भ कर रुचिक द्र्पण पर्यन्त यथानिथि लक्ष्य करके ७० वें त्रादर्श नाल से यथाक्रम वैसे ही रूपाकर्षण यन्त्र के केन्द्र तक त्रान्दर लक्ष्य को रुचिकादर्श केन्द्र से बनावे, पश्चात् क्रियादर्श वामकेन्द्र के लक्ष्य से प्रयत्न से दिशा देश रेखा केन्द्र तक गणित शास्त्र में कहे मार्ग से गरे के द्रावत्राली मिण को दोनों शक्तियों को समान रूप से युक्त करे पश्चात् वे दोनों शिक्तयां व्याप कर वहां के कार्यकरण कर्ता के स्वरूप को वेग से त्राकर्षित करके—॥१११-११५॥

प्रतिबिम्बाकारयुक्ता सा शक्तः पूर्ववत् पुनः ।
परां गतिमवाप्याथ मुखदर्पग्यकेन्द्रतः ॥ ११६ ॥
ग्रागम्य रुचिकद्रावमगौ संविशति स्वयम् ।
तामाकृष्यातिवेगेन मिगशिक्तिस्स्वभावतः ॥ ११७ ॥
स्वस्मिन् तत्प्रतिबिम्बस्वरूपं सन्धार्यतेश्कस्फुटम् ।
पश्चात् तत्रत्यरुचिकद्रावकस्स्वप्रभावतः ॥ ११८ ॥

<sup>#</sup> व्यत्ययेन कर्मप्रत्ययः कतरि ।

प्रत्यक्षवत् तत्स्वरूपं विश्वदीक्रियते ३३ स्फुटम् । रूपाकर्षरायन्त्रेरा पश्चात् तत्प्रतिबिम्बकम् ॥ ११६ ॥ समादाय विशेषेरा सप्तमाभ्रकदर्पराात् । प्रतिबिम्बस्वरूपेरा कर्त्व कार्यादिकान् क्रमात् ॥ १२० ॥

वह प्रतिबिम्बाकारयुक्त शिक्त पूर्व की भांति परा गित को प्राप्त होकर मुखद्र्पण केन्द्र से आकर रुचिक द्राववाली मिण में स्वयं घुस जाती है, उसे मिण्शिक स्वभावतः आतिवेग से अपने अन्दर आकर्षित कर प्रकट रूप में प्रतिबिम्बस्वरूप धारण कर लेती है, पश्चात् वहां के रुचिक द्राव स्वप्रभाव से प्रत्यत्त जैसा उसके स्वरूप को विशद करता है, पश्चात् रूपाकषण यन्त्र से उस प्रतिबिम्ब को सातवें अश्रक द्र्पण से लेकर प्रतिबिम्बस्वरूप से कर्ता कार्य आदि को कम से—।। ११६-१२०॥

द्रब्दुं यथावद् योग्यं स्यात् पृथक् पृथक् स्वरूपतः । तस्मिन् दृष्ट्वा विमानस्य सम्भवापायसञ्चयान् ॥ १२१ ॥ विज्ञाय शास्त्रतस्सम्यक् सर्वापायनिवारग्गम् । कृत्वा निर्मूलमथ तद्विमानं प्रेषयेत् पुनः ॥ १२२ ॥ एतत्कार्योपयोगार्थं वर्गितं शास्त्रतः क्रमात् । विश्वक्रियाकर्षग्रदर्पग्यन्त्रं समास्तः ॥ १२३ ॥

पृथक् पृथक् स्वरूपतः यथावत् देखने योग्य हो जावे, उसमें विमान के सम्भावनीय — होने वाले अनिष्ट सञ्चयों को देख कर शास्त्र से सब अनिष्टों के निवारणप्रकार को जान कर पुनः निर्मूल कर उस विमान को चलावे। इस कार्य के उपयोगार्थ शास्त्र से क्रम से विश्विक्रयाकर्षण द्र्पण् यन्त्र संदोप से वर्णित किया है।। १२१-१२३।।



<sup>#</sup> व्यत्ययेन कर्तरि कर्मप्रत्ययः।

पूना फोटो संख्या ४ वस्तुतः इस्तलेख प्रथम रजिस्टर कापी संख्या ६—

अथ शक्त्याकर्षणद्रपेणयन्त्रनिर्णयः—अब शक्त्याकर्षण द्रपेणयन्त्र का निर्णय है --

इत्युक्त्वा विश्विक्रयाकर्षणयन्त्रमतः परम् । शक्तचाकर्षणदर्पणयन्त्रमत्र प्रचक्षते ॥ १ ॥

इस प्रकार विश्वक्रियाकर्षण यन्त्र को कह कर इससे आगे शक्त्याकर्षण द्रपंण यन्त्र यहां कहते हैं।। १।।

तदुकं यन्त्रसर्वस्वे - वह कहा है यन्त्रसर्वस्व प्रन्थ में -

वियत्तरङ्गपवनरौद्रीसञ्जातशक्तयः ।

ऋतुकालानुसारेगा खेटयानविनाशकाः ॥ २ ॥

तास्समाकृष्य वेगेन नाशियत्वा खमण्डले ।

यत् स्वशक्तया पालयित व्योमयानान् विशेषतः ॥३॥

तच्छन्त्याकर्षगादर्पगायन्त्रमिति कीर्त्यते ।

वियत्तरङ्ग – त्राकाश के स्तरों मण्डलों त्रौर पवन रौद्री-वायु की वेग पंक्तियों से उत्पन्न शक्तियां ऋतुकाल के त्रानुसार विमान का विनाश करने वाली हैं। उन्हें त्रापने वेग से खींच कर त्राकाश में नष्ट करके जो त्रापनी शक्ति से विमानों की रज्ञा करता है वह शक्तवाकर्षण दर्पण यन्त्र कहा जाता है।।२-३।।

#### नारायगोपि—नारायग ने भी कहा है--

रौद्रवाताकाशवीचिसञ्जाता विषरूपकाः ।। ४ ।। शक्तपिश्वविधाः प्रोक्ता व्योमयानविनाशकाः । तिन्नवृत्य स्वशक्तया यद्विमानं पालयेत् स्वतः ।। ५ ।। तच्छक्तयाकर्षगादर्पगायन्त्रमित्युदीयंते । यन्त्रस्वभावमुक्तवैवं संग्रहेगा यथामित ।। ३ ।। ग्रथ तद्यन्त्ररचनाविधिरत्र निरूप्यते । वितस्तित्रयमायम् द्यविस्तृतम् ।। ७ ।। पीठं प्रक

वेगपंकि पूर्ण वात और आकाश के तरङ्गरूप मण्डलों से उत्पन्न तीन प्रकार की विषशिक्तयां विमान को नष्ट करने वाली कही हैं। उन्हें अपनी शिक्त से निवृत्त करके जो विमान की स्वतः रचा करे वह शक्त्याकर्षण दर्पण यन्त्र कहा है। यन्त्र के स्वभाव को इस प्रकार संचेप से यथामित कह कर अब उस यन्त्र की रचनाविधि यहां निरूपित की जाती है। तीन बालिश्त लम्बा दो बालिश्त चौड़ा पीठ शुद्ध की ख लोहे से शास्त्र से बनावे॥ ४-७॥

द्वाविंशदङ्गुलायाममङ्गुलत्रयविस्तृतम् ॥ ६ ॥
सप्तविंशतिमादर्शकृतशङ्कुं यथाविधि ।
तन्मध्ये स्थापयेत् पश्चात् तस्य पूर्वदिशि क्रमात् ॥६॥
केन्द्रत्रयं कल्पयित्वा तथैवोत्तरदक्षिणे ।
द्वौ द्वौ केन्द्रौ तथा कुर्यात् समरेखाप्रमाणतः ॥ १० ॥
पूर्ववत् पश्चिमे केन्द्रत्रयं कुर्यात् यथाविधि ।
प्रदक्षिणावर्तकीलान् स्थापयेत् प्रतिकेन्द्रके ॥ ११ ॥
पश्चात् सप्तोत्तरशततमादर्शकृतान् दृढान् ।
नालान् सन्धारयेत् पश्चात् सतन्त्रीन् द्रवशोधितान् ॥१२॥

१२ ऋंगुल लम्बे ३ ऋंगुल चौड़े २७ वें ऋादर्श से किये हुए शङ्क को उसके मध्य में यथा-विधि स्थापित करके फिर उसकी पूर्विदशा में कम से तीन केन्द्र बनाकर वैसे ही उत्तर दिल्ला में दो दो केन्द्र समान रेखा में करे, पूर्व की भांति पश्चिम में तीन केन्द्र यथाविधि करे। प्रत्येक केन्द्र में घूमने बाली कीलों—पेंचों को स्थापित करे पश्चात् १०७ वें ऋादर्श से बने दृढ़ नालों को तारोंसिहत द्रव से शोधित लगावे—।। ८-१२।।

> प्रदक्षिगार्वर्तकीलमूलस्थानावधि ऋमात्। च (छ ?) षकाकारवत्पञ्चदशांगुलप्रमाएतः ॥ १३ ॥ पूर्वोक्तदर्पगात् सम्यक्कृतपात्रं यथाविधि । संस्थापयेच्छङ्कुमूलस्थकीलकोपरि पूर्वके ।। १४ ॥ वितस्त्यायामसङ्क्लुप्तं विस्तृते तथाविधम्। छिद्रत्रयसमन्वितम् ॥ १५ ॥ तथैवादर्शगोलं च स्थापयेनमध्यकेन्द्रस्थकीलकोपरि पूर्ववत्। द्वादशांगुलायामं द्वादशांगुलविस्तृतम् ॥ १६॥ त्रिकोगाकुड्याकारेगा कृतमादर्शतः ऋमात्। तृतीयकेन्द्रस्थकीलोपरि संस्थापयेत् तथा ।। १७ ।। कान्तोदुम्बरसम्मिश्रचक्रद्वयं ऋमात्।

घूमने वाली कील की अवधि तक प्रविक्ति दर्पण से सम्यक् यथाविधि के

े आकार जैसा १५ अंगुल माप में ंच के ऊपर बालिश्त भर लम्बा पूना फोटो संख्या ४ वस्तुतः हस्तलेख प्रथम रजिस्टर कापी संख्या ६—

अथ शक्त्याकषेणदर्पणयन्त्रनिर्णयः—अब शक्त्याकषेण दर्पणयन्त्र का निर्णय है -इत्युक्त्वा विश्विक्रयाकषेणयन्त्रमतः परम् ।
शक्तचाकषेणदर्पणयन्त्रमत्र प्रचक्षते ।। १ ।।

इस प्रकार विश्विक्रयाकर्षण यन्त्र को कह कर इससे आगे शक्त्याकर्षण द्पंण यन्त्र यहां कहते हैं ॥ १॥

तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे —वह कहा है यन्त्रमर्वस्व प्रन्थ में —

वियत्तरङ्गपवनरोद्रीसञ्जातशक्तयः ।
ऋतुकालानुसारेण खेटयानविनाशकाः ॥ २ ॥
तास्समाकृष्य वेगेन नाशयित्वा खमण्डले ।
यत् स्वशक्तचा पालयित व्योमयानान् विशेषतः ॥३॥
तच्छन्त्याकर्षणादर्पणायन्त्रमिति कीर्त्यते ।

वियत्तरङ्ग - आकाश के स्तरों मण्डलों और पवन रौट्री-वायु की वेग पंक्तियों से उत्पन्न शक्तियां ऋतुकाल के अनुसार विमान का विनाश करने वाली हैं। उन्हें अपने वेग से खींच कर आकाश में नष्ट करके जो अपनी शक्ति से विमानों की रक्षा करता है वह शक्तयाकर्षण दर्पण यन्त्र कहा जाता है ॥२-३॥

#### नारायगोपि-नारायग ने भी कहा है--

रौद्रवाताकाशवीचिसञ्जाता विषरूपकाः ॥ ४ ॥ शक्तयिष्विधाः प्रोक्ता व्योमयानविनाशकाः । तिन्नवृत्य स्वशक्तया यद्विमानं पालयेत् स्वतः ॥ ४ ॥ तच्छक्तयाकर्षणादर्पणायन्त्रमित्युदीयंते । यन्त्रस्वभावमुक्तवैवं संग्रहेण यथामित ॥ ३ ॥ ग्रथ तद्यन्त्ररचनाविधिरत्र निरूप्यते । वितस्तित्रयमाद्यभं वितस्तिद्वयविस्तृतम् ॥ ७ ॥ पीठं प्रकृत्पयेच्छुद्धक्रौद्धलोहेन शस्त्रतः ।

वेगपंकि पूर्ण वात और आकाश के तरङ्गरूप मण्डलों से उत्पन्न तीन प्रकार की विषशिक्तयां विमान को नष्ट करने वाली कही हैं। उन्हें अपनी शिक्त से निवृत्त करके जो विमान की स्वतः रचा करे वह शक्त्याकर्षण दर्पण यन्त्र कहा है। यन्त्र के स्वभाव को इस प्रकार संचेप से यथामित कह कर अब उस यन्त्र की रचनाविधि यहां निरूपित की जाती है। तीन बालिश्त लम्बा दो बालिश्त चौड़ा पीठ शुद्ध की ख लोहे से शास्त्र से बनावे॥ ४-७॥

द्वाविशदङ्गुलायाममङ्गुलत्रयविस्तृतम् ॥ ६ ॥
सप्तविशतिमादर्शकृतशङ्कुं यथाविधि ।
तन्मध्ये स्थापयेत् पश्चात् तस्य पूर्वदिशि क्रमात् ॥६॥
केन्द्रत्रयं कल्पयित्वा तथैवोत्तरदक्षिणे ।
द्वौ द्वौ केन्द्रौ तथा कुर्यात् समरेखाप्रमाणतः ॥ १० ॥
पूर्ववत् पश्चिमे केन्द्रत्रयं कुर्यात् यथाविधि ।
प्रदक्षिणावर्तकीलान् स्थापयेत् प्रतिकेन्द्रके ॥ ११ ॥
पश्चात् सप्तोत्तरशततमादर्शकृतान् दढान् ।
नालान् सन्धारयेत् पश्चात् सतन्त्रीन् द्रवशोधितान् ॥१२॥

१२ ऋंगुल लम्बे ३ ऋंगुल चौड़े २७ वें आदर्श से किये हुए शङ्क को उसके मध्य में यथा-विधि स्थापित करके फिर उसकी पूर्विदशा में क्रम से तीन केन्द्र बनाकर वैसे ही उत्तर दिल्ला में दो दो केन्द्र समान रेखा में करे, पूर्व की भांति पश्चिम में तीन केन्द्र यथाविधि करे। प्रत्येक केन्द्र में घूमने वाली कीलों—पेंचों को स्थापित करे पश्चात् १०७ वें आदर्श से बने दृढ़ नालों को तारोंसहित द्रव से शोधित लगावे—॥ =-१२॥

प्रदक्षिगार्वर्तकीलमूलस्थानाविध क्रमात्।
च (छ?) षकाकारवत्पञ्चदशांगुलप्रमागातः ॥ १३ ॥
पूर्वोक्तदर्पगात् सम्यक्कृतपात्रं यथाविधि ।
संस्थापयेच्छङ्कुमूलस्थकीलकोपरि पूर्वके ॥ १४ ॥
वितस्त्यायामसङ्क्ष्रुप्तं विस्तृते तथाविधम् ।
तथैवादशंगोलं च छिद्रत्रयसमन्वितम् ॥ १४ ॥
स्थापयेन्मध्यकेन्द्रस्थकीलकोपरि पूर्ववत् ।
द्वादशांगुलायामं द्वादशांगुलविस्तृतम् ॥ १६ ॥
वित्रक्तेगाकुङ्याकारेगा कृतमादर्शतः क्रमात् ।
नृतीयकेन्द्रस्थकीलोपरि संस्थापयेत् तथा ॥ १७ ॥
कान्तोदुम्बरसम्मश्रचक्रद्वयं क्रमात् ।

घूमने वाली कील की अवधि तक । पात्र—लोटा गिलास के आकार जैसा १५ अंगुल माप में पूर्वीक दर्पण से सम्यक् यथाविधि बसे पात्र को शंकुमूलस्थ पूर्व कील —पेंच के उत्पर बालिश्त भर लम्बा

चौड़ा सिद्ध वैसा ही त्रादर्श गोल तीन ब्रिट्रों से युक्त मध्य केन्द्रस्थ पेंच के ऊपर पूर्व की भांति स्थापित करे, १२ श्रंगुल लम्बे १२ श्रंगुल चौड़े त्रिकोण भित्ति के त्राकार में त्रादर्शदर्पण से वने हुए को तीसरे केन्द्र में स्थित पेंच के ऊपर संस्थापित कर दे, तथा कान्त—ग्रयस्कान्त लोहे, उदुम्बर अर्थात तांबे से मिश्रित दो चक्रद्र कम से—।। १३-१७।।

पूर्वोक्तादशंगोलस्य गर्भकेन्द्रे ययाविधि ॥ १८ ॥ सन्धारयेद् यथा सम्यग् भवेत् संघर्षगां तयोः । पश्चात् तत्पश्चिमे भागे वातपादर्पणात् कृतम् ॥ १६॥ पिण्डमेकं विस्तृतास्यमित्थं मूलस्थकीलके। स्थापयेद् विधिवत् पश्चात् पश्चस्रोतोमुखं दृढम् ॥ २० ॥ शक्तिपादपंगाकृतमन्तः प्रवाहिकं मूलं सूक्ष्मं तथा मध्ये वर्तुं लं कण्ठसूक्ष्मकम् ॥ २१ ॥ विस्तृतास्यं मध्यकोलोपरि संस्थापयेत् ततः। तदत्यन्तकीलके तद्वद् भ्राजस्वद्रावकं न्यसेत्।। २२।। ग्रथ तद्दक्षिणपार्वस्थितकीलद्वये ततः। स्थापयेदन्योन्यसंघर्ष गाचक्रत्रयं क्रमात् ॥ २३ ॥ तथैवोदोचोदिशिस्थकोलद्रयमध्यमे कान्तपाराभ्रसत्त्वार्जकं चुकद्रावकं न्यसेत्।। २४।। पश्चान्मग्गीन् यथाशास्त्रं तत्तत्स्थाने नियोजयेत्।

पूर्वीक आदर्श गोल के गर्भ केन्द्र में यथाविधि लगा दे, जिससे उन दानों का संघर्षण हो, पश्चात् उसके पश्चिम भाग में वात्त पर्यात् से बने विस्तृत मुख वाले एक पिण्ड को मूलस्थ पेंच में विधिवत्त स्थापित कर दे, पुनः पांच स्रोत मुख वाले हृद शिक्तपा दर्पण से बने अन्दर बहने वाले सृक्ष्म मूल बीच में गोल सूक्ष्म कण्ठ वाले विस्तृत मुख वाले को मध्य कील के उपर रख दे, उसी भांति उसके अन्तिम कील पर आजस्वद्रावक ?—गन्धक द्राव ? डाल दे और उसके दिच्या में पार्श्विश्यत दो कीलों में स्थापित करे, पश्चात् अन्योऽन्य—परस्पर तीन संघर्षण चक्र स्थापित करे, वैसे ही उत्तर दिशा में दो कीलों के मध्य में कान्त—अयस्कान्त या सूर्यकान्त ?, पारा, अभ्रक के सत्त्व से कञ्चुक द्राव—सांप की केंचुली के द्राव ? या चुक—चुक्र—अम्लवेतस के द्राव में डाल दे, फिर मिण्यों को यथाशास्त्र उस उस स्थान में नियुक्त करे। १९६–२४॥

उक्कं हि मिण्रिरत्नाकरे—कहा ही मिण्रिरत्नाकर प्रन्थ में— भारद्वाजो साञ्जनिकस्सौर्यिपङ्गलको तथा ॥ २५ ॥ शक्तिपञ्जरकः पञ्चज्योतिर्गर्भ इति क्रमात् । मिण्यः षड्विधा ज्ञेयाश्शक्तचाकर्षण्यन्त्रके ॥ २६ ॥ इत्यादि ॥

भारद्वाज, साञ्जनिक, सौर्य, पिङ्गलक, शिक्तपञ्जरक, पञ्च उयोतिर्गर्भ, ये क्रम से छः प्रकार की मिण्यां शक्तवाकर्षण यन्त्र में जाननी चाहिएं॥ २५-२६॥

# स्थाननिर्णयमाह स एव-वह ही स्थाननिर्णय कहता है-

शङ्कुमूलस्थच (छ?) षके न्यसेत् सौम्यमिंए तथा।
कुड्यित्रकोरामध्ये तु मिंग साञ्चितकं न्यसेत्।। २७।।
विस्नृतास्यादर्शिपण्डे न्यसेत् पैङ्गलकं मिराम्।
नालदण्डस्थिछिद्रेथ भारद्वाजमिंग तथा।। २८।।
भ्राजस्वद्रावके पञ्चण्योतिर्गर्भमिंग न्यसेत्।
कान्तपाराभ्रोजंकं चुकद्रावे शक्तिपञ्चरिमिति।। २६।।
एवं मराीन् स्पापित्वा तत्तत्स्थाने यथाविघ।
स्रादर्शनालसंयुक्तान् सर्वकीलान्तरे क्रमात्।। ३०।।

सौम्य मिए को शंकुमूलस्थ पात्र में डाल दे, साञ्चनिक मिए को भित्तित्रिकोण के मध्य में रख दे, पैङ्गलक मिए को विस्तृतास्य ब्यादर्श पिएड में धर दे, पञ्च ब्योतिर्गर्भ मिए को श्राजस्त्र द्वावक में रखदे, शिकाञ्चर मिए को कान्त पारे अश्वक से पूर्ण ब्रम्लवेतस द्वाव में रखे। इस प्रकार उस उस स्थान में यथाविधि मिएयों को ब्यादर्शनाल सिहत सब कीलों के ब्यन्दर कम से स्थापित करके--।। २७-३०।।

तन्त्रीन् सन्धारयेत् पश्चान्मूलकेन्द्राद् यथाक्रमम् ।
पश्चात् सञ्चालयेच्चक्रत्रयकीलं यथाविधि ॥ ३१ ॥
तेन दर्पणगोलस्थिपण्डयोरुभयोः क्रमात् ।
परस्परघर्षणं स्यादिति वेगात् स्वभावतः ॥ ३२ ॥
तस्मात् सञ्चायते शक्तिश्चातकक्ष्योष्णमानतः ।
ग्रथ तच्छिक्तमादाय स्थापित्वा यथाक्रमम् ॥ ३३ ॥
मणौ साञ्जनिके पश्चात् तन्त्रिभ्यां नालमार्गतः ।
संयोजयेत् ततश्चाक्तस्तन्मणौ लयमेधते ॥ ३४ ॥
मिणागर्भस्थशक्तत्या सा मिलित्वाथ स्वयं पुनः ।
निस्सरेन्मिणागर्भस्थमुखकेन्द्राद् विशेषतः ॥ ३४ ॥

पश्चात मूल केन्द्र से यथाक्रम तारों को जोड़ दे, पश्चात् तीन चकों की कील को यथाविधि चलावे उससे दर्पण गोल में स्थित दो पिएडों का परस्पर घर्षण अति वेग से स्वभाव से हो जावे उससे सो दर्जे की उच्छाता मान से शक्ति उत्पन्न हो जाती है फिर उस शक्ति को लेकर यथाक्रम स्थापित करके पश्चात् दो तारों से नालमार्ग द्वारा साञ्जनिक मिण में संयुक्त करे फिर वह शक्ति उस मिण में लय को प्राप्त हो जाती है। मिणार्गभस्थ शक्ति से वह मिलकर पुन: स्वयं मिणार्गभस्थ मुख केन्द्र से विशेषत: निकल जावे॥ ३१-३५॥

तमाकृष्य यथाशस्त्रं नालतन्त्रीमुखात् पुनः। संयोजयेत् सौरमगाौ पूर्ववत् सप्रमागातः॥ ३६॥ ततस्तन्मिण्गर्भस्थशक्त्या सा भिद्यते क्रमात् ।
पद्मस्रोतस्त्वभावेन व्याप्य तत्रैत तिष्ठित ॥ ३७ ॥
तत्रत्यपञ्चस्रोतस्तु एकस्रोतस्ततः परम् ।
योजयेन्नालतन्त्रीभ्यां भारद्वाजमणौ क्रमात् ॥ ३८ ॥
तथैव पिङ्गलमणावेकस्रोतः प्रमाणतः ।
पद्मज्योतिर्गर्भमणावेकस्रोतस्तथैव हि ॥ ३६ ॥
एकस्रोतोमणौ शक्तिपञ्चराख्ये नियोजयेत् ।
एवं प्रवेशिताः पद्म शक्तयो मिण्यु स्वतः ॥ ४० ॥

उसे फिर नाल तार मुख से शास्त्रानुसार खींच कर पूर्ववत् सप्रमाण सौर मिण में युक्त करे फिर वह मिण्गर्भस्थ शिक्त से कमशः विभक्त हो जाती है पद्धस्रोत स्वभाव से वहां पर ही ज्याप कर रहती है, वहां पांच स्रोतों में उससे आगे एक स्रोत को दो नालतारों से भारद्वाज मिण में जोड़ दे, उसी प्रकार एक स्रोत तरङ्ग पिङ्गल मिण में एक स्रोत पद्धज्योतिर्गर्भमिण में पुनः एक स्रोत शिक्तपद्धर नामक मिण में नियुक्त कर दे। इस प्रकार मिण्यों में प्रवेश कराई हुई शिक्तयां स्वतः—।। ३६-४०।।

एकैकमिणिगर्भस्थशिकमाकृष्य वेगतः ।
बिहः प्रसारणं पश्चात् कुर्वन्ति स्वेन तेजसा ॥ ४१ ॥
मिणिसञ्जातशकीनां नामान्यत्र यथाक्रमम् ।
यथोक्तमित्रणा साक्षानिरूप्यन्ते तथैव हि ॥ ४२ ॥
राजा मौर्त्विकचुण्डीरशून्यगर्भविषोदराः ।
इत्येते मिणिसञ्जातशिक्तनामान्यथाक्रमात् ॥ ४३ ॥
एतच्छकीस्समाहृत्य भ्राजस्वद्रावके क्रमात् ।
पूर्ववन्नालतन्त्रीभ्यां योजयेत् सप्रमाणतः ॥ ४४ ॥
इमा मिणिसमुद्भूतशक्तयः स्वेन तेजसा ।
भ्राजस्वद्रावकं प्राप्य त्रेधा तत्र प्रभिद्यते ॥ ४४ ॥

एक एक मिण् के गर्भ में स्थित शक्ति को वेग से खींच कर पश्चात् तेज से बाहिर प्रसारित कर देती है। मिण्यों में उत्पन्न शिक्तयों के नामों को यथाक्रम जैसे अिन ने साज्ञात् कहे हैं वैसे ही यहां निरूपित किये जाते हैं। जो कि राजा, मीर्तिक, चुण्डीर, शून्य, गर्भ; विषोदर ये मिण्यों से उत्पन्न शिक्तयों के नाम यथाक्रम हैं। इन शिक्तयों को लेकर कम से आजस्व द्रावक १—गन्धकद्राव १ में पूर्व की भाति दो नालतारों द्वारा सप्रमाण जोड़ दे। मिण् से उत्पन्न ये शिक्तयां अपने तेज से आजस्व द्रावक को प्राप्त कर तीन स्थानों में भिन्न भिन्न हो जाती हैं।। ४१-४५।।

ग्रित्रिणोक्तप्रकारेण नाम तासां निरूप्यते । मार्तण्डरौहिणी भद्रा चेति नामान्यथाक्रमम् ॥ ४६ ॥ मार्तण्डशिकमाकृष्य पश्चाच्छास्त्रविधानतः ।
संयोजयेत् कान्तपाराभ्रोजंकञ्चुकद्रावके ॥ ४७ ॥
तत्रत्यकान्तशक्त्या सा मिलित्वा चञ्चला सती (मिति?) ।
ग्रातिवेगात् समुड्डीय गगनाभिमुखी भवेत् ॥ ४८ ॥
तां समाहृत्य विधिवन्नालतन्त्रीमुखात् पुनः ।
विस्तृतास्यादर्शिपण्डगर्भकेन्द्रे नियोजयेत् ॥ ४६ ॥
सूर्यांशून् खतरङ्गस्थशिकगर्भान् यथाविधि ।
सच्छिद्रनालदण्डस्योध्वंनालात् ततः परम् ॥ ५० ॥

अति के कहे प्रकार से उनका नाम कहा जाता है। मार्तण्ड, रोहिणी, भद्रा ये यथाक्रम हैं। मार्तण्डशिक को खींच कर पश्चात् शास्त्रविधान से कान्त पारा अश्वक पूर्ण केंचुलीद्राव या अम्लवेतसद्राव में युक्त कर दे, वहां की कान्तशिक से मिल कर चक्रल हुई अतिवेग से उड कर गगनाभिमुखी हो जावे। किर उसे लेकर विधि नालतार के मुख से विस्तास्य आदर्श पिण्ड के गर्भकेन्द्र में जोड़ दे, आकाशतरङ्गों —आकाशमण्डलों में स्थित शिक्तगर्भ वाली सूर्यकिरणों को यथाविधि छिद्रसिहत नाल-दण्ड के उत्तर वाले नाल से—॥ ४६-५०॥

समाहृत्य विशेषेण तत्र व स्थापयेद् दृढम् ।
पश्चात् तन्नालमूलस्थकेन्द्रमार्गात् प्रमाणतः ।। ५१ ।।
विस्तृतास्यादर्शपण्डमुखकेन्दे प्रवेशयेत् ।
सूर्यांशुशिक्ततित्पण्डं पश्चात् संव्याप्य वेगतः ।। ५२ ।।
तद्गर्भस्थितमार्तण्डशक्त्या सिम्मिलिता स्वयम् ।
ग्राकाशाभिमुखी भूत्वा परिभ्राम्यित वर्तु लम् ।। ५३ ।।
तां समाहृत्य वेगेन विमानखपथि क्रमात् ।
वियत्तरङ्गप्रवाहमुखमध्ये नियोजयेत् ।। ५४ ।।
एवं कृतेथ तच्छिक्तव्योमयानिवनाशकम् ।
ग्राकाशवीचीसञ्जातिषशिक्त समूलतः ।। ५४ ।।
ग्राकृष्य पीत्वा वेगेन विमानं रक्षति स्वयम् ।

—लेकर विशेषतः वहीं पर दृढ़ स्थापित करे, पश्चात् नालमूल में स्थित केन्द्रमार्ग से प्रमाण से विस्तृतास्य ब्यादर्श पिएडमुख के केन्द्र में प्रविष्ठ कर दे, सूर्य किरण्शिक उस पिएड को व्याप्त कर वेग से उसके गर्भ में स्थित मार्तएडशिक से मिली हुई स्वयं ब्याकाशाभिमुखी होकर गोलरूप में घूमती है उसे वेग से लेकर विमान के ब्याकाशमार्ग में क्रमशः ब्याकाशतरङ्गों के प्रवाहमुख के मध्य में नियुक्त करे। ऐसा करने पर वह शिक्त ब्याकाशतरंग से उत्पन्न विमानविनाशक विषशिक्त को समृ्लतः स्वयं वेग से सर्वथा खींच पीकर विमान की रक्षा करती है। । ५१-५५।।

म्रथ तद्रोहिग्गीशक्ति समाहृत्य च पूर्ववत् ॥ ५६ ॥

संयोजयेत् कान्तपाराभ्रोर्जकं चुकद्रावके ।
तस्य पाराभ्रशक्तिभ्यां मिलित्वा सातिवेगतः ।। ५७ ।।
उड्डीयोड्डीय वेगेन गगनाभिमुखी भवेत् ।
विधिवत् तां समाहृत्य नालतन्त्रीमुखात् पुनः ।। ५८ ।।
शङ्कुमूलस्थच (छ?) षकमूलकेन्द्रे नियोजयेत् ।
तथा विमानसञ्चाररेखामार्गाद् यथाविधि ॥ ५६ ॥
तत्रत्यवातावृत्तस्थशक्तिगर्भान् सुसूक्ष्मकान् ।
ग्रादित्यिकरणान् पश्चाद् यथाशास्त्रं मरुन्मुखात् ॥६०॥
समाहृत्य प्रमाणेन च(छ?)षकास्ये नियोजयेत् ।

उस रोहिणी शक्ति को लेकर कान्त पारा श्रश्न से पूर्ण कञ्चुकद्राव में पूर्व की भांति युक्त करें उसकी पारा श्रश्न शिक्तियों से वेग से मिल कर वेग से उड उड कर श्राकाश के श्रीभमुख हो जावे उसे विधिवत् नालतार के मुख से लेकर शंकुमूलिश्यत पात्रमूल केन्द्र में युक्त करे तथा विमान के सञ्चार रेखा मार्ग से यथाविधि वहां के वायुचक—शयुमण्डल में श्थित शिक्तिगर्भ से सूक्ष्म सूर्यिकरणों की वायुमुख से यथाशास्त्र प्रमाण से लेकर पात्र के मुख में नियुक्त कर दे ॥ ५६--६० ॥

ततस्समग्रं तच्छिक्तर्व्याप्य तं स्वेन तेजसा ॥ ६१ ॥ तत्रत्यरोहिग्गोशक्त्या मिलित्वा वेगतस्क्यम् । गगनाभिमुखी भूत्वा वेगात् सम्भ्राम्यति स्वयम् ॥६२॥ तत्रै व स्थाप्य तच्छिक्ति तिन्त्रभ्यां सप्रमांगातः । उदीचीपार्श्वकीलस्थमूलकेन्द्रान्तरात् पुनः ॥ ६३ ॥ शङ्कुमूलस्थच (छ ?) षकमध्यकेन्द्रे नियोजयेत् । तद्गमंस्थितरौहिण्या मिलित्वा वेगतस्स्वयम् ॥ ६४ ॥ स्राकाशाभिमुखी भूत्वा परिभ्राम्यति तेजसा । विधिवत् तां समाहृत्य विमानपथि क्रमात् ॥ ६४ ॥ वातावर्तमुखे प्रस्थाद् योजयेन्नालमार्गतः ।

फिर उस समझ पात्र को वह शक्ति अपने तेज से व्याप्त कर वहां की रीहिणी शक्ति से स्वयं वेग से मिल कर आकाश के अभिमुख होकर वेग से घूमती है वहां की उस शक्ति को दोनों तारों से सप्रमाण स्थापित करके उत्तर दिशा के पार्श्वकीलस्थ मूलकेन्द्र से फिर शंकुमूलस्थ पात्र के मध्य केन्द्र में नियुक्त करे। उसके गर्भ में स्थित रोहिणी से वेग से स्वयं मिल कर आकाश के अभिमुख होकर तेज से घूमती है उसे विमान के आकाशमार्ग में लेकर पश्चात वायु के घूममुख में नालमार्ग से युक्त कर दे। ६१-६५।।

तच्छिक्तिर्वातसम्बन्धविषशिक्त समूलतः ॥ ६६ ॥ नाशियत्वा खेटयानं स्वभाद् रक्षति स्वयम् । तथैव भद्रामाकृष्य सुरघानालतः क्रमात् ॥ ६७ ॥ संयोजयेत् कान्तपाराभ्रोर्जकं चुकद्रावके ।
तस्योर्जकञ्चुकशक्त्या सा मिलित्वातिवेगतः ।। ६८ ।।
प्राकाशाभिमुखी भूत्वा चक्रवद् भ्राम्यित स्वयम् ।
ततस्तच्छिक्तिसमाहृत्य कुड्यमूलस्थकेन्द्रके ।। ६६ ।।
सतन्त्रीनालमार्गेण योजयेद् विधिपूर्वकम् ।
पश्चात् खे यानसञ्चारमार्गात् प्रमाणतः ।। ७० ॥
तत्र रौद्रीसम्बन्धशक्तियुक्तान् सुसूक्ष्मकान् ।
समाहृत्यार्ककिरणान् पिञ्जलामार्गतः क्रमात् ।। ७१ ॥

वह शिक वात सन्बन्ध विषशिक को समूलतः नष्ट करके स्वयं विमान की रन्ना करती है, उसी प्रकार सुरघा नाल से भद्रा को कम से खींच कर कान्त पारा श्रश्नक पूर्ण कञ्चुकद्राव में युक्त करहे, उसके ऊर्ज कञ्चुक शिक्त से वह मिल कर श्रितिवेग से श्राकाश के श्रिमसुख होकर चक्र की भांति स्वयं घूमती है फिर उस शिक्त को लेकर भित्तिमूलस्थ केन्द्र में तारोंसिहत नालों के मार्ग से विधिपूर्वक युक्त कर दे पश्चात् श्राकाश में विमान के सञ्चाररेखामार्ग से प्रमाण से वहां के रौद्री सम्बन्ध शिक्तयुक्त सूक्ष्म सूर्यक्रिरणों को पिञ्जुलामार्ग से—।। ६६-७१।

सिन्छद्रनालाघः केन्द्रमूले नियोजयेत् ।

दण्डकेन्द्रात् पुनस्तन्त्रीनालमार्गात् प्रमाणतः ॥ ७२ ॥

समाकृष्य किरण्शक्तिः सम्यग् यथाविधि ।

विकोणादर्शकुडचाधो दक्षकेन्द्रमुखे न्यसेत् ॥ ७३ ॥

पश्चात् समग्रं तत्कुड्यं व्याप्य वेगेन सा क्रमात् ।

तन्छक्त्याकर्षणात् तस्यां मिलित्वा स्राम्यति स्वयम् ॥७४॥

पश्चात् तां तन्त्रिनालेन सप्रमाणाद् यथाविधि ।

समादाय विशेषेण बाह्यवायुविवर्जिताम् ॥ ७४ ॥

छिद्रसिहत नालों के नीचे केन्द्रमूल में नियुक्त करे, फिर दण्डकेन्द्र से तन्त्रीनालमार्ग से प्रमाण से किरण्रािक को यथाविधि सम्यक् खींचकर त्रिकोण्युर्पण की भित्ति से नीचे केन्द्रमुख में लगावे प्रचात् वह समय उस भित्ति को वेग से कम से व्याप कर उस शिक्त के आकर्षण से उस में मिलकर स्त्रमं घूमती है परचात उस शिक्त को तारों के नाल से सप्रमाण यथाविधि विशेषत: बाह्य वायु से रहित होकर—।।७२-७५।।

कुड्यदक्षिरापार्श्वस्थमुखकेन्द्रे नियोजयेत् । तद्गर्भकुड्यादुड्डीय तच्छक्त्या मिलिता सती ॥ ७६ ॥ परिभ्राम्यति वेगेन गगनाभिमुखं यथा । तामादायाथ विधिवद् विमानखपथि क्रमात् ॥ ७७ ॥ रौद्रधार्वतमुखे सम्यग् योजयेन्नालमार्गतः ।
एवं कृतेथ तद्रौद्रीविषशक्ति समूलतः ॥ ७८ ॥
स्वतेजसा निवार्याथ विमानं रक्षति स्वयम् ।
एवं शक्त्याकर्षग्रदर्गग्यन्त्रं च तिक्रयाम् ॥ ७६ ॥
यथाशास्त्रं निरूप्याथ संग्रहेग् यथाविधि ।
परिवेषिक्रयायन्त्रमुच्यतेत्र यथाक्रमम् ॥ ८० ॥

भित्ति के द्विण्पार्श्वस्थ मुखकेन्द्र में नियुक्त करे। उस गर्भभित्ति से—मध्यभित्ति से उडकर उस शिक्त से मिली हुई गगनाभिमुख वेग से घूमती है फिर उसे विधिवत लेकर विमान के आकाशमार्ग में कम से रौद्री के घूममुख में भली प्रकार नालमार्ग से युक्त करे, ऐसा करने पर वह रौद्री विषशिक्त को समूलतः अपने तेज से निवृत्त करके स्वयं विमान की रक्षा करती है। इस प्रकार शक्तयाकर्षण दर्पणयन्त्र और उसकी किया को शास्त्रानुसार संवेप से यथाविधि निरूपित करके परिवेषिक्रियायन्त्र यहां यथाक्रम कहा जाता है। ७६-८०।।

परिवेषिक्रयायन्त्र विचार: -परिवेषिक्रयायन्त्र का विचार करते हैं -

तदुकः यन्त्रसर्वस्वे—वह यन्त्रसर्वस्व में कहा है—
पञ्चशक्तिसमायोगात् परिवेषो यथा भवेत्।
तथाम्बरे विमानस्य कृत्वा शास्त्रविधानतः ॥ ६१॥
श्रविनाभावतस्तेनार्ककिरण्विमनयोः ।
परिवेषमुखेनैव संयोज्याथ परस्परुम् ॥ ६२॥
विधायाधीनतां सूर्यिकरण्ानां यथाविधि।
विमानाकर्षणं रेखामार्गातिक्रमणं विना॥ ६३॥
यथा भवेत् तथा सम्यग् यः करोति स्वभावतः।
परिवेषक्रियायन्त्र इति तत्सम्प्रचक्षते॥ ६४॥

पांच शिक्तयों के सम्बन्ध से विमान का आकाश में परिवेष जिससे हो जावे वैसे शास्त्र-विधान से अनिवार्य भाव से करके सूर्यिकरणों और विमान के बीच में परिवेष मुख से ही परस्पर संयुक्त करके सूर्यिकरणों को यथाविधि रेखामार्ग के अधीन करके अतिक्रमण किए विना विमान का आकर्षण जिससे हो जावे वैसे भली प्रकार जो स्वभावत: करता है वह परिवेषिक्रयायन्त्र है ऐसा कहते हैं।। ८१-८४।।

नारायगोपि-नारायग ने भी कहा है-

पञ्चशक्तिप्रयोगेरा (न?) परिवेषं स्वभावतः ।
कल्पयित्वा विमानस्य तेनार्केकिरसान् क्रमात् ॥ ५५ ॥
समाकृष्य विशेषेरा विमानोपि वेगतः ।
संयोज्य पश्चात् तत्सूर्यकिरसाधीनतां क्रमात् ॥ ५६ ॥
कृत्वा सम्यग् विमानानां स्वपथातिक्रमसां विना ।
यत्प्रयच्छति सञ्चारे वेगं तच्छास्त्रतः स्फुटम् ॥ ५७ ॥

परिवेषिक्रयायन्त्रिमिति संकीत्यंते बुधैः ।। ८८ ।। इति पांचशिक्तयों के प्रयोग से विमान के परिवेष को स्वभावतः बनाकर उस से सूर्यिकरणों को क्रम से पूर्णे एप से खींचकर विमान के ऊपर वेग से संयुक्त करके पश्चात् उन सूर्यिकरणों की अधीनता को क्रम से करके —सूर्यिकरणों को क्रम से अधीन करके सम्यक् विमानों के स्वपथ के अतिक्रमण के विना जो सख्चार में वेग प्रदान करता है वह शास्त्र से स्फुट परिवेषिक्रियायन्त्र विद्वानोंद्वारा कहा जाता है ॥ ८५-८८॥

सौदामिनीकलायामपि—सौदामिनीकला में भी कहा है—

सू० क्षजलभहशक्तिसंयोगात् किरगाकर्षग्रम् ॥ इति । च ज ल भ ह शक्तियों के संयोग से किरगों का आकर्षण होता है। गोपथकारिका-गोपथकारिका है—

> शिरीषमेघभूताराकाशानां शक्तयः क्रमात्। शास्त्रेस्मिन् क्ष ज ल भ ह वर्णेंस्साङ्कोततस्स्मृतः ॥ ६६ ॥ श्रासां सम्मेलनं कृत्वा प्रयोगादम्बरे स्फुटम्। परिवेषो† भवेत्सम्यगादित्यस्य यथा घनैः ॥ ६० ॥ तेनार्ककिरगाकर्षणं भवेन्नात्र संशयः ॥ इति

शिरीष ?-इन्द्र ?-विद्युत् ?, मेघ, भू-पृथिवी, तारा-प्रह, आकाश इन पांचों की शिक्तयां क्रम से इस शास्त्र में च, ज, ल, भ, ह वर्णों -अचरों से सङ्कोतकृत कही हैं। इनका सम्मेलन करके प्रयोग से आकाश में सूर्य के घनों ?—किरणों ? से पिरवेष हो जावे, तिस से किरणों का आकर्षण हो जावे इस में सन्देह नहीं।। ८६-६०॥

तदुक्तं कियासारे—वह कहा है कियासार प्रन्थ में—
शिरीषशक्तेद्वी भागी घनस्याष्टावितीरितः ॥ ६१ ॥
भूशक्तेः पक्च नक्षत्रशक्तेस्सप्त तथैव हि ।
दशान्तरिक्षशक्तेः स्यादिति शास्त्रविनिर्ण्यः ॥ ६२ ॥
शक्तयाकर्षणयन्त्रेणैव सम्यण् यथाविधि ।
समाहृत्य विशेषेण निर्वातं स्थापयेत् कमात् ॥ ६३ ॥
पश्चात्तद्वयोमयानोर्ध्वकेन्द्रादर्शान्तरे स्फुटम् ।
प्रतिबिम्बतसूर्यस्य प्रकाशिकरणैस्सह ॥ ६४ ॥
संयोजयेत् तत्पूर्वकं पक्चशक्तीर्यथाविधि ।
पवं कृतेम्बरे सम्यक् परिवेषो भवेद् ध्रुवम् ॥ ६४ ॥
तेनाम्बरमणेश्शक्तिरणाकर्षणं कमात् ।
वेगाद् भवित तान् पश्चाद् विमानोपरिशास्त्रतः ॥ ६६ ॥
परिवेषमुखेनैव योजयेच्चेद् यथाविधि ।

भवेत् तत्सूर्यकिरगौस्सूत्रबद्धाण्डजादिवत् ।।६७।। विमानाकर्षगां सम्यगिति शास्त्रविनिर्गायः । इत्यादि ।

शिरीषशिक्त के दोभाग मेघशिक के त्राठ भाग कहे हैं भू-पृथिवी शिक के पांच भाग तारा-शिक्त के सात आकशशिक के दश भाग हों, यह शास्त्र का निर्णय है, शक्तयाकर्षण यन्त्र से ही भली प्रकार यथाविधि इन्हें विशेषतः खींच कर निर्वात स्थापित करे। पश्चात् विमान के ऊपर केन्द्र आदर्श के अन्दर प्रतिबिन्दित सूर्य की प्रकाशिकरणों के साथ पूर्वोक्त गांच शिक्तयों को संयुक्त कर दे ऐसा करने पर आकाश में सम्यक् परिवेष होजावे उस आकाशमिण शिक्त से किरणों का आकर्षण कम से होजाता है, परिवेषमुख से ही यथाविधि युक्त करे तो सूर्य-किरणों से विमानाकर्षण सम्यक् सूत्र से बन्धे अयडज—पद्मी की भांति होजावे यह शास्त्र का निर्णय है। 188-801

> परिवेषिक्रयायन्त्रमुक्त्वा यथाविधि ॥६८॥ ग्रथ तद्यन्त्ररचनाविधिरत्र निरूप्यते ॥६६॥

परिवेषिकयायन्त्र इस प्रकार यथाविधि कह कर अब उस यन्त्र की रचनाविधि यहां कही जाती है।। ६८८–६६।

तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे - वह कहा है यन्त्रसर्वस्व प्रनथ में -

श्रथ यन्त्राङ्गाणि ।। श्र० स्० ।। १ श्रव यन्त्र के श्रङ्ग कहे जाते हैं।

पीठं तत्र त्रयोविंशत्केन्द्राणि च तथैव हि। रेखाप्रसारगां तद्वत्केन्द्रसंख्यानुसारतः ॥१००॥ तावदेवार्तकीलास्तन्त्रीनालास्तथैव त्रि चक्रनालस्तम्भश्च द्रावकाष्ट्रकमेव 1190811 तथा मण्यष्टकं द्रावपात्राष्ट्रकमतः परम शिरीषघनभूम्यादिशक्तचाकर्षग्रदर्पगाः पञ्च विद्युच्छिक्तिर्यन्त्रं तु (त्वत् ?) पञ्चकमतः परम् । **भ्रोद्रम्बरावृत्ततन्त्रीरन्ध्रगर्भा** सकीलका ॥१०३॥ भ्रामग्गीकोलकाइचैव सतन्त्रीकीलकान्विताः तत्सम्मेलनपात्रकम् शक्तिस्थापनापात्रागि 1180811 घूमप्रसारएायन्त्रं वातसंयोजकं तथा परिवेषि्रयानालं क्षीरचर्भप्रकल्पितम् 1120711

पीठ, उसमें १३ केन्द्र तथा केन्द्र संख्यानुसार रेखाएं बनाना, उतने ही घूमने वाले पेंच और तारों के नाल, त्रिचक्रनाल का स्तम्भ, इदावक, इमिण्यां, इदावक पात्र, शिरीष मेघ भू आदि शिक्तियों का आकर्षण दर्पण, ५ विद्युत-शक्ति, ५ यन्त्र, ताम्बे के बने लिपटे तारों और अन्दर छिद्रवाली कीलें, घुमाने वाले पेंच तारों सहित कीलों से युक्त, शिक्तिस्थापन पात्र, उनके मिलाने वाला पात्र, धूम फेलाने वाला यन्त्र और वातसंयोजक यन्त्र, दूध के चर्म से बना हुआ परिवेषिक्रियानाल ॥१००-१०५॥

तथार्किकरणाकर्षणदर्पणप्रकित्पतम्
नालमेकं ततो यानस्योध्वंकेन्द्रस्य दर्पणे ॥१०६॥
प्रतिबिम्बतसूर्यस्य किरणाकर्षकाद्युतम् ।
नालमेकं व्योमयानिशरोमिणरतः परम् ॥१०७॥
सन्धानकीलकं सूर्यिकरणानां विमानके ।
इति त्रयोविशदङ्गान्युक्तानि स्युर्यथाकमम् ॥१०६॥
एवमुक्त्वा विमानाङ्गान्यथ तद्रचनाकसम् ।
संग्रहेण यथाशास्त्रं समालोड्य प्रचक्षते ॥१०६॥
वितस्तिद्वादशायामं विस्तृतं तावदेव हि ।
ग्रादौ प्रकृत्पयेत् कृष्णिपिप्पलदाष्र्णा ॥११०॥

तथा सूर्य किरणाकर्षणदर्पण से बना एक नाल, फिर ऊर्ध्व केन्द्र के दर्पण में प्रतिबिन्धित सूर्य के किरणाकर्षक से युक्त एक नाल, विमान की शिरोमणि, विमान में सूर्य किरणों को जोड़ने वाली कील, ये २३ श्रङ्ग कहे हैं। इस प्रकार विमान के श्रङ्गों को कहकर उनके रचना-क्रम को संचेप से शास्त्रानुसार श्रालोडन करके कहते हैं। १२ बालिश्त लम्बा उतना ही चौड़ा पहिले कृष्णिप्यल की लकड़ी से बनावे।। १०६—११०।।

पञ्चित्रिश्चित्तमादर्शावरणेनावृतं यथा ।
पश्चात् तस्मिन् त्रयोविंशत्केन्द्राणि परिकल्पयेत् ॥१११॥
ततः केन्द्रानुसारेण कुर्याद् रेखाप्रमारणम् ।
रेखानुसारतः केन्द्रस्थानेष्वथ यथाविधि ॥११२॥
प्रदक्षिणावर्तकीलान् स्थापयेत् सुद्धढं यथा ।
दर्पणेन कृतान् नालान् गर्भे तन्त्रीसमन्वितान् ॥११३॥
केन्द्रात् केन्द्रान्तरावर्तकीलमूलाविधकमात् ।
रेखामार्गानुसारेण प्रत्येकं योजयेत् ततः ॥११४॥
वितस्तिपञ्चकायामं गात्रे त्वेकवितस्तिकम् ।
मध्ये वितस्त्यष्टकमानगात्रेण समाकुलम् ॥११४॥

३५ वें त्रादर्श-दर्पण के बने त्रावरण से त्रावृत-ढका या घिरा हुत्रा, फिर उसमें २३ केन्द्र बनावे, फिर केन्द्रानुसार रेखा प्रसारण करे, रेखानुसार केन्द्र स्थानों में यथाविधि घूमने वाले पैच हद् स्थापित करे, दर्पण से बनाए नालों को जिनके गर्भ में तार हों उन्हें केन्द्र से केन्द्र की त्रावधि तक क्रम से रेखामार्गानुसार प्रत्येक को रखे जो पांच बालिश्त लम्बा मोटा एक बालिश्त मध्य में द बालिश्त मोटाई से युक्त हो ॥ १११ —११५ ॥

तथैव कण्ठेष्टादशाङ्गुलगात्रसमन्वितम् ।
मूले वितुस्तिप्रमार्गगात्रदण्डविराजितम् ॥११६॥

वितस्तिदशिवस्तारास्ययुक्तं मनोहरम् ।
सप्तित्रशितमादर्शनालस्तभ्भं यथाविधि ॥११७॥
त्रिचक्रकीलैस्संयोज्य तन्मध्ये स्थापयेद् दृढम् ।
तस्येशान्यक्रमादष्टद्रावकान् दिक्षु विन्यसेत् ॥११८॥
तद्दावकाभिधानानि यथोक्तान्यित्रणा क्रमात् ।
तान्येव।त्र प्रवक्ष्यामि समालोच्य यथामित ॥११६॥
कब्णकः कान्तजस्ताक्ष्यों नागो गौरी विषन्धयः ।
खद्योतो ज्वलनश्चेति विणिता द्रावकाः क्रमात् ॥१२०॥

उसी प्रकार कण्ठ में १८ अंगुल मोटा, मूल में बालिश्तभर मोटे दण्ड से युक्त १० बालिश्त चौड़े मुखबाला सुन्दर ३७ वें आदर्श से बना नालस्तम्म यथाविधि, तीन चक्रोंवाले कीलों से युक्त करके उनके मध्य में स्थापित करे, उसके ईशान्य कम से ८ द्रावकों को ८ दिशाओं में रखे उन द्रावकों के नाम जैसे अत्रि ने कहे हैं कम से उन्हें ही यहां विचार कर यथामित कहूंगा वे हैं 'कब्लाक, कान्तज, ताक्ष्य, नाग, गौरी, विषन्धय, खशोत, ज्वलन,' ये द्रावक कहे हैं ॥ ११६-१२०॥

### विज्ञष्ति-१२१ से १२७ श्लोक अप्राप्त हैं।

कान्तजद्रावकं पारादर्शपात्रे प्रपूरयेत् ॥ १२८ ॥
विरिञ्च्यादर्शपात्रे थ नागद्रावकं तथैव हि ।
स्फुटिकादर्शपात्रे तु खद्योतद्रावकं न्यसेत् ॥ १२६ ॥
बालुकादर्शपात्रे थ गौरीद्रावं प्रपूरयेत् ।
सुरग्रन्थिकादर्शपात्रे विषन्धयद्रावकम् ॥ १३० ॥
पश्चमृद्द्पेणपात्रे ज्वलनद्रावकं न्यसेत् ।
स्रष्टपात्रे व्वष्टद्रावान् सम्पूर्यं विधिवत् क्रमात् ॥ १३१ ॥
उक्ताष्ट्रदिक्षु विधिवत् विन्यसेत् सुदृढं यथा ।
स्रष्ट्रदिक्ष्वष्टपात्रस्थाष्टद्रावकेष्वधः क्रमात् ॥ १३२ ॥
संयोजयेदष्टमग्गीन् मिण्पप्रकरगोरितान् ।
तेषां नामानि वक्ष्यामि समालोच्य यथामित ॥ १३३ ॥

कान्तज द्रावक को पारादर्शपात्र में भर दे, नागद्रावक को विश्विच—आदर्श पात्र में, खद्योत-द्रावक को स्फुटिकादर्श पात्र में रख दे, गौरीद्रावक को वालुकादर्श पात्र में, विषन्धयद्रावक को सुरमन्थि-कादर्श पात्र में, ज्वलनद्रावक को पञ्चमृहर्पण पात्र में, भर कर कम से उक्त आठ दिशाओं में रख दे। आठ दिशाओं में आठ पात्रस्थ आठ द्रावकों में नीचे के कम से मिण्यिकरण में कही आठ मिण्यों को संयुक्त करे, उनके नाम विवेचन करके यथामित कहूँगा। १२६-१३३।।

तदुक्तं मिण्पप्रकरणे—वह कहा है मिण्पप्रकरण में—

धूमास्यो घनगर्भश्च शल्याक इशारिक स्तथा।

तुषास्यस्सोमक शङ्कों गुपश्चेत्यष्ट्रधा स्मृताः।। १३४।।

मणीनां नामधेयानि एवमुक्त्वा यथाक्रमम्।

विनियोगं प्रवक्ष्यामि तेषां शास्त्रोक्तवर्तमेना।। १३४॥

रुब्ण द्रावे तुधूमास्यमणि मध्ये विनिक्षिपेत्।

तथैव कान्तजद्रावे घनगर्भमणि न्यसेत्।। १३६॥

काष्ण्यद्रावेथ शल्याकं शारिकं नागद्रावके।

गौरीद्रावके तुषास्यं च शङ्कां ज्वलनद्रावके।। १३७॥

विषन्धयद्रावकेथ सोमकं तद्वदेव हि।

खद्योतद्रावके पश्चादं गुपास्यमणि क्रमात्।। १३६॥

एवमष्टमणीनष्टद्रावकेषु नियोजयेत्।

पश्चात् तेषां पुरोभागे समरेखान्तरे ऋमात्॥ १३६॥

स्थापयेद् विधिवच्छुद्धान् शक्त्याकर्षणादर्पणान्।

भरद्वाजोक्तनामानि तेषामत्र यथाक्रमम्॥ १४०॥

प्रवक्ष्यामि समालोच्य संग्रहेणा यथामित।। १४१॥

धूमास्य, घनगर्भ, शल्याक, शारिक, तुषास्य, सोमक, शङ्क्ष, अंग्रुप ये आठ प्रकार की कही हैं। यथाकम मिएयों के नाम कहे हैं उनके विनियोग को शास्त्रोक्त मार्ग से कहूंगा। धूमास्य मिए। को तो रुब्ण द्राव में डाल दे, घनगर्भ मिए। को कान्तज द्राव में, शल्याक मिए। को काष्ट्र्य द्राव में, शारिक मिए। को नागद्राव में, तुषास्य मिए। को गौरीद्राव में, शङ्क्षमिए। को ज्वलनद्रावक में, सोमक मिए। को विषन्ध्य द्रावक में, अंग्रुप मिए। को खयोत द्राव में। इस प्रकार आठ मिएयों को आठ द्रावकों में नियुक्त करे फिर उनके सामने वाले भाग में समान रेखान्तर में कम से विधिपूर्वक शुद्ध दर्पणों को स्थापित करे। भरद्वाज के कहे उनके नाम यथाक्रम विवेचन कर संत्रेप से यथामित कहूंगा।। १३४-१४१।

तदुक्तं दर्पणप्रकरणे—वह कहा है दर्पणप्रकरण में—

तारास्योपवनास्यश्च धूमास्यो वारुणास्यकः ।
जलगर्भोग्निमित्रश्च छायास्यो भानुकण्ठकः ॥ १४२ ॥
इति दर्पणनामानि कीर्तितान्यष्टभा क्रमात् ।
एवमुक्त्वाष्ट नामानि दर्पणानां यथाक्रमात् ॥ १४३ ॥
ग्रथ तेषां यथाशास्त्रं विनियोगक्रमोच्यते ॥ १४४ ॥
धूमास्यमणिरेखायां विहायाथ षडङ्गुलम् ॥ १४४ ॥
तारास्यदर्पणां तत्र मगोरिभमुखं यथा ।
स्थापयेदूर्ध्वप्रदेशे कीलकयुक्तशलाक्या ॥ १४४ ॥

<sup>\*</sup> क्रम उच्यते — क्रमोच्यते सन्धिरार्षः ।

घनगर्भमगोः प्रान्तरेखायामि पूर्ववत् । स्थापयेत् पवनास्याख्यदर्पेगां सुदृढं यथा ॥ १४६ ॥ धूमास्यदर्पेगां शल्याकरेखायां तथैव हि । वारुगास्यदर्पेगां तु रेखायां शारिकामगोः ॥ १४७ ॥ तथा सोमरेखायां जलगर्भाख्यदर्पेगाम् ॥ १४८ ॥ तुषास्यमगारेखायामिनिमत्राख्यदर्पेगाम् ॥ १४८ ॥

तारास्य, उपवनास्य,धूमास्य, वारुणास्य, जलगर्भ, अग्निमित्र, छायास्य ये आठ प्रकार के दर्पण नाम कहे हैं। इस प्रकार दर्पणों के यथाक्रम नाम कह कर उनका यथाशास्त्र विनियोग क्रम कहा जाता है। धूमास्य मिण की रेखा में छः अंगुल छोड़ कर तारास्य दर्पण को मिण के सम्मुख उपर प्रदेश में कील से युक्त शलाका से रखे, घनगर्भ मिण की प्रान्त रेखा में प्रवनास्य दर्पण को स्थापित करे, धूमास्य दर्पण को शल्याक मिण की रेखा में तथा वारुणास्य दर्पण को शारिकमिण की रेखा में तथा जलगर्भ नामक दर्पण को सोमक मिण की रेखा में सीध में रखे। १४२-१४८।।

छायास्यदर्पणं शङ्घमिणिरेखान्तरे तथा।

ग्रां शुपमिणिरेखायां भानुकण्ठदर्पणम्।। १४६।।

एवं क्रमेणा विधिवत् पूर्वोक्तेनैव वर्त्मना।
स्थापयेच्छक्त्याकर्षणादर्पणान् सुदृढान् क्रमात्।। १५०।।

ग्रथ तत्पिश्चमे केन्द्रे शिक्तितन्त्रे भिर्वाणितम्।
नवमं स्थापयेद् विद्युच्छिक्तियन्त्रं सकीलकम्।। १५१।।

ग्रथ ताम्रावर्ततन्त्रीन् चर्मपञ्चके वेष्टितान्।

प्रसारयेच्छिक्तियन्त्रात् सर्वत्र विधिवत् समम्।। १५२।।

रवक्पञ्चकस्य नामानि संग्रहेण यथामित।

कियासारोक्तरीत्यात्र कथ्यन्तेन्विष्य च क्रमात्।। १५३।।

गे (वे?) ण्डाकूमंश्वाखुशशनकाणां च यथाक्रमम्।

चर्माणि पञ्च प्रोक्तानि मुनिभिश्शास्त्रवित्तमैः।। १५४।।

छायास्य दर्पण को शङ्क मिण की सीध में तथा भानुकण्ठ दर्पण को खंशुप मिण की रेखा में रखे। इस प्रकार विधिपूर्वक पूर्वोक्त मार्ग से शक्त्याकर्पण दर्पणों को स्थापित करे। फिर उनके पश्चिम केन्द्र में शिक्ततन्त्र में विधित नवम विद्युत्—शिक्त यन्त्र को कीलसिंहत स्थापित करे, पुनः ताम्बे से घिरे तारों को पांच चर्म में लिपटे हुआं को शिक्त यन्त्र से विधिवत् समानरूप में प्रसारित करे, पांच चर्मों के नाम संदोर से यथामित कियासार प्रन्थ की रीति से यहां खोजकर कहे जाते हैं। गेण्डा, कछवा, श्वाख, शश, नाका यथाक्रम पांच चर्म शास्त्रज्ञ मुनियों ने कहे हैं। १४६-१५४।

हस्तलेख रजिस्टर २, कापी संख्या ७—

त्वङ्निर्णयाधिकारेपि—त्वचा के निर्णय-श्रधिकार में भी कहा है—
श्रासनार्थं द्रावकाणां तन्त्रीणां वेष्टनाय च ।
पञ्च चर्माणा शास्त्रेषु प्रोक्तानि ज्ञानवित्तमैः ।। १ ।।
गेण्डाकूर्मश्वाखुशशनकाणां च यथाक्रमम् ।
चर्माणा पञ्च प्रोक्तानि वेष्टनासननिर्णये ।। २ ।। इत्यादि ।।

विमान में आसनर्थ और द्रावकतारों के लपेटने के लिए पांच चर्म शास्त्रों में विशेष ज्ञानी जनों ने कहे हैं। गेएडा, कछवा, कुत्ता, चूहा शश, मगर के यथाक्रम पांच चर्म वेष्टन आसन के निर्णय प्रसंग में कहे हैं।। १-२।।

चमंवेष्टिततन्त्रीभिविद्युच्छिनितप्रसारणम् । कुर्याच्छास्त्रानुसारेण समयोचितकर्मस् ॥ ३॥ भ्रामणीकीलकं पश्चात् स्थापयेद् द्वादशान्तरे । एतत्सिक्चालनात् सर्वकेन्द्रकीलप्रचालनम् ॥ ४॥ यथा भवेत् तथा सम्यक् शास्त्रहृष्टेन वर्तमना । ग्रथ तच्चलनमार्गमनुसुत्य यथाविधि ॥ ४॥

चर्म से लिपटे तारों से निद्युत्—शिक्त का प्रसार शास्त्रानुसार समयोचित कार्यों में करे, द्वादश (बालिश्त ) के अन्तर पर या १२ कीलों के मध्य आमणी—घुमाने वाली कील स्थापित करे इसके सज्ज्ञालन से सब केन्द्र कीलों का प्रचालन जिससे हो जावे वैसे सम्यक् शास्त्रदृष्ट मार्ग से उनके चलन-मार्ग का यथाविधि अनुसरण करके—॥ ३-५॥

नवमे चाष्टमे केन्द्रे दशमेथ त्रयोदशे ।

द्वादश्यां श्र षोडशे पञ्चदशैकादशकेन्द्रके ।। ६ ।।

एतेष्वष्टमु केन्द्रेषु तत्तद्रेखानुसारतः ।

शक्तिस्थापनपात्राणि स्थापयेत् सुदृढं यथा ।। ७ ।।

एवमष्टसु केन्द्रेषु शक्तिपात्राण्यथाक्रमम् ।

संस्थाप्य पञ्चात् तत्सम्मेलपात्रं यथाविधि ।। ६ ।।

त्रयोविशत्केन्द्ररेखावर्तकीलमुखे न्यसेत्। ग्रथ तद्दक्षिर्णे पार्व्वे एकोनिवशकेन्द्रके ॥ ६ ॥ वातसंयोजकं पात्रं स्थापयेत् सुदृढं यथा।

नोवें ब्राठवें दशवें बारहवें सोलहवें पन्द्रहवें ग्यारहवें केन्द्र में, इन ब्राठ केन्द्रों में उस उस रेखानुसार शक्तिस्थापन यन्त्र सुदृढ़ क्रम में स्थापित करें। इस प्रकार ब्राठ केन्द्रों में शिक्तपात्र यथांक्रम स्थापित करके पश्चात उनके सम्मेलन पात्र को भी यथाविधि तेरहवें केन्द्र रेखावर्तकीलमुख—रेखा पर घृतने वाले पेंच के मुख में लगा दे। फिर दिच्चिए पार्श्व में उन्नीसवें केन्द्र में वातसंयोजक यन्त्र को सुदृढ़ स्थापित करे।। ६-६।।

# तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे —वह यन्त्रसर्वस्व यन्थ में कहा है —

विद्युत्तन्त्रीसमायोगाच्छतलिङ्कप्रमागातः ।। १० ॥
भ्राम्यमागौः पञ्चचक्रैस्संयुतं मध्यकेन्द्रके ।
पूर्वपश्चिमकेन्द्रस्थमुखभागे यथाक्रमम् ॥ ११ ॥
सभस्त्रिकादण्डनालयुग्मकीलैविराजितम् ।
वातकोशद्वयाविष्टमास्यत्रयसमन्वितम् ॥ १२ ॥
वातस्तम्भनषट्चक्रकीलकैस्सुविराजितम् ।
तथा प्रसारगोनालकीलकद्वयमण्डितम् ॥ १३ ॥
वेगातिवेगसूक्ष्मातिसूक्ष्मशान्तादिकीलकैः ।
सचक्रकैभ्राजमानं कमठाकारवत् स्थितम् ॥ १४ ॥
भारद्वयसमायुक्तसूर्ध्वचक्रविराजितम् ।
वातसंयोजकयन्त्रमित्युच्यते बुधैः ॥ १५ ॥ इत्यादि ॥

विद्युत्—तारों के सम्बन्ध से सो डिग्री माप से घुमाये हुए —घूमते हुए पांच चकों से संयुक्त मध्य केन्द्र में पूर्व परिचम केन्द्र स्वमुख भाग में यथाक्रम भित्रका दण्ड की दो नालों की कीलों से विराजित दो वात कोश में आविष्ट तीन मुखों से युक्त वातस्तम्भन छः चक्र कीलों से सुविराजित तथा प्रसारणी—वातप्रसारणी नाल की दो कीलों से सुसिज्जित चक्रमहित वेग अतिवेग सूक्ष्म अतिसूक्ष्म शान्त आदि कीलों से प्रकाशमान कमठाकार कच्छुवे या घड़े के आकार की भांति स्थित दो भागों से युक्त ऊपर चक्रवाला वातसंयोजक यन्त्र बुद्धिमानों द्वारा कहा जाता है।। १०-१५।।

धूमप्रसारणयन्त्रविचार:-धूमप्रसारणयन्त्र विचार प्रस्तुत करते हैं-

एवमुक्त्वा वातसंयोजकयन्त्रमतः परम् । धूमप्रसारणयन्त्रं संग्रहेण निरूप्यते ॥ १६ ॥ ग्रास्यत्रयैः पञ्चगर्भकोशै (श ?) श्वकावृतै (कै?)र्यु तम् । कीलकत्रयसंयुक्तं शक्तिनालेन वेष्टितम् ॥ १७ ॥

धूमकृन्मिं एसंयुक्तपञ्चद्रावसमाकूलम् मथनोन्मथनचक्रद्वयकीलविराजितम् 11 25 11 धूमकोशद्वयैर्यु क्तं भस्त्रनालेन संयुतम्। धूमप्रसारगानालमुखकीलविराजितम् 11 38 11 एतल्लक्षरणसंयुक्तं यन्त्रं धूमप्रसारणम् । एतद्यन्त्रं विशतिमे केन्द्रे संस्थापयेद् हढम् ॥२०॥ धूमप्रसारगां यन्त्रमेवमुक्त्वा ततः परम् । परिवेषक्रियानालस्वरूपं कथ्यते कुमात् ॥२१॥ पञ्चक्षीराम्बिकाषट्कवल्कलद्वयनिर्मितम् क्षीरिकापटिमत्युक्तं यानकार्यक्षमं मृद् ॥२२॥ तेन निर्मितनालं यत्तदेवात्र विशेषत: परिवेषिक्यानालिमिति सम्यङ्निरूप्यते

इस प्रकार वातसंयोजक यन्त्र कहकर इससे आगे घूमप्रसारण-धूआं छोड़ेनेवाला यन्त्र संत्तेष में निरूपित किया जाता है। तीन मुखयाले पांच गर्भकोशवाले वातचकों से युक्त तीन कीलों से युक्त शिक्ताल से लपेटा हुआ धूम करनेवाली मिण से संयुक्त पांच द्राव (ऐसिड) से पूर्ण मथन उत्मथन दो चकों की कीली से विशाजित दो धूमकोशों से युक्त भस्त्रनाल से संयुक्त धूमप्रसारण नाल मुखकील से युक्त हो, इन लक्त्यों से युक्त यन्त्र धूमप्रसारण है। इस यन्त्र को बीसवें केन्द्र में दृढ़ संस्थापित करे। धूमप्रसारण यन्त्र इस प्रकार कहकर उससे आगे परिवेषिक्तयानाल का स्वरूप क्रम से कहा जाता है। पञ्च चीरा छः अम्बिका (आगे आने वाली) दोनों वल्कल (आगे कहे जाने वाले) से बना चीरिकापट यानकार्य में समर्थ कहा, उससे बना नाल जो है वही यहां विशेषतः परिवेशिक्रयानाल सम्यक् निरूपित किया जाता है।।१६—२२३।।

उक्तं हि चीरीपटकल्पे - चीरीपटकल्प में कहा है-

दुग्धप्रगालीपटपादपाश्च पयोध (द ?) री पञ्चवटी विरञ्चिः । वृक्षेषूक्तक्षीरिकावृक्षवर्गे इमाः पञ्चक्षीरवृक्षाः कृमेगा ॥२४॥ उक्ताः प्रशस्ता इति क्षीरवस्त्रकृयाविधौ शास्त्रविदां वरिष्ठैः ॥२५॥

दुग्धप्रणाली १ पटपादप—सिम्भल १, पयोधरी—नारियल वृत्त १ या पयोविदारी—चीर विदारी १ पञ्चवटी—विल्व पीपल बढ़ अशोक गूलर, विरिद्धि १। वृत्ती में उक्त चीरिका वृत्तवर्ग में ये पांच चीरवृत्त कम से श्रेष्ठ शास्त्रवेत्ता जनों ने चीरवस्त्र क्रियाविधि में प्रशस्त कहे हैं।। २४—२५।।

पटप्रदीपिकायामपि—पटप्रदीपिका में भी—

उक्तेषु क्षीरवृक्षेषु क्षीरिकापटकर्मिण । पयोध (द?) री पञ्चवटीविरिद्धः पटपादपः ॥२६॥ दुग्धप्रगालिका चेति पञ्चेमाः क्षीरपादपाः। सुप्रशस्ता इति प्रोक्ताश्शास्त्रेषु ज्ञानवित्तमैः॥२७॥ इत्यादि

चीरपटकर्म में उक्तचीरवृत्तों में पयोधरी-नारियलवृत्त ? या पयोदरी-पयोविदारी-चीरिवदारी ? पद्धवटी-बिल्व पीपल वट त्रशोक गूलर, विरिद्धि ?, पटपादप-सिम्भल ? दुग्धप्रणालिका ? ये पांच चीरवृत्त शास्त्रों में ऊंचे विद्वानों ने सुप्रशस्त कहे हैं।

श्रम्बिकाषट्कमुकः कियासारे — छः श्रम्बिका क्रियासार प्रन्थ में कहे हैं —
गोदाकन्दकुरङ्गकनिर्यासान्दोलिकावियत्सारम् ।
लविकपृषत्कक्ष्मामलिमिति शास्त्रे व्विम्बिकाषट्कम् ॥२८॥
एतत्सम्मेलनतः पश्चक्षीरेषु गिरातमार्गेग ।
प्रभवेत् क्षीरीवसनश्चुद्धस्सुहढोतिमृदुलस्य ॥२६॥ इत्यादि ॥

गोदाकन्द-गोधास्कन्द-दुर्गन्धस्वैर, कुरङ्ग के निर्यास-स्रकर्करागोंद ?, त्रान्दोलिकावियत्सार?, लविकापृषत्क ?, क्ष्मामल ?, शास्त्रों में स्रम्बिकाषट्क है। पांच चीरों में गणितरीति से इनके मिलाने से चीरीवस्त्र सुदृढ़ होजावे।। २८—२६।।

वर्कलद्वयमुक्तमगतत्त्वलहर्याम्—दो वर्कल कहे हैं त्र्यगतत्त्वलहरी में — शारिकाद्या पद्ममुखी वर्कलान्तं यथाकृमम् । उक्तास्स्युः पद्मसाहस्रवर्कलाश्शास्त्रवित्तमैः ॥३०॥ तेषु सिहिकपद्माङ्गवर्ककद्वयमेव हि । विमानसंयोजनाहं क्षीरिकापटनिर्णये ॥३१॥ ग्रत्यन्तश्रेष्ठमित्याहुः पटलतत्त्वविदां वराः ॥ इत्यादि ॥

शारिका-शारी—मुझतृण चादि पञ्चमुखी पञ्चमुख—बासा के वल्कलपयेन्त यथाक्रम कहे हैं। पांचसाहस्र वल्कल शास्त्रवेत्ताओं ने कहे हैं उनमें सिंहिक वासा या कटेली पञ्चाङ्ग वल्कल दोनों विमान संयोग के योग्य चीरिकापट—पटनिर्णय में अत्यन्त श्रेष्ठ पटतत्त्ववेत्ताश्रों ने कहे हैं।। ३०—३१।।

पटस्वरूपमुक्तं कियासारे—पटिकियासार प्रन्थ में कहा है—

तुग्धप्रणालिकाक्षीरमष्टभागमतः परम् ।

पटवृक्षक्षीरभागा दश प्रोक्तास्तथा कृमम् ।

पयोदरीक्षीरभागास्सप्त इत्युच्यते तथा ॥३३॥
क्षीरस्याष्टादशांशस्स्यात्पञ्चवट्या यथाकृमम् ।

द्वादशांशं विरिञ्चिक्षीरमुक्तं शास्त्रतः कृमात् ॥३४॥

एवमुक्त्वा क्षीरिकांशान् संख्यया शास्त्रतस्स्फुटम् ।

ग्रथेदानीं यथाशास्त्रं क्षीरिकापटिनिर्णये ॥३५॥

दुग्धप्रणालिका का दूध प्रभाग, पटवृत्त का दूध १० भाग पयोदरी का दूध ७ भाग पञ्चवटी का दूध १८ भाग विरक्षित ( दूधवाला वृत्त ) का दूध १२ भाग शास्त्र से क्रमशः कहा है । इस प्रकार

त्तीरीवृत्तों के दूध संख्या से शास्त्र से स्फुट कहकर अब त्तीरिकापटनिर्णय में—॥ ३२-३५॥

स्रम्बिकाषट्कभागांशान् संख्यातस्सम्प्रचक्षते ।
गोदाकन्दस्य भागांशा दश इत्यभिर्वाणताः ॥ ३६ ॥
कुरङ्गकिनर्यासांशाः प्रोक्तास्सप्तदश कमात् ।
स्रान्दोलिकावियत्सारभागाः पश्चदश तथा ॥ ३७ ॥
लिवकस्य द्वादशांशाः पृषत्कांशास्तु विशतिः ।
स्मामलांशाः पश्चदश इति शास्त्रेण निणिताः ॥ ३८ ॥
स्रम्बिकाषट्कभागांशानित्युक्तवा शास्त्रतः क्रमात् ।
वल्कलद्वयभागांशानिदानीं सम्प्रचक्षते ॥ ३६ ॥

६ श्रम्बिकाश्रों के भागों को संख्या से कहते हैं। गोदाकन्द के वर्णित किए १० भाग, कुरङ्ग-निर्यास ७ कहे हैं, श्रान्दोत्तिकावियत्सार के १५ भाग, लविक १२, पृषत् के तो २० भाग, स्मामल के १५ भाग शास्त्र से निर्णय किए हैं। श्रम्बिकाषट्क भागों को कहकर दो बल्कल के भागों को श्रब कहते हैं॥ ३६—३६॥

### तदुक्तं शण्निर्णयचिन्द्रकायाम् —वह कहा है शण्निर्णयचिन्द्रका में —

सिंहिकावल्कलस्याष्टविश्चःद्भागास्तथैव हि ।
पञ्चाङ्गवल्कलस्याष्टादश भागा इतीरिताः ॥ ४० ॥
पञ्चक्षीराम्बिकाषट्कवल्कलद्धयमेव च ।
एतेषां विधिवत् तत्तद्भागसंख्यानुसारतः ॥ ४१ ॥
यथावत्सम्मेल्य पाकाधानयन्त्रमुखे क्रमात् ।
क्षीरिकापटिनर्माण्कल्पोक्तेनैव वर्त्मना ॥ ४२ ॥
वारं वारं पाचियत्वा मर्दयित्वा पुनः पुनः ।
कृत्वा द्वादशसंस्कारान् पश्चाद् द्वावकपूर्वकम् ॥ ४३ ॥
पटगर्भिक्रयायन्त्रमुखे संयोजयेत् ततः ।
क्षीरिकापटिनर्माणं भवेदेवं कृते ध्रुवम् ॥ ४४ ॥ इत्यादि ॥

सिंहिका के वल्कल—छाल का २८ भाग तथा पञ्चाङ्ग वल्कल के १८ भाग कहे जीराम्बिका ५ भाग दोनों वल्कल के ६ भाग इनके विधिवत् उस उस भाग को संख्यानुसार यथावत मिलाकर पाकाधान-यन्त्रमुख में कम से जीरिकापटिनर्माण्कल्प में कहे मार्ग के अनुसार वार वार पकाकर पुनः पुनः मर्दन करके १२ संस्कार करके फिर द्रावकपूर्वक पटगर्भिक्रयायन्त्रमुख में संयुक्त करे जीरिकापटिनर्माण् हो जावे ऐसा करने पर निश्चय—॥ ४०-४४॥

परिवेषिक्रयानालमेतत्पटिविनिर्मितम् । कीलीप्रचालनाद् धूमो यानमावरयेद् यथा ॥ ४५ ॥ विमानमध्यकेन्द्रस्थावृत्तकीलाद् यथाविधि । यानबाह्ये प्रदेशे तु ग्रनुलोमविलोमतः ॥ ४६ ॥ वेष्टयेद् विधिवत् सम्यक् कीलकैस्सुदृढं यथा । परिवेषिक्रयानालिमत्युक्तवा शास्त्रतः स्फुटम् ॥ ४७ ॥ किरगाकर्षगादर्शनालमद्य निरूप्यते ॥ ४८ ॥

पट से निर्मित यह परिवेषािकयानाल कीली चलाने से धूंवा विमान को ढकेलता है विमान मध्यकेन्द्रस्य घूमनेवाली कील से यथाविधि विमान के बाहिरी प्रदेश में हो अनुलोम विलोम से कीलों से सम्यक् विधिवत् लपेटे, शास्त्र से स्फुड्हा में परिवेषिकयानाल कहकर किरणाकपण आदर्शनाल अब निरूपित करते हैं॥ ४५—४८॥

तदुक्तं नालिकानिर्णये — वह कहा है नालिकानिर्णय में -

पञ्चोत्तरिश्वतदर्पण्षोडशांशं काञ्चोलिकाभरणसत्त्व पञ्चभागम् ।
सर्पास्यपाटवसुरिक्षकसत्त्वष्ट्कं हैरण्यकान्तजटसारचतुष्ट्यं च ॥ ४६ ॥
शुद्धीकृतं टङ्करण्मष्टभागं सिञ्जाणसत्त्वं वरकुञ्जलद्रवम् ।
श्रा (मा?) वृण्णचूर्णं मिण्णकुड्मलास्यादर्शं च क्षारत्रयं बालुका च ॥५०॥
सुरिञ्जिकासत्त्वविरिञ्चिपिष्टं षोणाश्मकृष्णाभ्रकसत्त्वकं च ।
शौलूषसत्त्वं वरकुड्मलद्रवम्, एते क्रमात् द्वादश वस्तु वर्णितम् ॥५१॥
नक्षत्रवाणाकंमुनित्रयाष्ट्रशैलाग्निष्द्रा वसुराशिपञ्च ।
एवं क्रमाद् द्वादशवस्तुभागानाहृत्य शुद्धान् विधिवद् यथाक्रमम् ॥५२॥
भेकास्यमूषामुखरन्ध्रनाले सम्पूर्णभेकोदरकुण्डमध्ये ।
संस्थापयेद् वेगेन द्विपक्षभस्त्रया संगालयेत् कक्ष्यशतत्रयोष्णात् ॥५३॥
पश्चात् समाहृत्य च तद्रसं वरं सम्पूरयेद् दर्पण्यन्त्रनाले ।
एवं कृते किरस्णाकर्षणाख्यादर्शो भवेत् सूक्ष्मरूपं च शुद्धम् ॥५४॥ इत्यादि

तीन सो पांचवें दर्पण के १६ भाग काञ्चोलिकाभरणसत्तव ? पांच भाग, सर्गस्यपाटव सुरिं कासत्त्व?-सर्पारव्य-नागकेसर, सुरिञ्जका-सुरिङ्गका-मूर्वालता ६भाग, हैरण्यकान्तजटसार ?-हिरण्य-कोडी, कान्त-सूर्यकान्त, जटा-जटामांसी का सार ४ भाग, शुद्ध किया सुहागा प्रभाग, सिञ्जाण ? सिङ्घाण-लोहिक्ट ? का सत्त्व, अच्छा कुञ्जललग्रन का द्राव, आतृण-कातृण-गन्धतृण का चूर्ण, कुड्मलास्यमण्प्यम्पामिण ? का आदर्श, तीनों चार-सउजीचार यवचार नौसादर और बालु-रेत, सुरिञ्जकासत्त्व, विरिञ्जि की पिट्टी या चूर्ण, षोणाश्मकृष्णाभ्रकसत्त्वक-षोणश्मनामक कृष्णाभ्रक का सत्त्व, शैल्षसत्त्व-वित्व का सत्त्व, वरकुड्मलद्रव, कम से थे १२ वस्तुणं कही हैं। जो कि २८, ५, ७, ३ या ७, ३, ८, ७, ३, १९, ८, १२, ५ इस कम से १२ वस्तुओं के भागों को लेकर विधिवत् भेकास्य—मेण्डकमुख नामक मूषामुखिद्धद्रवाले नाल में भरकर भेकोदरकुण्ड के मध्य में संस्थापित करे वेग से दो पन्तभस्त्रा से तीन सो दर्जे की उष्णता से गला दे। पश्चात् उस अच्छे गले रस को लेकर दर्पण्यन्त्रनाल में भर दे। ऐसा करने पर सूक्ष्मरूप किरणाकर्षणनामक हो जावे। ४६—५४।।

यदेतह्पंगाकृतनालं तच्छास्त्रतः स्फुटम् ।
किरगाकर्षगादर्शनालमित्युच्यते बुधैः ॥ ५५॥
यन्त्रस्योध्वंमुखे पश्चान्नालमेतन्नियोजयेत् ।
किरगाकर्षगादर्शनालमुक्त्वा यथाविधि ॥ ५६॥
प्रतिबिम्बार्ककिरगाकर्षगादर्शनालकम् ।
विविच्यतेऽत्र विधिवत् संग्रहेगा यथामति ॥ ५७॥

जो यह द्र्पण से बना नाल शास्त्र से स्फुट है किरणाकर्षणादर्शनाल बुद्धिमानों के द्वारा कहा जाता है। पश्चात् यन्त्र के ऊपरिमुख में इस नाल को युक्त करे किरणाकर्षणादर्शनाल यथाविधि कहकर प्रतिबिम्बिकरणाकर्षणादर्शनाल का विधिवत् संग्रह से विवेचन करते हैं।। ५५ - ५७।।

तदुक्तं नालिकानिर्णये—यह बात नालिकानिर्णय में कही है—

कृष्माण्डसत्त्व कुडुहिञ्चद्रावं द्विचक्रकन्दद्वयक्षारसत्त्वकम् ।
पञ्चास्यमूलत्रयक्षारमौर्व्यं चन्द्रद्ववं चौलिकसारसत्त्वम् ॥ ५८ ॥
द्वाविश्वदुत्तरशतादर्शकं च श्वेताभ्रसत्त्वं शकेरा टङ्करणं च ।
गौरीमुखं वैग्णुकपृष्ठशल्यकं गोदास्यदन्तं वरनागपारदम् ॥ ५६ ॥
एते पदार्थाः पञ्चदश क्रमेण सम्यक् प्रोक्तास्स्युश्शास्त्रतत्त्विद्धः ।
बाणाकंवेदज्वलनाम्बुधिर्गु गरुद्रोडुवर्णप्रहराशिविशतिः ॥६०॥
यष्टादशद्वादशपञ्चिविशतिस्तेषां विभागकृम इत्युदीरितः ।
एतान् पदार्थान् पश्चदशातिशुद्धान् समाहृत्य संविगकमूषिकायाम् ॥६१॥

> सम्पूर्यविगिककुण्डमध्ये संस्थाप्य पश्चात् सुरघाख्यभस्त्रया । संगालयेत् पञ्चदशोत्तरित्रशतोष्णिकक्ष्यादितवेगतः कृमात् ॥६२॥ पञ्चात्समाहृत्य विशुद्धतद्वसं सम्पूरयेद् दर्पण्यन्त्रनालके । एवं कृते शास्त्रविधानतो भवेद् बिम्बार्कषृण्याकर्षण्यदर्पण्य ॥६३॥ ग्रत्यन्तसूक्ष्मं सुदृढमेतद् दर्पण्विनिमितम् । बिम्बार्ककिरणादर्शनालमितीयंते (बुधैः) ॥६४॥

विमानमध्यभागेथदशमे केन्द्रकीलके ।
स्थापयेत् सुदृढं कीलैः पञ्चावर्तमुखैः कृमात् ॥६५॥ इत्यादि ॥
एवं बिम्बार्ककिरणादर्शनालं यथाविधि ।
निरूप्य पश्चाद् यानस्य शिरोमिणिरुदीर्यते ॥६६॥
किरणान्तरेषां (खलु) तत्तच्छक्त्यपकर्षणे ।
विमानानां त्र्युत्तरशतशिरोमण्य ईरिताः ॥६७॥

—भरकर, वर्गिकुण्ड में संस्थापित करके पश्चात् सुरघा नामक भरता से ३१५ दर्ज के वेग से गलावे, पश्चात् पिंघले शुद्ध रस को लेकर दर्पणयन्त्रनाल में भर दे। शास्त्रविधान से ऐसा करने पर विम्बार्कघृणिकिरण का त्राकर्षण करनेवाला दर्पण होजावे जो अत्यन्त सूक्ष्म सुदृढ़ दर्पण से बनी विम्बार्किकरणादर्शनाल यह कहा जाता है। विमान के अप्रभाग में और दशवें केन्द्रकील में पांच घूमनेवाले मुखवाली कीलों से सुदृढ़ स्थापित करें। इस प्रकार विम्बार्किकरणाद्शीनाल यथाविधि स्थापित करके पश्चात् विमानयान की शिरोमणि कही जाती है। अन्य किरणों के उस उस शक्ति के खीचने में विमानों की शिरोमणियां कही हैं।। ६१—६७।।

तदुक्तं मण्किल्पप्रदीपिकायाम् —वह कहा है मण्किल्पप्रदीपिका प्रन्थ में—

द्वात्रिशन्मि (एवर्गेषु वर्गे द्वादशके क्रमात्। प्रोक्तास्त्रयुत्तरशतमण्यस्ते महर्षिभिः ॥६८॥ शिरोमण्य इत्युक्तविमानानां विशेषतः। तेषां नामानि वक्ष्यामि शास्त्रोक्तानि यथाक्मम् ॥६६॥ शङ्करो ? शन्तकः खर्वो भास्करो मण्डलस्तथा। कलान्तको दीप्तिकश्च नन्दको चककण्ठकः ॥७०॥ पञ्चनेत्रो राजमखो राकास्यः कालभैरवः। चिन्तामिएाः कौशिकश्च चित्रकोशिको भास्करकः ॥७१॥ उड़राजो विराजश्च कल्पकः कामिकोद्भटः। पुत्रक्षीर्ष्णः पार्वेगािकः पुत्राक्षः पारिभद्कः ॥७२॥ इषीकः काशभत्काकः कञ्जास्यः कौटिकस्तथा। कलाकरः कौर्मिकश्च विषघ्नः पञ्चपावकः ॥७३॥ सैंहिकेयो रौद्मुखो मञ्जीरो डिम्भकोर्जकः। पिञ्जकः करिएकः कोधो कृव्यादः कालकौलिकः ॥७४॥ विनायको विश्वमुखः पावकास्यः कपालकः। विजयो विष्लवः प्रागाजिङ्गको कार्मु कः (खः?) पृथुः ॥७४॥ शिञ्जीरिशविकश्चण्डो जम्बालः कुटिलोर्मिकः । जम्भकश्शाकिमित्रश्च विशल्यः कङ्कुगौरभः ॥७६॥

सुरघस्सूर्यमित्रश्च शशाकश्याकलस्तथा।
शक्तयाकरश्यामभिवकश्यिद्धाण्णश्यिविकाशुकः ॥७७॥
भेकण्डो मुण्डकः काष्ण्यो पुरुहूतः पुरश्चयः।
भम्बालिको शाङ्गिकश्च चम्बीरो घनवष्मकः ॥७८॥
चञ्च्वाकश्चापको नङ्गः पिशङ्गो वार्षिकस्तथा।
राजराजो नागमुखस्सुधाकरिवभाकरः ॥७६॥
त्रिण्यो भूर्जकः कूमः कुमुदः कार्मु खस्तथा।
कपिलो ग्रन्थिकः पाश्चरो इमुरगो रिवः॥८०॥
मुञ्जको भद्कश्चेति शतञ्च त्रीण्यथाकृमम्।
विमःनशिरोमणीनां नामान्युक्तानि शास्त्रतः ॥६१॥

३२ मिण्यां में वारहवें वर्ग में कम से जो १०३ मिण्यां महर्षियों ने कही हैं वे उक्त विमान की शिरोमिण्यां—विशेषतः शीर्षस्थान पर योजनीय हैं। उनके नाम यथाक्रम कहूंगा जो शास्त्रोक्त है—राद्धर, शान्तक, खर्य, भारकर, मण्डल कलान्तक, दीप्तिक, नन्दक, चक्रकण्ठ, पख्चनेत्र, राजमुख, राकास्य, कालमैरव, चिन्तामिण, कौशिक, चित्रकौशिकभास्कर, उडु (हु?) राज, विराज, कल्पक, कामिकोद्धय, पञ्चशोष्णं, पार्विणिक, पञ्चाच, पारिभद्रक, हपीक, काशभृत्काक, कञ्चास्य, कौटिक, कलाकर, कौर्मक, विषदन, पञ्चशवक, सैंहिकेय, रौद्रमुख, पञ्चीर, डिम्भक, जर्क, पिङ्गक, किण्यं, कोध, कञ्याद, कालकौलिक, विनायक, विश्वमुख, पावकास्य, कपालक, विजय, विप्तव, प्राण्जक्वाक, कोध, कञ्चाद, कालकौलिक, विनायक, विश्वमुख, पावकास्य, कपालक, विजय, विप्तव, प्राण्जक, मेकाण्ड, मुण्डक, काल्प्यं, पुरुह्त, पुरञ्जय, जम्बालिक, शाङ्गिक, जम्बीर, धनवद्मक, चञ्च्याक, चापक, गङ्ग, पिशङ्ग, वार्णिक, राजराज, नागमुख, सुधाकर, विभाकर, त्रिनेत्र, भूर्जक, कूर्म, कुमुद, कार्मुख, कपिल, प्रन्थिक पाशधर, डमुरग, रिव, मुञ्जक, भद्रक। ये १०३ विमान की शिरोमिणियों के नाम शास्त्र में कहे हुएहैं ॥६५—८१॥

व्योमयानोर्ध्वभागस्य शिरःकेन्द्रे यथाविधि।
स्थापयेदुक्तमिण्विकैकं सुदृढं यथा ॥६२॥
विद्युद्यन्त्रमुखात्सर्वतन्त्रीनाहृत्य शास्त्रतः।
तन्मूले योजयेत्सम्यगेभ्यश्वक्त्र्यपकर्षण्म् ॥६३॥
तस्योध्वंमुखपाश्वंथ किरणाकर्षणान् दृढान्।
पूर्ववत् योजयेत् पश्चान्मेलनार्थं द्वयोः क्रमात् ॥६४॥ इत्यादि॥
एवमुक्त्वा यानशिरोमिणिकार्यमतः परम्।
वक्ष्ये किरणसन्धानकीलकं शास्त्रतः स्फुटम्॥६५॥
पञ्चिविश्वितिख्याताश्शिक्तसन्धानकीलकाः।
तेष्वक्रंकिरणयानसन्धाने कीलकः कृमात्॥६६॥
कीर्यंते संग्रहादत्र समालोच्य यथामित।

विमान यान के उरिभाग में स्थित शिर केन्द्र में यथाविधि उक्त मिण्यों में से एक एक मिण् सुदृढ़ स्थापित करे। विद्युचन्त्र के मुख से सब तारों को शास्त्रानुसार लेकर उनके मुख में जोड़ दे और इन तारों से शक्त्यपकर्षण्—शिक्त को खींचने वाले यन्त्र को उसके उपिर मुख के पास किरणों के आक-र्षण् करने वालों को पूर्व की मांति पश्चान् कम से दोनों के मेलनार्थ जोड़ दे। इस प्रकार विमान के शिर की मिण्यों को कह कर इससे आगे किरण्सन्धानकीलों—किरणों के धारण् करने वाले पेंचों को शास्त्र से स्फुट कहूँगा, शिक्तसन्धान कीलें २५ ख्यात हैं प्रसिद्ध हैं कही गई हैं, उनमें से सूर्यकिरणों के यानसन्धान में कीलकम से संचेप से यथामित आलोचना करके कही जाती हैं।। ८२-८६।।

तदुक्तं बृहत्काण्डिके — यह बात बृहत्काण्डिक प्रन्थ में कही है —

सन्धानकीलकाः पञ्चिविद्यातिः परिकीर्तिताः ॥ ५७ ॥
सूर्यांशुयानसन्धाने नवमस्तेषु वर्णितः ।
तत्कीलकिविवक्षार्थं तेषां नामान्यनुक्रमात् ॥ ५६ ॥
बृहत्काण्डिकरीत्या तु सुविचार्यं निरूप्यते ।
पिञ्जुलीकः कि (की ?) रणको डिम्भकोपवितीयकः ॥५६॥
कच्छपो गारुडो इण्डो शक्तिपो गोविदारकः ।
पवनास्यः पञ्चवक्त्रो वज्जकः कङ्क्रणस्तथा ॥ ६० ॥
ग्रहिर्बु ध्न्यः (ध्यः ?)कुण्डिलको नाकुलश्चोर्णनाभिकः ।
त्रिमुखस्सप्तशीर्षण्यो पञ्चावर्तः परावतः ॥ ६१ ॥
ग्रावर्तनाभिकोध्वर्धस्यशिलावर्तं इति क्रमात् ।
विमानशक्तिसन्धानकीलकाः पञ्चिवंशितः ॥ ६२ ॥
एतेषु गोविदारकस्तु कीलकस्सुप्रकाशकः ।
सूर्यांशुयानसन्धानकार्यनिर्वाहको भवेत् ॥ ६३ ॥ इति ॥

सूर्यिकरणों के यान में जोड़ने में सन्धानकीलें २५ कही हैं, उनमें से नवम कील कही है, उस कील की विवत्ता के लिए उनके नाम अनुक्रम से बृहत्काण्डिक की रीति से यहां सुविचार कर निरूपित किया जाता है जो कि पिञ्जुलीक, किरण्क, डिम्भ, कोप, वितीयक, कच्छप, गारुड, उद्दण्ड, शक्तिप, गोविदारक, पवनास्य; पञ्चवक्त्र, वज्रक, कङ्कण, श्रहिर्जु ध्न्य, कुण्डिलिक, नाकुल, ऊर्णनाभि, त्रिमुख, सप्त-शीर्षएय, पञ्चावर्त, परावत, श्रावर्त, नाभिक, उध्वीस्य, शिलावर्त ये कम से विमान शिक्तस्थानकीलें २५ हैं। इनमें गोविन्दारक कीलक अच्छी प्रकाशक है सूर्यिकरण या यानसन्धान कार्य का निर्वाहक है।। ८०-६३।।

अङ्गोपसंहारयन्त्रविचारः—अङ्गोपसंहार यन्त्र का विचार—
एवमुक्त्वा परिवेषिक्रियायन्त्रमतः परम् ।
ग्रङ्गोपसंहारयन्त्रस्संग्रहेण प्रचक्षते ॥ ६४ ॥
सूर्यादिसर्वग्रहाणां शशिसंस्थानतस्तथा ।
चारातिचारवक्रातिवक्रसञ्चारकारणात् ॥ ६५ ॥

भवेन्मेषादिराशिस्थशक्तिसम्मथनं क्रमात्। तेनाकाशतर ङ्गस्थशक्त्युद्रे को भवेत्स्वतः ॥ ६६ ॥ पश्चाज्जायतेत्यन्तवेगतः । तयोस्सङ्घर्षणं तस्माच्छक्तिप्रवाहाश्चाग्निज्वालाप्रवाहवत् ।। १७ ॥ त्रनुलोमविलोमाभ्यां वक्रगत्यतिवेगतः। प्रवहन्ति विशेषेण राशिभोगानुसारतः ॥ ६ ॥ सञ्चारकाले स्वपथि विमानाङ्गोपरि क्रमात्। तत्प्रवाहोष्णसंयोगो यदङ्गो स्याद विशेषतः ॥ ६६ ॥ दग्ध्वा भस्मीकृतं (तो ? भूयात् तदङ्गमितशी घ्रतः । उष्गाप्रमापकाद् यन्त्रात् तद्विज्ञायाथ वेगतः ॥ १०० ॥ तदपायनिवृत्त्यर्थं तदङ्गमुपसंहरेत्। तस्माद ङ्गोपसंहारयन्त्रमत्र प्रचक्षते ॥ १०१ ॥

इस प्रकार परिवेषिकया यन्त्र कह कर इससे आगे अङ्गोरसंहार यन्त्र संचेर से कहते हैं।
सूर्य आदि सब पहों के राशिसंस्थान से चार अतिचार वक्र अतिवक्ष सख्चार के कारण मेष आदि राशिस्थ
शिक्त का मन्थनकम से हो जावे—हो जाता है उससे आकाशतरङ्गों में स्थित शिक्त का उद्र क—
आधिक्य—प्रावल्य स्वतः हो जाता है फिर उन दोनों का संघर्षण—टकराव अत्यन्त वेग से हो जाता है
अतः शिक्तप्रवाह अग्निज्वालाप्रवाह की भांति सीधे उलटे ढंग से वक्षगित के अतिवेग से राशिभोगानुसार विशेषरूप से प्रवाहित हो जाते हैं। सख्चारकाल में अपने मार्ग में विमानाङ्गों के उत्रर कम से
उम प्रवाह का उष्ण संयोग जिस अङ्ग में विशेष हो जावे तो वह अङ्ग अतिशीघ जल कर भरम हो
जावे, उष्णतामापक यन्त्र से उसको जान कर शीघ उस अनिष्ट की निवृत्ति के अर्थ उस अङ्ग का
उपसंहार करे अतः अङ्गोपसंहार यन्त्र यहां कहते हैं।। ६४-१०१।।



#### इस्हलेख कापी संख्या ८-

तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे —वह अङ्गोपसंहार यन्त्र 'यन्त्रसर्वस्व' प्रन्थ में कहा है —

सुमृलीकं शोधियत्वा लोहं माञ्जीरिमिश्रितम् । वितस्तिद्वादशायामं घनमष्टादशाङ्गुलम् ॥ १ ॥ चतुरस्रं वर्तुं लं वा पीठं कुर्याद् यथाविधि । कान्तिडिम्बिकसम्मिश्रलोहाद् द्वावकशोधितात् ॥ २ ॥ त्रिशद्वितस्त्युन्नतं च वितस्तित्रयगात्रकम् । मूले मध्ये तथा चान्ते छत्रीवत्कीलकान्वितम् ॥ ३ ॥ दण्डमेकं कल्पियत्वा पीठमध्ये हढं न्यसेत् । कीलकत्रयमारभ्य दण्डस्याधो यथाविधि ॥ ४ ॥ विमानमूलमध्यान्तस्स्थाङ्गयन्त्राविध क्रमात् । पञ्चकीलसंमायुक्तान् सुहढान् मृदुलानृजून् ॥ ५ ॥

माञ्जीर ? मिले सुमृलीक लोहे को शोधकर १२ बालिश्त लम्बा चौड़ा ८ अङ्गुल मोटा चौकोन या गोल पीठ यथाविधि करे—बनवावे, कान्त—अयस्कान्त, डिम्बिक ? मिश्रलोह द्रावक शोधित से ३० बालिश्त ऊंचा ३ बालिश्त मोटा मूल में मध्य में और अन्त में छत्री की भांति कीलों से युक्त एक दण्ड बनाकर पीठ के मध्य में लगा दे तीन कीलों से आरम्भ करके दण्ड के नीचे यथाविधि विमान के मूल मध्य अन्त में स्थित अङ्गयन्त्रों तक क्रम से पांच कीलों से युक्त सुदृढ़ मृदुल सरल—॥ १—५॥

उपसंहारोद्धारकावर्तकीलैंविराजितम् ।

मिश्रलोहकृतान् गुद्धान् शलाकान् विरलं यथा ॥ ६ ॥
छत्रीशलाकावत्तत्त्कीलकेभ्यः पृथक् पृथक् ।
तत्तद्रे खानुसारेण योजयेत्तदनन्तरम् ॥ ७ ॥
त्रिचक्रकीलकसंयुक्तं मुखत्रयविराजितम् ।
नालद्वयसमायुक्तं भ्रामणीकीलकद्वयम् ॥ ६ ॥
संस्थापयेद् दण्डमूलकीलकद्वयमध्यमे ।
तदुत्तरे रुक्मतेलं निलकापात्रपूरितम् ॥ ६ ॥

लेपनार्थं कीलकानां स्थापयेद् विधिवत्ततः। यदङ्गस्योपसंहारः कर्तव्यमिति रोचते ॥१०॥

उपसंहार—सङ्कोच और उद्धार—विकास के साधनभूत कीलों—पेंचों से विराजित मिश्रलोहे से किए शुद्ध रालाकाओं को छीद से छत्री की रालाकाओं की भांति उन उन कीलों से अलग अलग जोड़ दे पुन: उन उनकी रेखानुसार जोड़ दे, तीन चक्र की कीलों से युक्त तीन मुखों से विराजित दो आम- ग्णीकील संस्थापित करे, दण्डे के मूल की दो कीलों के मध्य में उनके उत्तर में रुक्मतैल—नागकेशर का तैल निलकापात्र में भरा हो कीलों को लपेटने के लिये विधिवत् स्थापित करे। जिस अङ्ग का उपसंहार करना रुचिकर हो—।। ५—१०।।

तत्क्षरणाद् दण्डमूलस्थभ्रामर्गी चालयेद् यदि ।
तेनाङ्गयन्त्रशलाककीलसञ्चालनं भवेत् ॥११॥
छत्रीशलाकवत्तेन तच्छलाकमिष क्रमात् ।
प्रत्यङ्गमुखं भवेत् तस्मादङ्गयन्त्रोपसंहृतिः ॥१२॥
प्रभवेदितवेगेन न्यग्भावस्तच्छलाकतः ।
पश्चात् प्राप्तापायनाशो भवत्येव न संशयः ॥१३॥
एवं क्रमेगाङ्गयन्त्रोपसंहारश्शलाकतः ।
तत्तत्कीलप्रचालनात् कर्तव्यं स्यात् पृथक् पृथक् ॥१४॥
यदङ्गस्योपरि भवेद् यानस्यापायसम्भवः ।
तदङ्गस्योपसंहारात् तदपायनिवारगम् ॥१४॥
प्रमुलोमविलोमाभ्यां तत्तत्कीलकचालनम् ।
तत्तद्यन्त्रोपसंहारोद्धारश्चापि भवेत् क्रमात् ॥१६॥

यदि तुरन्त दण्डमूलस्थ श्रामणी को चलावे तो उससे अङ्गयन्त्र शलाका की कील का सञ्चा-लन होजावे, छत्रीशलाका की भांति उससे वह शलाका भी कम से अङ्गमुख की ओर होजावे उससे श्रङ्गयन्त्र का उपसंहार अतिवेग से होजावे उस शलाका से नीचे सङ्कोच होजावे पश्चान् प्राप्त अनिष्ठ का नाश हो जाता ही है संशय नहीं। इस प्रकार कम से अङ्गयन्त्र का उपसंहार शलाका से उस उस कील के चलाने से पृथक् पृथक् करना चाहिए, विमान के जिस अङ्ग के ऊपर अनिष्ठ का सम्भव हो उस अङ्ग के उपसंहार से उस अनिष्ठ का निवारण होजाता है। सीचे उलटे ढंग से उस कील का चलाना उस उस यन्त्र का उपसंहार—सङ्कोच और उद्धार—विकासप्रसार भी कम से होता है। ११—१६।।

एवमुक्त्वा यन्त्रोपसंहारयन्त्रमतः परम् । विस्तृतास्यिक्रयायन्त्रः कथ्यतेत्र यथाविधि ॥१७॥ कर्मदिग्गजभूमेघविद्युद्ध (।?) रुग्शक्तयः । यदा पद्ममुखे सम्यङ् मेलयन्ति परस्परम् ॥१८॥ तदा विषम्भरी नाम काचिच्छक्तिः प्रजायते । सा भित्त्वा भूमुखं पश्चादत्यन्तोष्णस्वभावतः ॥१६॥ लिङ्कत्रिशतवेगेनोड्डीयोड्डीयातिवेगतः । धावत्यूर्ध्वं खमाश्रित्य व्योमयानं यथाविधि ॥२०॥

इस प्रकार यन्त्रोगसंहार यन्त्र कहकर इससे आगे विस्तृतास्य क्रियायन्त्र यथाविधि यहां कहा जाता है। कूर्म (भूगर्भशिकि ?)।, दिग्गज (पृथिवी की बाह्य दिशाशिक ?), भूमि, मेघ, विद्युत्, वरुण की शिक्तयां जब पद्ममुख में भली प्रकार परस्पर मिल जाती हैं तब विषम्भरी-विरुद्ध प्रयोगको धारण करने वाली कोई शिक्तः प्रकट हो जाती है वह भूमि के मुख को तोड़कर—भूमि से टकराकर अत्यन्त उष्णस्वभाव से ३०० डिपी के वेग से उड उड़ कर अतिवेग से ऊपर दौड़ती है आकाश को प्राप्त हो विमान के मार्ग की अवधि तक—॥१७—२०॥

व्याप्य यानपथं पश्चाद् विमानं स्वशक्तिः।
तत्रस्थसर्वलोकानां मेधशिक्तं निमेषतः ॥२१॥
विभेष्य तत्क्षणात् तिस्मिन्नुद्गारं कुरुते क्रमात् ।
बुद्धिमान्द्यशिरोबाधज्वरदाहिवरे (रो?) चनाः ॥२२॥
सम्भवन्ति विशेषेण तत्क्षणात् तिद्वकारतः।
तिद्वलयाय विधिवद् यन्त्राद्यैश्शास्त्रतः क्रमात् ॥२३॥
उद्धरेत् तिद्वनाशार्थं व्योमयाने यथाविधि।
विस्तृतास्यिक्र्यायन्त्रमिति शास्त्रविनिर्णयः ॥२४॥
तस्माच्छास्त्रोक्तविधिना विस्तृतास्यिक्र्याभिध (द?) म् ।
यन्त्रमत्रातिसंक्षेपात् प्रसङ्गत्या निरूप्यते ॥२४॥

—यानपथ में व्याप्त होकर पश्चात् विमान को भी व्याप्त हो अपनी शक्ति से विमानस्थित जनों की मेधशिक को भिन्न भिन्न करके तुरन्त उद्गार कर देती है बुद्धिमन्दता शिरपीड़ा ज्वरदाह विरेचन रोग विशेषतः उत्पन्न हो जाते हैं उनके विकार से—पूर्वरूप से तुरन्त विधिवत् यन्त्र आदि से शास्त्रानुसार जानकर कम से उसके नाशार्थ विमान में यथाविधि उद्धार करे— उपाय करे। वह विस्तृतास्य किया यन्त्र है, यह शास्त्र का निर्णय है, अतः शास्त्रोक्त विधि से विस्तृतास्य कियानामक यन्त्र को अतिसंचेप से प्रसङ्ग से निरूपित किया जाता है।। २१-२५।।

तदुकः यन्त्रसर्वस्वे—वह यह 'यन्त्रसर्वस्व' में कहा है—
बाहुप्रमाणं विस्तारे गात्रे द्वाविशदङ्गुलम् ।
वर्तु लाकारतः पीठं कुर्यात् पिष्पलदारुणा ॥२६॥
बाहुप्रमाणगात्रं च द्वात्रिशद्वाहुरुन्ततम् ।
स्तम्भं कृत्वा दारुमयं तन्मध्ये स्थापयेद् हृदम् ॥२७॥
व्योमयानाङ्गोपयन्त्रसंख्यया विधिवत् क्रमात् ।
ग्रङ्गोपयन्त्रदिग्रेखामन्सृत्य यथाविधि ॥२६॥

<sup>† &</sup>quot;कूर्मो बिभर्ति धरणीं खलु चात्मपृष्ठे" (शुक् ० ४४। ३१)

<sup>‡ &#</sup>x27;'विष विप्रयोगे''

स्तम्भमूलाद्यशिरोभागान्तं केन्द्रानुसारतः । प्रदक्षिग्गावर्तकीलाननुलोमविलोमतः ॥ २६॥ स्तम्भस्य प्रतिकेन्द्रेथ स्थापयेद् द्वन्द्वतः क्रमात् । पश्चाद् विमानाङ्गोपयन्त्रमध्यकेन्द्रमुखान्तरे ॥ ३०॥ मस्त्रिकानालतस्तम्भकीलद्वन्द्वाविधक्रमात् । सर्वत्र योजयेन्नालान् कीलसंख्यानुसारतः ॥ ३१॥

बाहुभर माप लम्बाई चौड़ाई में, २२ अंगुल मोटाई में गोलाकार पीठ पिप्पल की लकड़ी से बनावे, बाहुभर माप मोटा ३२ अंगुल ऊंचा स्तम्भ काष्ठ का बना कर उसके मध्य में दृढ स्थापित करे, व्योमयान के अङ्गोपयन्त्र संख्या से विधिवत् क्रम से अङ्गोपयन्त्र की दिशा रेखा का अनुसरण करके यथाविधि स्तम्भमूल से शिरोभाग तक केन्द्र के अनुसार घूमने वाली कील के सीधे उलटे ढंग से स्तम्भ के प्रति केन्द्र में स्थापित करे। दो दो करके पश्चात् विमानाङ्गोपयन्त्र के मध्य केन्द्रमुख में भित्रकानाल से स्तम्भ की दो कील की अवधि के क्रम से सर्वत्र कील संख्यानुसार नालों को जोड़े।। २६-३१।।

तत्तदावर्तकीलानां सिन्धषु क्रमतः पुनः।
द्विचक्रकीलान् गुद्धान् योजयेत् सुदृढं यथा।। ३२।।
तदधस्ताद् यथाशास्त्रं पक्षाघातकभित्रकान्।
संयोजयेत् ततः पीठमूलकेन्द्रमुखे क्रमात्।। ३३।।
तिचक्रभ्रामगीकीलयन्त्रं संस्थापयेद् दृढम्।
तत्पश्चादुपसंहारकीलकं च तथैव हि।। ३४।।
सन्धारयेद् यथाशास्त्रं सम्प्रदायानुसारतः।
स्रादौ पीठस्ततस्त्तम्भः पश्चादावर्तकीलकाः।। ३५।।

उस उस घूमने वाली कीलों की सिन्धयों में क्रम से फिर द्विचक कीलों को ठीक सुदृढ लगावे, उसके नीचे शास्त्रानुसार पद्माघातक भित्रकाओं को जोड़े फिर पीठ मूल के केन्द्रमुख में तीन चक्कों वाले घूमने वाले पेंच को संस्थापित करे उसके पीछे उपसंहार कील को शास्त्रानुसार अपनी कलापरम्परा के अनुसार लगावे प्रथम पीठ फिर स्तम्भ पश्चात घूमने वाली कीलें—॥३२–३५॥

सिन्धनाला द्रावगुद्धास्सुहढाश्च ततः परम् । द्विचक्रकीलकाः पश्चात् पक्षाघातकभिस्त्रकाः ॥ ३६॥ तथा त्रिचक्रभ्रामगीकीलयन्त्रमतः परम् । उपसंहारकीलं चेत्यष्टधा सम्प्रकीतिताः ॥ ३७॥ यन्त्राङ्गाण्येवमुक्त्वाथ तत्प्रयोगोभिवण्यंते । स्वतो विषम्भराशक्तिभूं मि भित्त्वातिवेगतः ॥ ३८॥ व्योमयानस्य सर्वाङ्गमाक्रम्य व्याप्यते यदा । व्योमयानाङ्गयन्त्रागि विस्तृतास्यानि तत्क्षगात् ॥३६॥

कुर्यात् सम्पूर्णंतश्शास्त्रविधनातिप्रयत्नतः । त्रिचकन्नामणीकीलमादौ तस्मात् प्रचालयेत् ॥ ४० ॥ तेन द्विचककोलकाश्च सम्यग्न्नाम्यन्ति वेगतः । ग्रतस्सम्यग्न्नामकास्स्युस्स्तम्भस्थावर्तकीलकाः ॥ ४१ ॥ ततो द्विचककोलस्थपक्षाघातकभस्त्रिकाः । तचकन्नमणादेव विस्तृतास्या भवन्ति हि ॥ ४२ ॥ ततोतिवेगतो वायुस्तन्मुखात् सम्प्रधावति । पश्चाच्छ्वासोच्छ्वासवत्तत्सन्धिनालान्तरे कमात् ॥४३॥

सन्धिनालें द्राव से शुद्ध और सुदृढ करें फिर दो चक्रों वाली कीलें पश्चात् पत्ताचात भिन्नकाएं तथा इससे तीन चक्रों वाला भ्रामणीकील यन्त्र और उपसंहार कील आठ प्रकार या आठ स्थानों में कहे हैं। यन्त्रों के अङ्ग इस प्रकार कहकर अब उनका प्रयोग वर्णित करते हैं, विषम्भरा शिक स्वतः भूमि को वेग से तोड कर विमान के सारे अङ्गों पर आक्रमण करके जब व्याप जाती है तो विमान के अङ्गयन्त्रों को पूर्णरूप से शास्त्रविधि से अतिप्रयत्न से तुरन्त विस्तृतास्य करदे, प्रथम तीन चक्रों वाली श्रामणी कील को चलावे उससे दो चक्रों वाली कीलें सम्यक् वेग से घूमती हैं अतः स्तम्भस्य घूमनेवाले पेंच भली प्रकार घूमने वाले हो जाते हैं। फिर दो चक्र वाली कीलों में स्थित पत्त्रघातक भिन्नकाएं उन चक्रों के श्रमण से ही विस्तृतास्य हो जाती हैं फिर अति वेग से उसके मुख से वायु दौड़ता है पश्चात् कम से श्वास उच्छ्वास की भांति सन्धिनाल के अन्दर—।। ३६-४३।।

प्रविश्य चातिवेगेन तद्वायुश्चरति स्वतः। तद्वाताघाततः पश्चादङ्गयन्त्रमुखस्थिताः ।। ४४ ॥ भस्रनाला मध्यकेन्द्रे विस्तृतास्त्वेकधैव हि। भवन्ति तन्मुखात् पश्चाद् भस्त्रिकावद् विशेषतः ॥४५॥ फ़त्कारपूर्वकं वायुर्वाति पूर्गप्रवाहवत् । तत्प्रवाहोतिवेगेन शक्ति सम्यग् विषमभराम् ॥ ४६ ॥ त्रपहृत्याकाशवातमण्डले नियोजयति । ततो विषमभरा शक्तिस्तत्रैव लयमेधते ॥ ४७ ॥ ततो विमानस्थजनमेधोरुङ्नाशनं भवेत्। एवं विषम्भराशक्ति नाशयित्वा यथाविधि ॥ ४८ ॥ चालयेदुपसंहारकीलकं तदनन्तरम्। तेन यानाङ्कोपयन्त्राण्यभूवन् पूर्ववत् कृमात् ॥ ४६ ॥ विस्तृतास्यिकयायन्त्रप्रयोगइचैवमीरितः (तम्) । एवमुक्तवा विस्तृतास्यिकयायन्त्रं यथाविधि ॥ ५० ॥ वैरूप्यदर्पग्यन्त्रमथोच्यते । संग्रहाद्

—प्रविष्ट होकर वह वायु स्वतः अतिवेग से सञ्चार करती है पश्चात् इस वायु के आघात से अङ्ग-यन्त्रों के मुख में स्थित भस्त्रानालें मध्य केन्द्र में एक साथ—एक दम विस्तृत हो जाती हैं फिर उनके मुख से भस्त्रिका की भांति विशेषतः फूरकारपूर्वक वायु पूर्ण प्रवाह से चलती है वह प्रवाह अति वेग से विषम्भरा शिक्त को खींच कर आकाशमण्डल में नियुक्त कर देता है तब विषम्भरा शिक्त वहां ही लय को प्राप्त हो जाती है। फिर विमान में स्थित मनुख्यों के मेधरोग का नाश हो जाता है। इस प्रकार विषम्भरा शिक्त को यथाविधि नष्ट करके अनन्तर उपसंहार कील को चलावे उससे विमानांगों के उपयन्त्र पूर्व जैसे हो जाते हैं। विस्तृतास्यिक्तयायन्त्र कह कर वैक्ष्यदर्पण यन्त्र अब संदोप से कहा जाता है।। ४४-५०।।

वैरूप्यदर्पण्यन्त्रनिर्णय: वैरूप्य दर्पण्यन्त्र का निर्णय-

विमाननाशनार्थं ये समागच्छन्ति शत्रवः ॥ ५१ ॥
तेषां देहविरूपत्वं यस्य सन्दर्शनाद् भवेत् ।
वैरूप्यदर्पण् इति तमाहुः पण्डितोत्तमाः ॥ ५२ ॥
तद्पंणकृतं यन्त्रं वैरूप्यदर्शयन्त्रकम् ।
इति शास्त्रेषु निर्णीतं यन्त्रतत्वविदां वरैः ॥ ५३ ॥
संग्रहेणात्र विधिवत् वक्ष्ये तद्रचनाविधिम् ।

विमान के नाशार्थ जो शत्रुजन आ जाते हैं उनके देह की विरूपता जिसके देखने से हो जावे उसे वैरूप्य दर्पण इस नाम से ऊंचे विद्वान कहते हैं। वह दर्पण से किया यन्त्र वैरूप्यादर्श यन्त्र शास्त्रों में यन्त्रतत्त्ववेत्ताओं ने निर्णय किया है। उसकी रचनाविधि को संचेप से विधिवत् कहूंगा।। ५१-५३।।

# तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे — वह यन्त्रसर्वस्व प्रन्थ में कहा है —

यदा तु व्योमयानस्य विनाशार्थं तु शत्रवः ॥ १४॥ ग्रागत्यावृत्य तिष्ठिन्ति विमानं कूरकीमएः । तेषां रूपविकारार्थं यन्त्रोयं परिकीर्तितः ॥ ११॥ पीठकेन्द्रावर्तकीलज्योतिस्तम्भास्तथैव च। विद्युद्यन्त्रावर्तधूमनालश्चापि ततः परम् ॥ १६॥ घोण्टिकातैलित्रचक्रकीलकोशत्रयं तथा। धूमदीपोपसंहारनालौ चापि यथाक्रममम् ॥ १७॥ वैरूप्यादर्शयन्त्रस्याङ्गानीत्याहुर्मनीषिएः । वितस्तिद्वयविस्तारं वितस्तिद्वयमु(६?) न्नतम् ॥ १८॥ वैल्वेन वर्तुलं पीठं कुर्याच्छास्त्रविधानतः। तस्मिन् द्वादशकेन्द्रािए। कल्पयेत् समरेखतः॥ १६॥

स्रावर्तकीलकान् पश्चात् स्थापयेत् प्रतिकेन्द्रके । चतुर्विशत्यङ्गुलावर्तगात्रं चोन्नते तथा ॥ ६० ॥

जबिक विमान के विनाशार्थ क्र्रकर्मी शत्रु त्राकर विमान को घेर कर खड़े हो जावें तो उनके रूप के विकारार्थ यह यन्त्र कहा है। पीठ, केन्द्र, त्रावर्तकील, ज्योतिस्तम्भ, विग्रुग्धन्त्रावर्त, धूमनाल, घोण्टिका तेल,—सुपारीतेल, त्रिचक कील, तीन कोश, धूमदीप, उपसंहारनाल ये वैरूप्य आदर्श यन्त्र के खड़ मनीषी विद्वानों ने कहे हैं। २ बालिश्त ऊंचा पीठ गोल विल्वकाष्ठ (वेल वृत्त की लकड़ी) से शास्त्रानुसार करे। उसमें बारह केन्द्र समरेखा से बनावे पश्चात् घूमने वाले पेंच प्रतिकेन्द्र स्थापित करे, २४ अंगुल मोटा तथा ऊंचा – ॥ ५४-६०॥

वैरूप्यदर्पगुकृतं ज्योतिस्तम्भं यथाविधि ।

मध्यकेन्द्रे प्रतिष्ठाप्य विद्युद्यन्त्रं तदग्रतः ।। ६१ ।।

द्वितीयकेन्द्रे विधिवत् स्थापयेत् कीलबन्धनात् ।

क्रमात् केन्द्रत्रये पश्चादावर्तधूमनालकम् ।। ६२ ॥

प्रदक्षिगाकारतन्त्रीन् स्थापयेत् सुदृढं यथा ।

घोण्टिकातैलपात्रं तु कीलके पश्चमे न्यसेत् ।। ६३ ॥

मुखत्रयसमायुक्तं कोशत्रयमतः परम् ।

वितस्त्येकप्रमागोन निर्मितं दुग्धचर्मगा ।। ६४ ॥

षट्सप्ताष्टमकेन्द्रादिधूमनालावधिकमात् ।

स्थापयेद् विधिवत् पश्चाद् दृढं नवमकेन्द्रके ।। ६४ ।।

वैह्रप्यद्पंण से किया उयोतिस्तम्भ यथाविधि मध्यकेन्द्र में प्रतिष्ठित करके उसके आगे विद्युद्यन्त्र दूसरे केन्द्र में विधिवत् कीलवन्धन से स्थापित करे, कम से तीन चकों में घूमने वाली धूमनालों को गोलाकार तारों को सुदृढ स्थापित करे, घोण्टिका-मैनफल के तेल या सुपारी तेल का पात्र पांचवें कील में रखे, इससे आगे तीन मुखों से युक्त तीन कोश एक बालिश्त माप से दुग्धचर्म—दूध के पनीर से बनाया हुआ ६, ७, ८, संख्या वाले केन्द्र आदि धूमनाल विधानक्रम से नवम केन्द्र में विधिवत् स्थापित करे।। ६१-६५।।

धूमोपसंहारनालः पश्चाद् दशमकेन्द्रके।
दीपोपसंहारनालः तथैकादशके न्यसेत्।। ६६।।
ग्रावृत्ततन्त्रीनालकीलकं द्वादशकेन्द्रके।
एवं सन्धार्य विधिवद् विनियोगस्त्वतः परम्।। ६७।।
शत्रुरूपविकारार्थं कर्तव्यं शास्त्रतः क्रमात्।
निरूप्यैवं यथाशास्त्रं यन्त्रस्य रचनाविधिम्।। ६८।।
तत्प्रयोगविधि वक्ष्ये संग्रहेगा यथामित।
विद्युद्यन्त्रात् समाहृत्य शक्तिमादौ यथाविधि।। ६९।।

त्रिचक्रकीलयन्त्रेथ चोदयेत् सप्रमाणतः । तेन भ्राम्यति तद्यन्त्रं स्वतो वेगात् स्वकेन्द्रके ॥ ७० ॥

पश्चात् धूमोपसंहार नाल दशम केन्द्र में तथा दीपोपसंहार नाल ग्यारहवें केन्द्र में रखे, घूमने वाले तारों की नालकील बारहवें केन्द्र में इस प्रकार विधिवत् प्रसङ्गतः लगा कर इसके आगे शत्रु का रूप बिगाड़ने के अर्थ करना चाहिये कम से शास्त्र से निरूपण करके यन्त्र की रचनाविधि को संज्ञेप से यथामित कहूंगा, विद्युद्यन्त्र से शिक्त को लेकर यथाविधि तीन चक्रों वाले यन्त्र में सप्रमाण प्रेरित करे, इससे वह यन्त्र स्वतः स्वकेन्द्र में घूमता है।। ६६-७०।।

तद्वेगात् सर्वकेन्द्रस्थतत्तत्तन्त्रीमुखात् पुनः ।
शक्तिसञ्चोदनात् सर्वावृत्तकीला भवन्ति हि ॥ ७१ ॥
त्रिचतुःपञ्चकेन्द्रस्थतन्त्रीमार्गाद् यथाक्रमम् ।
शक्तिसंयोजनं कृत्वा कीलकभ्रमणं ततः ॥ ७२ ॥
कुर्यात् तेन क्रमान्नालत्रयं विकसितं भवेत् ।
पश्चान्तवमकेन्द्रावर्तकीलभ्रमणं तथा ॥ ७३ ॥
पूर्ववत् कारयेत् पश्चात् तेन कोशत्रयं कृमात् ।
विस्तृतं स्यात् ततः पञ्चमकेन्द्रस्यावर्तकीलकम् ॥७४॥
पूर्ववद् भ्रामियत्वाथ शक्ति तन्मार्गतः क्रमात् ।
योजयेत् सप्रमारोन घोण्टकातैलपात्रके ॥ ७४ ॥

उसके वेग से सर्व केन्द्रस्थ उस उस तार के मुख से पुनः शिंक के प्रेरण से सब श्रोर घूमने वाली कीलें — पेंच घूमते हैं, तीन चार पांच केन्द्रों में स्थित हुए तारों के मार्ग से यथाक्रम शिंकसंयोजन करके फिर कीलश्रमण करें — पेंच को घुमावे उससे तीनों नाल खुल जावेंगे पश्चात् नवम केन्द्र की कीली का श्रमण पूर्व की भांति करे पश्चात् उससे क्रम से तीनों कोश विख्तत हो जावें फिर पांचवें केन्द्र की घूमने वाली कील पूर्ववत् घुमा कर उस मार्ग से शिंक को सप्रमाण घोण्टिका तैल — मैनफल या सुपारी के तैल के पात्र में युक्त कर दे। ७१-७५॥

तत्तैलं विषधूमस्स्यात् समग्रं शिक्तवेगतः ।
कोशत्रयेथ विधिवत् तद्धूमं पूरयेत् तथा ॥ ७६ ॥
एकैककोशस्थधूममेकैकधूमनालके ।
पूरयेद् विधिवत् पश्चात् तत्तत्कालानुसारतः ॥ ७७ ॥
ग्रनुलोमविलोमाभ्यां धूमनालद्वयात् ततः ।
विषधूमं समाहृत्य द्वौ भागौ शत्रुमण्डले ॥ ७८ ॥
संयोजयेत् ततस्तेनावरणं परिवेषवत् ।
बाह्यप्रदेशे शत्रूणां मण्डलस्य भवेत् क्रमात् ॥ ७६ ॥
घोण्टिकातैलतः पश्चाद् दीपं कृत्वा यथाविधि ।
ज्योतिस्स्तम्भान्तरे कीलबन्धनात् स्थापयेत् दृढम् ॥ ५० ॥

वह तैल शक्ति वेग से सब विषेला धुवां हो जावे—हो जावेगा, उस धुएं को तीनों कोशों में भर दे फिर एक कोश में स्थित धूवां एक एक धूमनाल में विधिवत् भर दे, पश्चात् उस उसके समयानुसार अनुलोम विलोम—सीधे उलटे ढंग से दो धूमनालों से विषधूम दो भाग लेकर शत्रुमण्डल में संयुक्त कर दे फिर परिवेषिक्रया की भांति बाह्य प्रदेश में शत्रुत्त्रों के मण्डल का आवग्णकम से हो जावे। पश्चात् घोण्टिका तैल — मैनफल या सुपारी के तैल से यथाविधि दीपक करके उयोतिस्तम्भ के अन्दर कीलबन्धन से स्थापित कर दे।। ७६-८०।।

ज्योतिस्तम्भान्तरं व्याप्य तत्प्रकाशस्समग्रतः।

ग्रासमन्ताद् रक्तवर्णं जपाकुसुमवत् क्रमात् ॥ ६१ ॥
करोति पश्चात् तज्ज्योतिस्स्तम्भस्योपर्यथाविधि ।
संयोजयेत् सप्रमार्णं विद्युद्भासनमतः परम् ॥ ६२ ॥
ज्योतिर्भानं समाहृत्य विद्युद्भासस्स्ववेगतः ।
हरितश्वेतपीतादिसप्तवर्णविकारताम् ॥ ६३ ॥
करोति तत्क्षगात् पश्चात् समग्रं स्तम्भकेन्द्रके ।
ज्योतिस्स्तम्भे भासमानविद्युद्दीपप्रकाशयोः ॥ ६४ ॥
वृतीयधूमनालेन धूममाकृष्य कोशतः ।
विधिवद् योजयेद् वातनालमार्गात् प्रमाण्तः ॥ ६४ ॥

ज्योतिस्तम्भ के अन्दर व्याप कर उसका समय प्रकाश सब ओर से जपाफूल की भांति रक्त-वर्ण—लाल रंग वाला कर देता है पश्चात् इस ज्योतिस्तम्भ के ऊपर यथाविधि सप्रमाण विद्युद्धास— विज्ञली के प्रकाश को संयुक्त कर दे। इसके आगे ज्योतिर्भान—ज्योति के भान को विद्युत् का भास स्वतः लेकर हरा सफेद पीला आदि सात रंगों की विकारता को तत्त्वण करता है। पश्चात स्तम्भ केन्द्र में ज्योतिस्तम्भ में भासमान विद्युत् और दीपप्रकाश में तीसरे धूमनाल से कोश से धूम को खींच कर विधिवत् वातनाल मार्ग से प्रमाण में जोड़ दे।। ८१-८५।।

विषधूमस्ततस्तेन दीपवत्त्वं प्रकाशते।
तद्दीपभानमाहृत्य नालमार्गाद् यथाविधि।। ५६।।
ज्योतिस्स्तम्भपुरोभागस्स्थतवैरूप्यदर्पणम् ।
संयोजयेत् ततो दीपप्रकाशस्तं समग्रतः।। ५७॥ व्याप्य वेगाद् विशेषेण कलात्रिशतभास्वरः।
भवेद् द्रष्टुमशक्यं च शत्रूणां स्तम्भनं तथा।। ५६॥ पुनः कोशात् त्रयाद् धूममाहृत्य विधिवत् क्रमात्।
शत्रुमण्डलबाह्यस्थपरिवेषान्तरे पुनः॥ ५६॥ संयोजयेत् पद्मविश्वित् द्भमात्रः यथाविधि।
पश्चाद् धूमं तत्प्रकाशे धूमनालान्तरात् पुनः॥ ६०॥

फिर धूम दीपवत्ता को प्रकाशित करता है उस दीपप्रकाश को लेकर नालमार्ग से यथाविधि ज्योतिस्तम्भ के सामने वाले भाग में स्थित वैरूप्य दर्पण संयुक्त कर दे फिर वह दीपप्रकाश उस "वैरूप्य-दर्पण" को समप्र रूप से व्याप्त कर विशेषरूप से ३०० कलाओं में भास्वर—सूर्यजैसा प्रकाशवाला हो जावे और शत्रुओं के लिए देखने में अशक्य तथा स्तब्ध करने वाला हो जावे, फिर तीनों कोशों से विधिवत् धूम को लेकर कम से शत्रुमण्डल के बाहिरी परिवेष के अन्दर २५ डिप्री प्रमाण में यथाविधि युक्त कर दे, पश्चात् उस प्रकाश में धूमनाल के अन्दर से धूम को—॥ ६६-६०॥

संयोजयेदष्टविंशत्लिङ्कमात्रमतः परम् ।
तद्धूमेनावृतं भानं शत्रुगामुपरि क्रमात् ॥ ६१ ॥
व्याप्य तेषामङ्गसन्धिमधोस्थानं च वेगतः ।
मनोविकारतां नेत्रमान्द्यं देहाङ्गबन्धनम् ॥ ६२ ॥
दग्धवृन्ताकवद् देहं ज्वरदाहादिपीडनम् ।
करोति तत्क्षगात् सर्वे मूच्छिताश्च भवन्ति हि ॥६३॥
पश्चाद् विमानं शास्त्रोक्तविधिना लाघवात् पुनः ।
ग्राकाशपथरेखायां चोदयेत् पूर्ववत् सुधीः ॥ ६४ ॥
एवमुक्त्वा वैरूप्यदर्पग्यन्त्रक्रियां ततः ।
पद्मचन्द्रमुखं नाम यन्त्रमद्य प्रचक्षते ॥ ६५ ॥

बाटाईस लिङ्क—िंडियी प्रमाण में युक्त करे, इससे आगे उस धूम से आच्छादित या पूर्ण-भान—प्रकाशक्रम से शत्रुओं के ऊपर व्याप कर वेग से उनके आंगों की सिन्ध मेद-स्थान और मनो-विकारता को नेत्रमन्दता देहांगों का बन्धन—जकड़ाव को जले बैंगन के समान देह को ज्वरदाह आदि पीडा को तुरन्त कर देता है और सब मूर्च्छित हो जाते हैं। परचात् विमान को शास्त्रोक्त विधि से लाघव से फिर आकाशमार्ग की रेखा में बुद्धिमान प्रेरित करे — उडावे। इस प्रकार वैरूप्य द्र्पण्यन्त्र किया को कह कर पद्मचक्रमुख नाम का यन्त्र अब कहते हैं॥ ६१-६५॥

तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे—वह कहा है यन्त्रसर्वस्व प्रन्थ में —
पीठश्शङ्कुर्नालदण्डो विद्युत्तन्त्री तथैव च।
सूक्ष्मदर्पणपत्राणि तथा पद्मिक्र्याविधिः।। ६६।।
पद्मप्रतिष्ठास्थानानि तद्यन्त्रेथ यथाक्रमम्।
वाताकर्षणत्वग्भस्त्रकीलकाश्च तथैव हि।। ६७।।
सङ्कोचनविकासनकीलकौ च ततः परम्।
त्रिचकश्रामणीयन्त्रस्थापनानिर्णयस्तथा ।। ६८।।
वातप्रवाहमार्गाणि चोपसंहारकीलकम् ।
एते द्वादश यन्त्राङ्गानीति शास्त्रविनिर्णयः।। ६६।।
वितस्त्यष्टकमायामं वितस्तित्रयमुन्नतम्।
चतुरस्रं वर्तुं लं वा पीठं पिप्पलदारुणा।। १००।।

प्रकल्प्य तस्मिन् द्वादश केन्द्रस्थानानि कारयेत् । रेखाप्रसारएां कुर्यान्मध्यकेन्द्रात् समग्रतः ।। १०१ ।।

पीठ, शंकु, नालदण्ड, विद्युत्तार, सूक्ष्मदर्पण्यन्त्र, पद्मिक्रयाविधि, पद्मप्रतिष्ठा के स्थान, वाताकर्षण करने वाज्ञी खाल की भिस्त्रकात्रों की कीलें—पेंच, सङ्कोच विकास की दो कीलें—पेंच, त्रिचक श्रामणी यन्त्र स्थापन का निर्णय, वायुववाह के मार्ग, उपसंहार कील, ये १२ यन्त्राङ्ग हैं यह शास्त्र का निर्णय है। प्रवालिश्त लम्बा ३ बालिश्त ऊंचा चौकोण या गोल पीठ पिष्पल की लकड़ी से बना कर उसमें १२ केन्द्रस्थान बनावे, मध्य केन्द्र से एक श्रोर रेखा खींचे।। ६६-१०१।।

शङ्कुर्नालदण्डौ शङ्कुनोभयपार्श्वयोः। मध्ये विद्युत्तन्त्री पूर्वकेन्द्रे पद्मपत्राण्यथोत्तरे ॥१०२॥ पत्रागां पद्मरचना दक्षिगोत्तरकेन्द्रयोः पद्मप्रतिष्ठा ईशान्यादाग्नेयान्तमतः परम् ॥१०३॥ तत्पुरस्ताद्† वातापकर्षगात्वग्भस्त्रिका स्मृताः। सङ्कोचशोलकं तद्वत्तस्य वायव्यकेन्द्रके ॥१०४॥ तथा विकासकीलं च भवेन्नैऋ त्यकेन्द्रके । त्रिचक् भ्रामग्गीकीलयन्त्रः पूर्वमुखे स्मृतः ।।१०५।। वातप्रवाहमार्गािए प्रतिपद्मादधः क्मात्। उपसंहारकीलं तदृक्षिएो स्यादितीरितम् ॥१०६॥ एतद (म?] ङ्गद्वादशकं केन्द्रद्वादशके स्मृतम्। ग्रथाङ्गरचनामार्गस्सङ्ग्रहेगा निरूप्यते द्वादशाङ्गुलगात्रं च वितस्तित्रयमुन्नतम्। ग्रभ्रमृद्र्पंगात् कुर्याच्छङ्कुं शास्त्रविधानतः ॥१०८॥

मध्य में शङ्कु, शङ्कु के सहारे दोनों पाश्वों में दो नालदण्ड, पूर्व केन्द्र में विद्युत् की दो तारें, उत्तर में पद्मपत्र, पत्रों की पद्मरचना दिल्ला उत्तर केन्द्रों में, पद्मप्रतिष्ठा ईशानी कोण से आग्नेय कोण तक इससे आगे उससे पूर्व वायु को खींचने वाली चर्मभिन्त्रका कही है। उसी भांति सङ्कोचनकील उसके वायव्य केन्द्र में तथा विकासनकील निर्ऋति कोण के केन्द्र में, त्रिचकआमणीकील यन्त्र पूर्वमुख में कहा है। वायुप्रवाहमार्ग प्रतिपद्म के नीचे कम से, उपसंहारकील उसके दिल्ला में हो ऐसा कहा है। ये १२ अङ्गुल १२ केन्द्रों में कहे हैं। अब अङ्गरचना का मार्ग —प्रकार संचेत्र से निरूपित किया जाता है। १२ अङ्गुल मोटा ३ वालिश्त ऊंचा अश्रमृद् दर्पण से शंकु शास्त्रविधान से बनावे।। १०२—१०८।।

तदुक्तं दर्पणप्रकरणे—वह दर्पणप्रकरण में कहा है-

रम्भासत्त्वं पञ्चभागं तथैव मञ्जूषक्षाराष्ट्रकः पञ्च कान्तम् । कृव्यादसत्त्वाष्ट्रकमाढकस्य सत्त्वत्रयं कूर्मकसप्तसारम् ॥१०६॥

<sup>† &#</sup>x27;त्वत्पुरस्तात्' हस्तलेखे ।

भल्यत्वगष्टादश कुड्मलस्य क्षारत्रयं वैग्विकाष्ट्रसत्त्वम् । खुरत्रयं शून्यमृदष्ट्विंशत् त्रिविक् मक्षारचतुष्ट्रयम् ॥११०॥ शङ्क्षद्वयं पारदपञ्चकं च क्षाराष्ट्रकः वीरुधसारमेकम् । रौप्यत्रयं चाञ्चनिकत्रयं चाष्टादशैते विधिवद् यथाक् मम् ॥१११॥ संशोध्य शास्त्राद् वरपर्ग्यमूषामुखेऽथ सम्पूर्यं वि (व?) राट्कुण्डे । निक्षिप्य वेगाद् द्विशतोष्ण्यकक्ष्यप्रमाण्तो गालियत्वाथ शीद्रम् ॥११२॥ शनैश्रानैरुष्ण्यरसं स्रु (सृ?) वाङ्गात् सम्पूरयेद् यन्त्रमुखोध्वनाले । एवं कृते त्वभ्रमृद्र्पेणं स्याद् दृढं सुसूक्ष्मं सुमनोहरं च ॥११३॥ इत्यादि ॥

रम्भासत्त्व—केले का सत्त्व (त्तार या कपूर ५ भाग, मञ्जूषत्तार—मञ्जीठ का त्तार प्रभाग, कान्त सूर्यकान्त ५ भाग; क्रव्याद्सत्त्व ?—क्रव्यादा—जटामांसी का सत्त्व या क्रव्यादरस—तांबे लोहे गन्धक पारे आदि से बना योग ? प्रभाग, आढक—आहर का सत्त्व ३ भाग, क्र्मंसार ?—कञ्जदे की खोपड़ी की भस्म या क्र्मंपृष्ठ—बाण पुष्प का सार ? ७ भाग, भल्यत्वक्—भल्ल—भिलावे की छाल १० भाग, कुड्मल—पुष्पकोरक शीतल चीनी का त्तार ३ भाग, वैण्यविक—वेणु —बांस का सत्त्व वंशलोचन या वंशत्तार प्रभाग, खुर—नखी गन्धकृत्व ३ भाग, शून्यमृत् ३—अभकिमट्टी या अभक्रभस्म ? २८ भाग, त्रिविक्रम त्तार ?—त्रिविक्रमरस ?—ताम्बा भस्म पारा गन्धक कृत्रिम योग ? ४ भाग, शङ्ख २ भाग, पारा ५ भाग, त्तार—सज्जीखार प्रभाग, वीरुधसार ? १ भाग, रोष्य—चान्दी ३ भाग, आञ्जनिक—सुरमा ३ भाग, ये अठारह वस्तुएं विधिवत् यथाक्रम शोधकर शास्त्रगीति से वरपर्णमूषा बोतल के मुख में भर कर विराट कुण्ड में रख कर वेग से २०० दर्जे उष्णता प्रमाण से शीव्र गलाकर धीरे धीरे उष्णरस को स्न वा अङ्ग से यन्त्रमुख की उत्ररवाली नाल में भर दे, ऐसा करने पर अश्रमृत्—द्पेण सूक्ष्म मनोहर हो जावे ॥ १०६-११३ ॥

बाहुदण्डप्रमाणेन तद्दंणिविनिर्मितौ ।
नालदण्डौ तथैवास्य वामदक्षिणपार्श्वयोः ॥११४॥
संस्थापयेद् दृढं पश्चाद् विद्युत्तन्त्रीन् यथाकृमम् ।
पूर्वकेन्द्रादितस्सर्वत्रानु स्यूतं यथा भवेत् ॥११४॥
स्थापयेत् कीलनालानां मध्यकुक्षौ यथाविधि ।
ग्रभ्रमृद्दंणाकृतपद्मपत्राण्यतः परम् ॥११६॥
पञ्चाशदुत्तरशतमुदीचीकेन्द्रतन्त्रिषु ।
योजियत्वाथ विधिवत् स्थापयेद् विरलं यथा ॥११७॥
लल्लोक्तेनैव विधिना तत्पत्राणा प्रकल्पयेत् ।

वायुदग्ड प्रमाण से उस दर्पण से दो नाल दग्ड इसके वाम दिच्छा पाश्वीं में हृद संस्थापित करे पश्चात् विद्युत्तार-विजुली के तारों को यथाक्रम पूर्व केन्द्र के स्नादि से सर्वत्र पहुंचे हुए हो जावें ऐसे

<sup>†</sup> सर्वत्रानस्यूतं हस्तलेखे (सर्वत्र-ग्रनसि-ऊतं) यदि तदा ह्रस्वेन भवितव्यमुकारेशा ।

कीलों के मध्य कुत्ति में अश्रमृत द्र्पण से बनाए हुए पद्मक्त्रों को स्थापित करे, इससे आगे १५० उत्तर दिशा की केन्द्रतारों में विधिवत् युक्त करके छीदेरूप में स्थापित करे, आचार्य लल्ल की कही विधि से उन पत्रों को बनावे ॥११४—११७॥

तदुकः पिट्टकानिबन्धने — वह पिट्टकानिबन्धन में कहा है —

श्रश्रमृद्र्पणं पञ्चदशभागं तथैव च ।
चत्वारि सौरिकाक्षारं मेलियित्वा परस्परम् ॥११८॥
गालियत्वा यथापक्वं पिट्टकायन्त्रके न्यसेत् ।
लग्जनत्विगवात्यन्त (य?) सूक्ष्माण्यावर्ते रूपतः ११६॥
पश्चाद् भवन्ति पत्राणि पद्मपत्रमिव क्रमात् । इत्यादि ॥

अश्रमृहर्पण १५ भाग, सौरिकाचार-गजिप्पली या मजीठ या हुलहुल का चार ४ भाग मिलाकर पक जाने पर पट्टिकायन्त्र पर डालदे फिर लशुन की त्वचा की भांति अत्यन्त सूक्ष्म गोलरूपों से पत्र-पत्त पद्मपत्र की भांति कम से हो जाते हैं ।।११८-११६।।

तैः पद्मरचनार्थं तद्वामदक्षिग् केन्द्रयोः ॥१२०॥
पद्मप्रस्तारवत् कीलप्रस्तारं कारयेदथा ।
तत्पत्रतन्त्रीनाहृत्य तत्तत्केन्द्राद् यथाविधि ॥१२१॥
पत्राहरग्।सन्धानकीलेषु पृथक् पृथक् ।
सन्धारयेत् तत्प्रस्तारमनुस्त्य यथाविधि ॥१२२॥

उन पत्रों से पद्मरचनार्थ उसके वामदिच्या केन्द्रों में पद्मप्रस्तार की भांति कीलप्रस्तार बनावे, अनन्तर पत्र की तारों को उस उस केन्द्र से लेकर यथाविधि पत्रों के पकड़ने के जोड़ कीलों में पृथक् पृथक उनके फैलाव के अनुसार यथाविधि जोड़ दे।। १२०-१२२।।

# तदुक्तं क्रियासारे-वह क्रियासार में कहा है-

पत्राहरण्कीलस्य चालनाद् वेगतः क्रमात्।
प्रस्तारकीलसन्धानानुसारेण् यथाक्रमम् ॥१२३॥
एकैकपद्ममायाति तत्तत्तन्त्रीमुखात् पुनः ।
तथानुसन्धानकीलचालनात् पत्रसञ्चयः ॥१२४॥
स्वतो भूत्वा भवेत् पद्माकारं पश्चान्मनोहरम् ।
नालवत् प्रभवेदेकैकपत्रं च स्वभावतः ॥ १२५॥
एकैंकपत्रनालस्याघातपत्रद्वयं भवेत् ।
वाताकर्षण्कीलं तु स्थापयेत् तन्मुखान्तरे ॥ १२६॥

नानापकर्षगार्थाय तत्कीलकं चालयेत् ततः । सीत्कारपूर्वकं वायुं तन्नालः पिबति स्वयम् ॥ १२७ ॥ पीतवायुं पुनर्नालस्त्वग्रे (ग्ले ?) वेगात् प्रमुख्चति । ग्राघातपत्रवर्गस्तद्वायुं नीत्वा स्ववेगतः ॥ १२८ ॥ विमानाद् दू (द्वू ?) रतो बाह्यवायौ सम्मेलयेत् क्रमात् । इत्यादि ॥

पत्राहरण कील के चलाने से वेग से क्रमशः प्रस्तारकील—फैलानेवाली कील के जोड़ के अनुसार यथाक्रम एक एक पद्म तार के मुख से आता है फिर जोड़नेवाली कील के चलाने से पत्रों का सक्षय स्वयं होकर पश्चात् पद्माकार—कमल के आकार वाला मनोहर हो जावे और एक एक पत्र—पत्ता नाल की भांति हो जावे। एक एक पत्रनाल का आधात—मिले दो पत्र हो जावें, वायु को खींचने वाली कील तो उसके मुख के अन्दर स्थापित करे, भांति भांति से खींचने के लिये उस कील को चलावे तब वह नाल सीत्कार—सी करके वायु को स्वयं पीता है फिर पिए हुए वायु को नाल आगे वेग से छोड़ देती है मेल को प्राप्त पत्रवर्ग उस वायु को नाल आगे वेग से लेकर विमान से दूर बाहिरी वायु में कम से मिलादे॥ १२३—१२८॥

एवं निर्मितपद्मानां यन्त्रे स्थानविनिर्एायः ॥ १२६ ॥ उक्तं हि धुण्डिनाथेन तदेवात्र निरूप्यते ।

इस प्रकार बने पद्मों—कमलों का यन्त्र में स्थान निश्चय धुण्डिनाथ आचार्य ने कहा है वह यहां निरूपित किया जाता है।। १२६॥

उक्तं हि सन्धानपटले — सन्धानपटल प्रनथ में कहा है —

विमानप्रतिबन्धकचण्डवातिनवारण्म् ॥ १३० ॥
लल्लोक्तपद्मसन्धानादेव स्यान्नान्यथा भवेत् ।
तस्मात् पद्मानुसन्धानस्थानानि प्रोच्यन्ते (ते?)धुना ॥१३१॥
पूर्वस्यां दिशि ईशान्यादाग्नेयान्तं यथाक्रमम् ।
पद्मानि स्थापयेत् सप्तकेन्द्रेष्वविरलं यथा ॥ १३२ ॥
सप्तकेन्द्रस्थपद्मानां पुरोभागे यथाविधि ।
एकैकपद्मनालस्याधस्तात् सप्त यथाक्रमम् ॥ १३३ ॥
क्षीरीत्वङ्निमतान् दीर्घवाताकर्षण्मस्त्रिकान् ।
स्थापयेत् सुदृढं पश्चाद् द्विचक्रावर्तकीलकः ॥ १३४ ॥
यन्त्रसङ्कोचकीलस्तु तस्य वायव्यकेन्द्रके ।

विमान को रोकने वाले प्रचण्डवायु का निवारण लल्ल आचार्य के कहे पदा-कमल के लगाने से ही हो-होता है अन्यथा नहीं होता है। अतः पदाकमलों को युक्त करने के स्थान अब कहे जाते हैं। पूर्व दिशा में ईशानी कोण से लेकर आग्नेय कोण तक यथाकम पद्मों-कमलों—वायु को निकालने वाले दलचक्रों को ७ केन्द्रों में पास पास स्थापित करे। ७ केन्द्रों में स्थित पद्मों के सामनेवाले भाग

में यथाविधि एक एक पद्मनाल के नीचे यथाक्रम चीरीवृत्त की छाल से बनी वायु को खींचनेवाली लम्बी भस्ताओं को सुदृढ़ स्थापित करे पश्चात दो चक्रों को घुमानेवाली कीलों—पेंचों से यन्त्रसङ्कोचकील उसके वायव्यकेन्द्र में लगादे।। १३०—१३४।।

### तदुकं क्रियासारे—वह क्रियासार प्रनथ में कहा है -

स्रनुलोमान्मूलकीलं विलोमादूर्ध्वंकीलकम् ।
यदा सम्भ्राम्यते वेगाद् यन्त्रस्सङ्कुचितो भवेत् ॥ १३५ ॥
षट्चक्रं विस्तृतेर्यु क्तं पञ्चनालविराजितम् ।
तथा द्वादशतन्त्रीभिद्वादशास्यैश्च संयुतम् ॥ १३६ ॥
द्वादशाङ्गोपहरएगकीलकं स्मुमनोहरैः ।
भ्राजमानं विस्तृतास्यमूर्ध्वाधो भागतस्तथा ॥ १३७ ॥
द्वाभ्यां भ्रमणां कीलाभ्यां योजितं कमठाकृतिम् ।
एतल्लक्षरासंयुक्तं यन्त्रसङ्कोचकीलकम् ॥ १३८ ॥
तत्कीलं स्थापयेद् यन्त्रवायथ्ये सुदृढं यथा ॥ इत्यादि ॥

मृत कील अनुलोम — सीधेरूप ऊपर वाली कील विलोम—उलटे रूप से जब वेग से घूमती हैं तो यन्त्र सङ्क ुचित हो जावे —हो जाता है। विस्तृत ६ चक्रों से युक्त पांच नालों से सम्पन्न १२ तारों से और १२ मुखों से युक्त १२ अङ्गों का सङ्कोच करनेत्राली सुमनोहर कीलों से आजमान—प्रकाशमान—प्रवर्त-मान ऊरर नीचे भागों से बड़े मुखवाला दोनों कीलों के द्वारा अमणसाधन कछवे के आकारवाला ऐसे लच्चणों से युक्त यन्त्र को सङ्कुचित करनेवाला कील—पेंच हो उस ऐसे पेंच को यन्त्र के वायन्यकोण में सुदृढ स्थापित करे।। १३५—१३८।।

एवं संस्थाप्य सुदृढं यन्त्रसङ्कोचकीलकम् ॥ १३६॥ यन्त्रविस्तृतकीलस्य स्थापनं चाभिवर्ण्यते।

इस प्रकार यन्त्रसङ्कोच करनेवाले पेंच को स्थापित करके यन्त्र को विस्तृत करनेवाले पेंच का स्थापन वर्णित किया जाता है ।। १३९॥

#### तदुकं क्रियासारे —वह क्रियासार में कहा है—

कमाद् द्वादशचकास्यं वर्तुंलं पूर्णंकुम्भवत् ॥ १४० ॥
नालद्वादशकं रन्तस्सशलाकं विराजितम् ।
उत्क्षेपर्णाकृयावर्तंकीलद्वादशकं युंतम् ॥ १४१ ॥
वातप्रपूररणावर्तमध्यकीलकसंयुतम् ।
एतल्लक्षरणसंयुक्तं यन्त्रविस्तृतकीलकम् ॥ १४२ ॥
विस्तृताङ्कं भवेद् यन्त्रमेतत्कीलकचालनात् ।
तस्माद् यन्त्रविकासकीलकं नैर्ऋं त्यकेन्द्रके ४३।

स्थापयेत् सुदृढं पश्चाद् यन्त्रपूर्वमुखे क्रमात् । त्रिचकश्चामग्गीकीलकप्रतिष्ठां च कारयेत् ॥ १४४॥

कम से बारह चक्रों के मुखवाला पूर्ण घड़े के समान गोल भीतरी शलाकाओं सिंहत बाहर नालों से विराजमान, उत्त्वेपएिकिया के लिए घूमनेवाली बारह कीलों से युक्त वायु से भरे धूमनेवाले मध्य पेंच से युक्त हो इन लच्चणों से युक्त यन्त्र को विस्तृत करनेवाला पेंच विस्तृताङ्गवाला होवे, यह यन्त्र कील चलाने से यन्त्र का विकास करनेवाली कील को नैर्ऋत्यकोण वाले केन्द्र में सुदृढ स्थापित करदे पश्चात कम से यन्त्रसुख के तीन चक्रोंवाली आमग्णी कील की प्रतिष्ठा को कर देता है।। १४०—१४४।।

तदुक्तं क्रियासारे —वह कहा है क्रियासार प्रन्थ में —

दन्तचक्रसमायुक्तं दण्डत्रयविनिर्मितम् । शिरोभागे शिशुमाराकारवत् कृतं दारुणा ॥ १४५ ॥ संयोजितं तथा चोर्ध्वकीलचकं विराजितम् । भ्रामणीकीलकं प्रोक्तमेतल्लक्षणलक्षितम् ॥ १४६ ॥ एतत्सञ्चालनादेव यन्त्रसर्वाङ्गचालनम् । भवेद् यन्त्रविकासश्च तत्तत्कीलकचालनात् ॥ १४७ ॥ तस्मात् त्रिचक्रभ्रामणीकीलकं पूर्वकेन्द्रके । स्थापयेद् विधिना पञ्चशङ्कुताडनतो दृढम् ॥ १४८ ॥ इत्यादि ॥

दन्तचकों से युक्त तीन द्रण्डों से बना शिरोभाग में शिशुमार-ऊद्विलाओ जलजन्तु के आकार वाला लकड़ी से बनाया हुआ और उपिकीलचकों से जोड़ा हुआ इस लज्ज्यावाला भ्रामणीकील कहा है इसके चलाने से ही यन्त्र के सब अङ्गों का चलना होता है। अतः तीन चक्कोंवाला भ्रामणी पेंच पूर्वकेन्द्र में विधि से पांच शङ्कुओं के ताडन से दृढ स्थापित करे।। १४५—१४८।

वातप्रवाहमार्गािए। पद्माधो भागसन्धिषु । पद्मसंख्यानुसारेए। कर्तव्यानि यथाक्रमम् ॥ १४६ ॥

वायुप्रवाह के मार्ग पद्मसंख्यानुसार पद्मों के नीचले भाग की सन्धियों में यथाक्रम करने चाहिएं।। २४६॥

## तदुकं कियासारे—वह कहा है कियासारवन्थ में—

द्वादशाङ्गुलमानस्य द्वारेगा सुविकत्पितम् । द्वादशाङ्गुलप्रमागोनोन्नतेन समन्वितम् ॥ १५०॥ त्वगावरगासंयुक्तं कृतं पिप्पलदारुगा । वातप्रवहनार्थाय नालसप्तकमीरितम् ॥ १५१॥ वातप्रवहनालं स्यादेतल्लक्षगालक्षितम् । एकैकपद्ममूलस्थकीलकेषु यथाक्रमम् ॥ १५२॥ सन्धारयेत् सप्तनालान् तेन वातः प्रधावति । इत्यादि ॥ १२ ऋङ्गुल मापवाले मुखद्वार से बना हुआ १२ अङ्गुलमाप ऊंचाई से युक्त छाल के आवरण से युक्त पिप्पल की लकड़ी से किया गया हो, वायु के बहने के लिये ७ नालें कही है, इन लक्षणों से लिक्त वायु को बहानेवाला नाल हो, एक एक पद्ममूल में स्थित पेंचों में यथाक्रम ७ नालों को जोड़े—लगावे इस से वायु दौड़ता है ॥ १५०—१५२ ॥

स्थापसंहारकीलकं तद्दक्षिग्यकेन्द्रके ॥ १५३॥ स्थापयेत् सुदृढं गुद्धं द्वादशास्यं मनोहरम् । स्वादतेर्गर्भकोशीयसन्धिस्थानेषु वेगतः ॥ १५४॥ वसन्तादिकमात् तत्तदृत्रकालानुसारतः । जायन्ते चण्डकूर्माद्याश्चक्तयो विषदारुगाः ॥ १५५॥ वारुग्गिप्रेरगात् पश्चाद् वातस्तम्भं विशन्ति हि । महावातस्तम्भकेन्द्रवातस्रोतस्स्वतः परम् ॥ १५६॥

पुनः दशमुखवाला उपसंहारकील—पेंच उसके दिच्छा केन्द्र में सुदृढ़ स्थापित करे, अग्नि के गर्भकोश के सिन्धस्थानों में वेग से वसन्त आदि कम से उस उस ऋतुकाल के अनुसार प्रचएड कूर्म आदि शिक्तयां दारुणिविषवाली प्रकट हो जाती है, पश्चात् वारुणी—विद्युत् की प्रेरणा से वातस्तम्भ में पविष्ठ होतो है, इस से आगे महावातस्तम्भकेन्द्र के वातस्रोतों में—।। १५३—१५६ ।।

भवेदत्यन्तकल्लोलप्रवाहश्शब्दपूर्वकम् ।
एतदाकाशपरिधिकक्ष्यावरण्वायुषु ।। १५७ ।।
प्रविश्यात्यन्तवेगेन करोति मन्थनं ततः ।
तत्प्रकोपाच्चण्डवातप्रवाहो वेगतो भवेत् ।। १५८ ।।
यदा विमानोपरि तद्वायुर्वाति विशेषतः ।
क (कं?)श्चिन्निर्यासवत्तस्मिन् पङ्कस्सञ्जायते स्वतः ।।१५६।।
तत्सम्पर्काद् विमानस्थयन्तृ णां स्यात् मसूरिका ।
शिथिलत्वं समायाति विमानश्चापि तत्क्षणात् ।। १६० ।।
ग्रतस्तद्वायुमाकृष्य विमानाद् बाह्यतः क्रमात् ।
सञ्चोदनार्थं विधिवत् पद्मपत्रमुखाभिधम् ।। १६१ ।।
यन्त्रं संस्थापयेत् तस्मात् तत्स्वरूपे निरूपितः ।

विशालतरङ्गप्रवाह शब्दपूर्वक हो जावे, इस के आकाश परिधिकत्ता के आवश्यावायुओं में अत्यन्तवेग से प्रविष्ठ होकर मन्थनकरता है फिर उसके प्रकोप से प्रचण्डवायुप्रवाह वेग से हो जावे—हो जाता है, जब विमान के ऊपर वह वायु विशेषतः गित करता है तब कोई गोन्द के समान पङ्क-कीचड़ सा स्वतः प्रकट हो जाता है उसके सम्पर्क से विमानस्थ चालक और यात्रियों के मसूरिका (छोटी चेचक) हो जाती है और विमान भी तत्त्रण शिथिलता को प्राप्त हो जाता है अतः उस वायु को खींचकर विमान से चाहिर कम से प्रेरित करने के लिये विधिवत्—पद्मपत्रमुखनामक यन्त्र को संस्थापित करे, अतः उसे स्वरूपप्रसङ्ग में निरूपित किया है।। १५७—१६१।।

इस्तलेख कापी संख्या ६—

अथ कुण्टिणीशक्तियन्त्रनिर्ण्यः—अब कुण्टिणीशक्तियन्त्र का निर्णय देते हैं :—

पद्मचक्रमुखं यन्त्रमेवमूक्त्वा यथाविधि । कुण्टिरगीशक्तियन्त्रोथ संग्रहेगा निरूप्यते ॥१॥ ग्रीष्मोष्मांगुसमूहेषु त्रिपञ्चदशमेलनात् । कुलकाख्यमहाशक्तिरत्यन्तोष्मा प्रजायते ॥२॥

पद्मचक्रमुख यन्त्र इस प्रकार ययाविधि कह कर कुण्टिणीशक्तियन्त्र अब संत्तेष से निरूपित किया जाता है। प्रीष्म की ऊष्म किरण समूहों में तीन, पांच, दश के मेल से कुलका नामक महाशक्ति अत्यन्त ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है।।१८२।।

# तदुक्तमृतुकल्पे - वह कहा है ऋतुकल्प में -

महाक्षोि एत्रयं पश्चात् कोटी नामेक विश्वतिः । लक्षाणां पञ्चसहस्रं सहस्रणां तु षोडश ॥३॥ पश्चादेको निवशत् संख्याका न् मूर्यमरीचयः । प्रसरित्त विशेषेणादिते प्रीष्माख्यगर्भतः ॥४॥ तेषां वर्गविभागस्तु वाल्मी किगिणिते क्रमात् । पञ्चकोट चष्टसहस्रसप्तोत्तरशतं स्मृतम् ॥४॥ तेषामेक कवर्गेथ विभागाश्यतधा कृताः । तेषु द्वितीयवगं स्थविभागेषु यथाक्रमम् ॥६॥

तीन माइ हो गि १ अविज्ञेय संख्या विशेष सम्भवतः अर्घ पश्चात् ३१ कोड, पांच सहस्र (गुणित) लाख, सोलह सहस्र फिर १६ संख्या में सूर्यकिरणें विशेषरूप में अदिति—सूर्यमाता अग्नि के श्रीष्म नामक गर्भ से प्रसार करती हैं उनका वर्गविभाग तो वाल्मीकिगणित में कम से ५ कोड प्रसहस्र १०७ कहे हैं। उनमें से भी एक एक वर्ग में विभाग १०० किये हैं उनमें द्वितीय वर्गस्थ विभागों में यथाक्रम—॥३—६॥

त्रिपञ्चदशमीष्म्यांशुमेलनं ग्रीष्ममध्यमे । यदा भवति ग्रीष्मोष्मा कूर्मान्तं व्याप्यते स्वयम् ॥७॥

<sup>†</sup> जस्-स्थाने शस् ग्रार्षः

पश्चात् कच्छपप्रम्लोचशक्त्याकर्षगतः कृमात् ।
कुलकाख्या जायते काचिच्छिक्ति ज्वंलनवत्स्वतः ।।८।।
तत्संयोगो यदि भवेद् व्योम्नि यानपिष कृमात् ।
भस्मीकृतं भवेद् व्योमयानमत्यन्तशीघ्रतः ।।६।।
तदपायविनाशार्थं कुण्टिग्गीशक्तियन्त्रकम् ।
संस्थापयेद् यानकण्ठप्रदेशे सम्प्रदायतः।।३०।। इत्यादि ।।

तीन पांच दश ऊष्म किरणों का मेल बीष्म में जब होता है तो बीष्म की उष्णता कूर्म तक स्वयं व्यापती है पश्चात् कच्छ्र प्रम्लोचन शक्ति के आकर्षण से कम से कुलकानामक कोई शक्ति ज्वलन की भांति स्वतः उत्पन्न हो जाती है यदि उसका संयोग आकाश में विमान के मार्ग में कम से हो जावे तो विमान अत्यन्त शीघ भस्म हो जावे उस अनिष्ठ के विनाशार्थ कुण्टिणीशक्ति यन्त्र विमान के कण्ठप्रदेश में परम्पराविचार से संस्थापित करे।।७-१०।।

नारायणोपि—नारायण भी इसमें कहता है—

ग्रीष्मोष्मिकरण्वर्गविभागेषु यथाकृमम् ।
द्वितीयवर्गकिरणाः पञ्चाशीतिसहस्रशः ॥११॥
तेष्वष्टित्रिदशसंख्याकांशंवोत्यन्तमूष्मकाः ।
कूर्मस्थप्रम्लोचशक्त्याकर्षणेन स्वभावतः ॥१२॥
एकीभूय यदा ग्रीष्मे मिलितास्स्युः परस्परम् ।
तदा सञ्जायते काचित् कुलिकाख्या महत्तरा ॥१३॥
शक्तिरत्यन्तोष्ण्रकृषा ग्राग्नज्वालावलीरिव ।
तत्संयोगो यदि भवेद् व्योमयानस्य तत्क्षणात् ॥१४॥
भस्मीकृतं भवेद् व्योमयानमत्यन्तशीघ्रतः ।
तदपायविनाशार्थं कुण्टिणीशक्तियन्त्रकम् ॥१५॥
संस्थापयेद् यानकण्ठप्रदेशे सम्प्रदायतः ॥ इति ॥

प्रीष्म के ऊष्म किरण्वर्ग के विभागों में यथाक्रम द्वितीय वर्ग की किरणें द्रि सहस्र हैं उनमें आठ त्रिदश-द्र +१३ = २१ संख्या किरणें अत्यन्त सृक्ष्म हैं। कूर्मस्थ प्रम्लोचन शक्ति के आकर्षण से स्वभावतः एक होकर जब प्रीष्म में परस्पर जब मिल जावें तो कुलिका नामक अत्यन्त उष्ण्रह्मण अग्नि उवालामाला के समान महत्तरा शक्ति उत्पन्न हो जाती है, यदि विमान का उससे संयोग हो जावे तो विमान अत्यन्त शीघ्र भस्म हो जावे उस अनिष्ठ के विनाशार्थ कुण्टिनीशक्तियन्त्र विमान के कण्ठ-प्रदेश में परम्परा से संस्थापित करे ॥११—१५॥

लल्लोपि—लल्ल श्राचार्य ने भी कहा—

ग्रीष्मोष्मिकरण्यावर्गिवभागेषु यथाकृमम् ।

द्वितीयवर्गे द्वात्रिशद् विभागस्थांशुषु क्रमात् । १६ ॥

पञ्चित्रदशसंख्याकाः किरणा ऊष्म्यरूपिणः ।
कूर्मस्थप्रम्लोचशक्त्याकर्षणेन स्वभावतः ॥ १७ ॥
पस्परं (तु) सिम्मिलता भवेयुर्गीष्मके यदा ।
तदा संजायते काचिच्छक्तिष्ण्णस्वरूपिणी ॥ १८ ॥
कुलका नाम तद्वेगाद् विमानं नाशमेधते ।
तां निवारियतुं शास्त्रे कुण्टिणीशक्तियन्त्रकम् ॥ १६ ॥
उक्तं तस्माद् व्योमयाने प्रतिष्ठां कारयेद् दृढम् ॥२०॥ इत्यादि ॥

बीष्म से उच्या किरणवर्ग के विभागों में यथाक्रम दूसरे वर्ग में ३२ विभागों में रहने वाली किरणों में कम से पांच, तीन, दश संख्या वाली ऊष्मरूपी किरणों कूर्मस्य प्रम्लोचन शक्ति के स्वभावतः आकर्षण से प्रीष्म में जब परस्पर सम्मिलित हो जावें तो उष्णारूपी कोई कुलका शिक्त प्रकट हो जाती है उससे वेग से विमान नाश को प्राप्त हो जाता है, उसके निवारण करने को शास्त्र में कुण्टिणीयन्त्र कहा है अतः विमान में हड प्रतिष्ठा बनावे ॥ १६-२०॥

ग्रतस्तत्कुण्टिग्गिशक्तियन्त्रमत्रातिसंग्रहात् । तत्स्वरूपपरिज्ञानसिद्धचर्थं सम्प्रचक्षते ॥ २१ ॥

त्रातः उस कुण्टिणी शिक्तयन्त्र को त्राति संत्तेष से उसके स्वरूपपरिज्ञान की सिद्धि के. अर्थ यहां कहते हैं ॥ २१ ॥

तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे —वह कहा है यन्त्रसर्वस्व प्रन्थ में —

वयोमयानाङ्गयन्त्रेषु कुण्टिग्गिशक्तियन्त्रकम् ।

ग्रीष्मकालीनकुलिकाशक्तिनाशार्थमुच्यते ॥ २२ ॥

पीठकेन्द्रावर्तकीलद्रवपात्रपटोमिकाः ।

चक्रदन्तिः क्षीरपटनालावरग्रकीलकाः ॥ २३ ॥

विद्युत्तन्त्रीसमायुक्तभामग्गीचक्रमेव च ।

विस्तृतास्योपसंहारकीलकाश्चेत्यमी दश ॥ २४ ॥

कुण्टिग्गीशक्तियन्त्रस्याङ्गानीति विनिर्गिताः ।

पञ्चाङ्गान्येवमुक्त्वास्य प्रयोगं (ः ?) सम्प्रचक्षते ॥२४॥

वितस्तित्रयविस्तारं वितस्त्यर्धोन्नतं तथा ।

चषकाकारवत् पीठं वर्तुलं कारयेद् दृढम् ॥ २६ ॥

रचयेद् सप्तकेन्द्राग्गि तिस्मन् प्रागादितः क्रमात् ।

ग्रावर्तकीलकान् पश्चात् सप्तकेन्द्रेषु योजयेत् ॥ २७ ॥

द्रवपात्रं मध्यकेन्द्रे स्थापयेत् सुदृढं यथा ।

विमान के अङ्गयन्त्रों में कुरिटणीशकि यन्त्र प्रीष्मकालीन कुलिका शक्ति के नाशार्थ कहा

जाता है। पीठ, केन्द्र, आवर्तकील, द्रवपात्र, पट, ऊर्मिका, चकदन्ति, ज्ञीरपटनालावरण कील, विद्युत्तारों से युक्त आमणी चक्र, विस्तृतास्योपसंहार कील ये दश कुण्टिणी शिक्तयन्त्र के श्रङ्ग हैं ऐसा निर्णय किया गया है। पांच श्रंग इस प्रकार कह कर प्रयोग कहते हैं। तीन वालिश्त चौड़ा लम्बा आधा वालिश्त ऊंचा लोटा पात्र के आकार की भांति गोल पीठ दृढ बनावें, उस पर पूर्व आदि क्रम से ७ केन्द्र रचें, पश्चात् ७ केन्द्रों में घूमने वाले पेंच लगावें, मध्य केन्द्र में द्रवपात्र सुदृढ स्थापित करें। २२-२७।।

तदुक्तं कियासारे—वह कहा है कियासार प्रनथ में—

कुलकाकर्षरा गुद्धागृध्निकाद्रावकं वरम्। तथैव इयेनकर्मागां चापि श्रेष्ठतमं विदुः ॥ २८ ॥ नागकी ख्रिकसीरम्भलोहाद् यैः कृतदर्पणात्। निर्मिते चषकाकारपात्रे पश्चाद् यथाविधि ॥ २६॥ सम्परयेत् सप्रमाणां गुञ्जागृध्निकद्रावकम्। शोधितं श्येनकर्माणं सूतं चापि निवेशयेत्।। ३०।। प्रस्थात् संस्थापयेद् यन्त्रमध्यकेन्द्रे यथाविधि । म्राहृत्यादित्यिकरणान् पश्चात्तस्मिन्नियोजयेत् ॥ ३१ ॥ तदंश्रवेगात्तत्पात्रद्रावकस्थमगौ क्रीख्रिनीनामका काचिच्छिक्तरत्यन्तशीतला ॥ ३२ ॥ उद्भूय व्याप्य सर्वत्र कुलिकाभिमुखा भवेत्। पश्चात् तत्कुलिका शक्तिस्तदाकर्षणतस्स्वयम् ॥ ३३ ॥ पात्रस्थद्रावके पतत्यत्यन्तवेगेन अय तत्कुलिकाशिक्त मिएाः पिबति तत्क्षिणात् ॥ ३४ ॥ इत्यादि ॥ तथैव स्थापयेद् वामकेन्द्रे पश्चात् पटोर्मिकान् ।

कुलका के आकर्षण में गुझा—रित्त घूंघची, गृध्निका ? गृध्न पत्र—तम्बाकू या गृञ्जिनिका— रक्त सौञ्जना का गुद्ध द्रावक, इसी प्रकार रयेनकर्मा—पारे को भी श्रेष्ठ समभा नाग क्रौञ्चिक सौरम्भ लोहे से जिन से किये दर्पण से बने चषकाकार पात्र में यथाविधि सप्रमाण गुञ्जागृध्निका द्रावक भर दे, शोधित रयेनकर्मा मारा हुआ पारा भी डाले पश्चात् यन्त्र के मध्य केन्द्र में यथाविधि संस्थापित करे, सूर्य की किरणों को पीछे उसमें नियुक्त करे, उन किरणों के वेग से उस पात्र के द्रावकस्थ मिण में कम से क्रौञ्चिनी नाम वाली कोई शक्ति अत्यन्त शीतल प्रकट होकर सर्वत्र व्याप्त कर कुलिका के सामने हो जावे पश्चात् कुलिका शक्ति उसके आकर्षण से स्वयं अत्यन्त वेग से पात्रस्थ द्रावक में गिरती है। अनन्तर कुलिका शक्ति को मिण तुरन्त पी लेती है, वैसे ही पश्चात् वामकेन्द्र में पटोर्मिकों को स्थापित करे॥ २८-३४॥ गुजागृध्निकद्रावस्थमिण्पीतां महोष्णिकाम् ।
संरोद्धं कुलिकाशिक्तं तन्मणावेव तेजसा ॥ ३४ ॥
प्रत्यन्तसूक्ष्मान् सुदृढान् लाक्षावर्णावराजितान् ।
पञ्चावरणसंयुक्तानास्यत्रयसमन्वितान् ॥ ३६ ॥
गौरीजटाशणमयपटतन्तुविनिर्मितान् ।
विरिञ्चिद्रवसंगुद्धान् सप्रकाशान् पटोर्मिकान् ॥ ३७ ॥
समाहृत्याथ विधिवत् प्रादक्षिण्यक्रमात् पुनः ।
यथा समाच्छादितं स्याद् द्रवपात्रमिणस्तथा ॥ ३८ ॥
प्रधोमुखास्यमाच्छाद्य सन्धानं कारयेद् दृढम् ।
एवं सन्धाय विधिवत् तदास्यत्रयमूलतः ॥ ३६ ॥
प्रत्यन्तसूक्ष्मानादर्शकृतनालानधोमुखान् ।
सन्धारयेत् सूक्ष्मकीलैः पश्चात्तेषु यथाविधि ॥ ४० ॥
मुखपात्राण्यथाशास्त्रं विस्वतानि नियोजयेत् ॥ इत्यादि ॥

गुञ्जागृध्निक द्रावस्थित मार्ग से पी हुई महोधिएका के रोकने को उस मिए में कुलिका शिक को तेज से अत्यन्त सूक्ष्म सुदृढ़ लाजा रंग से युक्त पांच आवरणों से संयुक्त तीन मुख वाले गौरीजदा—सूक्ष्म जदामांसी शएएएपट तन्तुओं से बने विरिद्धि के द्रव से शुद्ध प्रकाशसिहत पटोर्मिकों—वस्न की तहों को लेकर विधिवत् पादिचिण्य—घूम लपेट के कम से द्रवपात्र मिए आच्छादित हो जावे तथा नीचे का मुख ढक कर सन्धान—दृढ बन्धन कर दें इस प्रकार विधिवत् जोडबन्धन करके तीन मुखों के मूल से अत्यन्त सूक्ष्म आदर्श से बने अधोमुख नालों को सूक्ष्म कीलों से जोड़ दे। पश्चात् उनमें यथाविधि यथाशास्त्र विस्तृत मुखपात्र नियुक्त कर दे।। ३५-४०।।

ततो द्रावकपात्रस्येशान्ये तु यथाविधि । संस्थापयेच्चक्रदन्ति कुलिकाकर्षगोन्मुखम् ॥ ५१ ॥

फिर द्रावक पात्र के ईशानी कोण में यथाविधि कुलिकाकर्षण के उन्मुख चक्रद्गित स्थापित करे ॥ ४१॥

तदुक्तं क्रियासारे—वह कहा है क्रियासार में—

कुलिकाशक्तिपानार्थं चक्रदिन्त प्रकल्पयेत् । सर्पत्वक्स्रिणिनिर्यासोर्णतन्तुसुलघुन्द्रणैः ॥ ४२ ॥ पटवत्पाकभेदेन निर्मितं दर्पणं क्रमात् । संशोध्य विधिवच्छुण्डिद्रावकेण (न?)यथाविधि ॥४३॥ कृत्वा बिलेशयस्स्वाङ्गं चक्राकारेण वर्तुलम् । शेते यथा तथा कृत्वा पश्चात् संस्थापयेद् दृढम् ॥ ४४ ॥ श्रथ तत्पूर्वोक्तनालानितसूक्ष्मान् यथाविधि । सन्धारयेद् दन्तिमूले ग्रविनाभावतः क्रमात् ॥ ४५ ॥ एवमुक्त्वा चक्रदन्तिनालसन्धानिनर्णयम् । श्रथेदानीं क्षीरपटनालस्थापनमुच्यते ॥ ४६ ॥

कुलका शक्ति के पी लेन के लिये चक्रदन्ति बनावे। सर्प की केंचुली, सृिण ? -िखरनी ? का गोन्द, ऊन का धागा, बारीक तिनकों से पाकभेद से वस्त्र की भांति बनाए दर्पण को विधिवत्-शुण्डी-हाथीशुण्डा वृत्त के द्रावक से शोधकर जैसे सर्प अपने शरीर को चक्राकार-गोल करके सोता है वैसे बनाकर संस्थापित करे अनन्तर उन पूर्वोक्त अतिसूक्ष्म नालों को दन्तिमूल में मिलाकर लगावे, इस प्रकार चक्रदन्तिनाल लगाने के निर्णय को कहकर अब चीरपटनाल का स्थापन कहा जाता है।। ४२—४६।।

तदुक्तं क्रियासारे —वह क्रियासार प्रनथ में कहा है-

क्षीरीपटेन रिचतं विस्तृतास्यं हढं मृदु ।
नालमेकं चक्रदिन्तमुखादावर्तनक्रमात् ॥ ४७ ॥
परिवेष्ट्य तदास्यं तु पीठिछिद्रे नियोजयेत् ।
तद्द्वारा कुलिकाशक्तिर्वहिनिर्गच्छिति क्रमात् ॥ ४८ ॥
तस्मात् तं स्थापयेत् क्षीरीपटनालिमतीरितम् । इत्यादि ॥

चीरीपट—दूधवाले वृत्त के दूध गोन्द पट से बनाया विस्तृतमुखवाला दृढ कोमल एक नाल चक्रदन्तिमुख से घूमने के क्रम से उस मुख को लपेटकर पीठ के छिद्र में लगादे, उसके द्वारा कुलिका शिक्त बाहिर क्रम से चली जाती है अतः उस चीरीपटनाल को स्थापित करे यह कहा है ॥ ४७—४८॥

स्थापियत्वा क्षीरनालपटमेवं सकीलकम् ।
विद्युत्तन्त्रीसमायोगाद् भ्रामणीचक्रकीलकम् ॥ ४६ ॥
सर्वाङ्गभूमणां यन्त्रे तत्तत्कीलकमार्गतः ।
यथा भवेत् तथाकीलैः स्थापयेत् पिक्चमान्तरे ॥ ५० ॥
एवं संस्थाप्य विधिवद् भू।मणीचक्रकीलकम् ।
तस्येशान्यां विस्तृतास्यकीलकं स्थापयेद् दृढम् ॥ ५१ ॥

इस प्रकार चीरनालपट कीलसहित स्थापित करके बिजुली के तार के सम्बन्ध से आमणीचक को सर्वोङ्ग अमण्यन्त्र में उस कीलवाले मार्ग से कीलों के साथ पश्चिम भाग के अन्दर स्थापित करे, इस प्रकार विधिवत् आमणीचककील उसके ईशानी दिशा में बड़े मुखवाले पेंच को टढ स्थापित करे ॥ ४६—४१ ॥

तदुक्तं क्रियासारे—वह कियासार में कहा है—

कोशद्वयसमायुक्तः मुखद्वयविराजितम् । प्रदक्षिगाप्रदक्षिगाभिनवकसमन्वितम् ।। ५२ ॥

प्रादक्षिण्येन पूर्वास्ये कीलचक्रद्वयं तथा। विलोमेनोत्तरास्ये च स्थापयेच्चक्रकीलकम् ॥ ५३॥ छत्रीशलाकावत् सर्वकीलव्याप्तशलाककम् । एतल्लक्षणसंयुक्तं विस्तृतास्यास्यकीलकम् ॥ ५४॥ इत्यादि ॥

दो कोशों से युक्त दो मुखों से सम्पन्न प्रदक्षिणा से घूमनेवाले कीलवक से युक्त दाएं पूर्व मुख में दो कीलवक तथा बांए से उत्तरमुख में चक्रकील स्थापित करे, छत्री शालाकाओं की भांति सब कीलों पेंचों में व्याप्त—पृश्ति शलाकाओं बाला हो इस लक्षण से युक्त विस्तृत मुखवाला नाम का कील पेंच है।। ५२-५४।।

पूर्वास्यकीलभूमणात् सर्वाङ्गा विस्तृताः क्रमात् । तथा मुकुलिताङ्गाः स्युरुत्तरे कीलकभूमात् ॥ ५५ ॥ एवं क्रमेणोपसंहारकीलकं यथाक्रमम् । सन्धारयेद् यथाशास्त्रं यथा यन्त्रोपसंहतिः ॥ ५६ ॥ इत्यादि ॥

पूर्वमुख कील के प्रमाण से सारे विस्तृत उत्तर श्रङ्ग कीलभ्रमण से सङ्कचिताङ्ग हो जावे इस प्रकार क्रम से उपसंहार कील यथाक्रम यथाशास्त्र लगावे जिससे यन्त्र का उपसंहार हो जावे ॥ ५५-५६॥

यन्त्राङ्गाण्येवमुक्त्वाथ तत्प्रयोगोभिवण्यंते ।
विद्युत्कीलकसन्धानमादौ कुर्याद् यथाविधि ॥ ४७ ॥
तेन स्याद् भूमग्गीचक्रभूमगां वेगतस्ततः ।
तेन सर्वावर्तकीलान् क्रियाकालानुसारतः ॥ ५८ ॥
भवेद् भूम्पायतुं सम्यक् सप्रमाणां यथाविधि ।
कर्तव्यकर्मरचना तत्तत्कीलकभूमगादिति ॥ ५६ ॥
द्रावके च मगाौ पश्चाद् विद्युच्छिक्ति प्रयोजयेत् ।
संयोजयेत् सूर्यकिरगानाहृत्यास्मिन् तथैव हि ॥ ६० ॥

यन्त्र के श्रङ्गों को इस प्रकार कहकर उनका प्रयोग कहा जाता है, प्रथम विद्युत्—कील का सन्धान यथाविधि करे उस से आमाणीचक—सब को घुमाने वाले चक्र का अमण वेग से हो जावे, फिर उस से घुमाने वाले पेंचों को कियाकालानुसार यथाविधि सप्रमाण सम्यक् घुमाने को उस उस कील के अमण से कर्तव्यकर्म की रचना हो जावे और परचात् द्रावकमणि में विद्युत्–शिक्त को प्रेरित कर सके उसी प्रकार सूर्यिकरणों को लेकर इसमें संयुक्त करदे।। ५७—६०।।

सूर्या गुविद्युत्सम्पर्काद् द्रावके च मगा क्रमात् ।
भवेच्छीतघनस्तस्मिन् स्त्रीशक्तिस्सीलिकाभिधा ॥ ६१ ॥
जायते द्रवसंसर्गात् पञ्चन्यङ्कप्रमागातः ।
तथैव मिगासंसर्गात् पुंशिक्तश्चिलकाभिधा (दा ?) ॥६२॥

श्रष्टन्यङ्कप्रमाणेन जायतेत्यन्तवेगतः । विद्युत्संयोजनात् पश्चात् तयोस्स्समेलनं भवेत् ॥ ६३ ॥ तत्सम्मेलनतः काचिच्छक्तिरत्यन्तशीतला । जायते कौख्चिनीनाम कुलिकाकर्षणक्षमा ॥ ६४ ॥ श्रथ तच्छक्तिमाहृत्य कुलिकाभिमुखं यथा । भवेत् तथा नालमुखात् प्रेरयेत् सप्रमणातः ॥ ६४ ॥

सूर्यिकरण विद्युत् के सम्पर्क से द्रावक में त्रीर मिण में क्रम से शीतघन-त्रात्यन्त शीत हो जावे उस में द्रवसंसर्ग से सीलिकानामक स्त्रीशिक पांच न्यङ्क ? प्रमाण से उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार मिण्रिसंसर्ग से चुिलकानामक पुरुषशिक त्राठ न्यङ्क ? प्रमाण से अत्यन्त उत्पन्न हो जाती है। विद्युत्सं-योजन से पश्चात् दोनों का मेल हो जावे—हो जाता है उस मेल से कौक्तिनीनामक अत्यन्त शीतल कुलिका के आकर्षण में समर्थ कोई शिक्त उत्पन्न हो जाती है, उस शिक्त को लेकर कुलिका के सामने जैसे हो जावे ऐसे नाल के मुख से सप्रमाण प्रेरित करे—छोड़े।। ६१—६५।।

जतुपिण्डे यथा गुझा कुलिकायां तथैव हि ।
कौद्धिनीशक्तिसंयोगं कारयेद् विधिवत् कृमात् ॥ ६६ ॥
ग्रथ तां कौद्धिनीशक्तिस्समाकर्षति वेगतः ।
तथाकर्षगतः पश्चात् कुलिकाद्रावकं कृमात् ॥ ६७ ॥
पतत्यत्यन्तवेगेन तां मिणः पिबति स्वयम् ।
ततः पटोलिकाकीलभूमगां कारयेत् कृमात् ॥ ६८ ॥
पटोमिको विस्तृतास्यः प्रभवेत् तेन सत्वरम् ।
न भवेद् वातसंयोगस्सुतरां तन्मगौ यथा ॥ ६६ ॥
ग्राच्छादयेत् तथा सम्यक् तन्मिण सम्प्रदायतः ।
ततः परं चक्रदन्तिकीलकं भूमयेच्छनैः ॥ ७० ॥

लाख के पिएड में जैसे घूंघची-रित्त वैसे ही कुलिका में कौज्जिनीशिक्त का संयोग कम से विधिवत् करावे, ज्ञनन्तर उस कुलिका को कौज्जिशिक्त वेग से खींचती है पुनः उस प्रकार के आकर्षण से कुलिका कम से द्रावक में अत्यन्त वेग से गिर जाती है उस कुलिका को स्वयं मिण पी लेती है-अपने अन्दर लीन कर लेती है फिर पटोलिका नामक या पटोलक-घांघा सीपी के आकारवाले पेंच के अमण को करावे तिस से शीव्र पटोर्मिकनामक या वस्त्र की तह विस्तृत मुख हो जावे उस मिण में वातसंयोग ठीक न हो सकेगा किन्तु उस मिण का अपनी कलाप्रमाण से चकदन्ति कील को घीरे से घुमादे-॥ ६६-७०॥

तस्माद् विकासमायाति चक्रदन्तिमुखं क्रमात्।
मिर्णद्रावकमध्यस्थामत्युष्णां कुलिकां ततः ॥७१॥
चक्रदन्तिमुँखात् पीत्वा स्वगर्भे सन्निधास्यति।
सम्पूरितं भवेत् पश्चाच्चक्रदन्तिगुहाशये ॥७२॥

ततस्सूक्ष्मादर्शनालकीलकं भ्रामयेत् क्रमात् । चक्रदन्त्यन्तर्गता सा कुलिका तेन वेगतः ॥७३॥ नालत्रयाकर्षेग्गेन बहिर्याति शनैश्शनैः । यदा नालत्रयाकर्षेग्गोन्मुखा सा भवेत् तदा ॥७४॥ सम्यक् सम्भ्रामयेद् विस्तृतास्यकीलं यथाविधि । तेनाङ्गान्य (ण्य?) थ यानस्य विस्तृतानि हि ॥७४॥

—उससे चक्रदन्ति का मुख कम से विकास को प्राप्त होजाता है-खुल जाता है, फिर द्रावक मिण के मध्य में वर्तमान अत्युष्ण कुलिका को चक्रदन्ति स्वमुख से पीकर अपने अन्दर रख लेगी परचात चक्रदन्ति के गुहाशय गुप्तस्थान में भर जावेगी फिर सुक्ष्मादर्शनालवाले पेंच को कम से घुमादे उससे चक्रदन्ति के अन्तर्गत वह कुलिका वेग से तीन नालों के आकर्षण से धीरे धीरे बाहिर चली जाती है। जबिक वह तीनों नालों के आकर्षण के उन्मुख होती होवे तो सम्यक् विस्तृतमुखवाले पेंच को यथाविधि घुमादे उससे विमान के अङ्ग विस्तृत हो जाते हैं —खुल जाते हैं ॥७१-७५॥

तस्मात् तत्रत्यकुलिका बहिर्यात्यपकर्षगात् ।
पश्चात् तत्कुलिकाशिक्तिनिश्शेषं नाशमेधते ॥७६॥
ततोपसंहारयन्त्रकीलकं चालयेत् सुधीः ।
तेन सर्वाङ्गोपसंहारस्स्यादेकैकतः क्रमात् ॥७७॥
पश्चाद् यन्त्रस्वरूपं लभते पूर्ववत्स्वयम् ।
एवमुक्त्वा समासेन कुण्टिगीशिक्तियन्त्रकम् ॥७८॥
प्रथेदानीं पृष्पिगाकयन्त्रमत्र निरूप्यते ।

उससे वहां की कुलिका खींचे जाने से बाहिर चली जाती है, परचात् वह कुलिकाशिक्त निःशेष नाश को प्राप्त हो जाती है फिर उपसंहारयन्त्र की कील को बुद्धिमान् चलावे उससे सब अङ्गों का उपसंहार एक एक करके हो जावेगा परचात् पूर्ववत् यन्त्र अपने रूप को प्राप्त करता है इस प्रकार कुण्टिणीयन्त्र को संचेप से कहकर अब पुष्पिणिक यन्त्र यहां कहा जाता है ॥७६-७८॥

अथ पुष्पणीयन्त्रनिर्णय:—अब पुष्पणीयन्त्र का निर्णय देते हैं--

वसन्तग्रीष्मर्तुं कालप्रयाणे यानयन्तृ गाम् । सुखशैत्योपचारार्थं पुष्पणीयन्त्रमुच्यते ॥७६॥

वसन्त मीष्म ऋतुकाल के प्रवर्तमान होने पर या आक्रमण पर विमानचालक सवारियों के सुख शीतता के उपचारार्थ पुष्पणीयन्त्र कहा जाता है।।७६॥

उक्तं हि खेटविलासे-कहा ही है खेटविलास प्रन्थ में—
ग्रीष्मे पञ्चशिखा शक्तिवंसन्ते सौरिकाभिधा।
वायव्याग्नेयकेन्द्राभ्यामीषादण्डस्य वेगतः ॥५०

जायते सूर्यकिरए।संसर्गादूष्मरूपतः ।
तयोः पञ्चशिखा शिव्तिविषद्वयविराजिता ॥६१॥
ग्राग्निषोमात्मिका सौरिसमशीतोष्ए।रूपिए॥ ।
ग्राग्निशोतलतामेत्य बाह्योत्यन्तोष्ए।रूपताम् ॥६२॥
निदाघं कुरुते सर्वसृष्टिवर्गेषु वेगतः ।
स्वेदोद्रोकं मनुष्येषु निर्यासं वृक्षवर्गके ॥६३॥
करोति तेन सर्वेषां सर्वाभयविनाशनम् ।
एवं स्वशीतलीशक्तचा सर्वत्र व्याप्य पूर्ववत् ॥६४॥
ग्राकृष्य सूर्यकिरए।स्थितवासन्तिकान्ततः ।
वसन्तेनर्तुं नेत्यादिश्रुतिवाक्यानुसारतः ॥६५॥

प्रीष्म में पञ्शिखा शक्ति वसन्त में सौरिका नामवाली शक्ति वायव्य धाग्नेयकेन्द्रों से ईषा-दण्ड (पृथिवी सूर्य रेखा) की शक्ति वेग से सूर्यकिरणसंसर्ग से उत्पन्न हो जाती है, उन दोनों में पञ्चित्राखा शक्ति दो विषों से युक्त होती है और सौरिका शक्ति अग्निषोमात्मिका—अग्नि सोम धर्मवाली समानशीतोष्ण्यूष्म होती है 'जोकि' अन्दर' शीतलता को और बाहिर अत्यन्त उष्णता को प्राप्त होती है, सब सृष्टि वर्गों—जड जङ्गमां में वेग से निदाय—धाम—दाह करती है, मनुष्यों में स्वेद—पसीने को बाहिर और वृत्तवर्ग में चेप गोन्द को करती है इससे सब के रोगों का नाश हो जाता है इस प्रकार अपनी शीतली शिक्त से पूर्ववत् सर्वत्र व्यापकर सूर्यकिरणस्थित वसन्त लाने वाली शिक्त को आकर्षित करके "वसन्तेनर्जु ना" (यजु० २१। २३) वसन्त ऋतु से इत्यादि श्रु तिवाक्य के अनुसार ॥६०—६५॥

कृत्वाभिषेकं पश्चात् तद्धृदि (इधि?) कोशाष्ट्रकेपि च ।
प्रभापत्लवपुष्पादीन् करोत्यगलतादिषु ।।६६।।
तथैव प्राणिनां देहसप्तधात्वादिषु क्रमात् ।
बलदाढ्यं प्रकाशादीन् सम्प्रयच्छित पुष्कलम् ।।६७।।
तथा पञ्चिशिखा शिक्त (क्ते?) विषरूपा हि गृष्टिनका ।
स्थावरं जङ्गमं व्याप्य तद्धातून् सप्त शोष (ध!) येत् ।।६६।।
तथैव मारिका नाम शिक्तरन्या स्वभावतः ।
स्थावरे काण्डवत्कांश्च हृत्कोशान् पञ्च जङ्गमे ।।६६।।
सङ्कोचं कुरुते सम्यक् तेन पृष्टिविनाशनम् ।
प्रतः पञ्चशिखावेगं सगुष्णां (सौयुष्णां?) च विशेषतः ।।६०।।
नाशियत्वा विमानस्थयन्तृ णामूष्मभाजिनाम् ।
सुखशैत्याह्मादहर्षप्रदानार्थं यथाविधि ।।६१।।
विमानस्याङ्गयन्त्रेषु पृष्पणीयन्त्रमुच्यते ।

सिक्चन-जलसिक्चन करके पश्चात् 'प्राणियों के' हृदय में कोशाष्टक-ष्रष्टमकोश ?मिस्तष्क ? में भी प्रभा-तेज द्यामा तथा श्रगों-वृद्धों लता फैलने वाले पौधों श्रादि में भी पल्लव—
नवकोंपल फूल फल द्यादि उत्पन्न करती है, उसी प्रकार प्राणियों के देह की सात धातुश्रों में क्रम से
बल हृद्रता चमक कान्ति श्रादि श्रधिक प्रदान करती है। श्रीर पञ्चशिखा शिक्त विषक्षपा गृध्निका—
गर्धाक्षपा कृपणा खाजाने वाली शोषणा करने वाली शिक्त स्थावर जङ्गम को व्याप कर
उनकी सात धातुश्रों को सुखा देती है इसी प्रकार यह दूसरी मारिका—मारनेवाली शिक्त स्वभावतः स्थावर
में काण्ड-शाखा, वल्क-छाल को श्रीर जङ्गम में हृद्य पांच कोशों—श्रन्तमय प्राण्मय मनोमय श्रादि
को संचुचित करती है निश्चय उससे पृष्टि का नाश होता है श्रतः पञ्चशिखा शक्ति के वेग बलसहित
नष्ट करके विमान में स्थित उद्यमभाजी—गरमी को सहते हुए गरमी से श्राकान्त चालक यात्रियों के सुख
शीतता शान्ति हर्ष देने के लिये यथाविधि विमान के श्रङ्गयन्त्रों में पृष्पणीयन्त्र कहा जाता है ॥६६-६१॥

पञ्चाङ्गान्यस्य शास्त्रेषु प्रोक्तानि ज्ञानिवत्तमैः ॥ १२॥ तान्येवात्र प्रवक्ष्यामि समालोच्य यथामित । ग्रादौ पीठं ततश्शीतरिक्षा । दशाशीतप्रसृतिकमिए। द्वीवात्रस्तथैव च । शतारिवद्युत्पङ्कश्चेत्यङ्गानां पञ्च विरातम् ॥ १४॥ पञ्चाङ्गान्येवमुक्त्वा तद्रचनार्थं यथाविधि । ग्रादौ निरूप्यते सुन्दमृत्काचोत्पत्तिनिर्ण्यः ॥ १४॥

पांच खड़ शास्त्रों में ऊंचे विद्वानों ने कहे हैं उन्हें यहां यथामित विवेचन करके कहूंगा। ख्रादि में पीठ, फिर शीतरिख़कादर्शकील—शीतरिख़न करने वाले—शीत के लानेवाली शक्ति के दर्पण का पेंच, शीतप्रसृतिकमिण्—शीत को उत्पन्न करने वाली मिण्, द्रवपात्र ख्रीर सी खरों वाला विद्युत्पङ्क-विद्युच्चक, ये खड़ों की पांच संख्या कही । पाञ्च खड़ों को इस प्रकार कह कर उनकी रचना के लिये यथाविधि प्रथम सुन्दमृत्काच की उत्पत्ति का निर्णय कहते हैं ।।६२-६५।।

तदुक्तं पार्थिवपाककल्पे - वह कहा है पार्थिवपाककल्प प्रनथ में -

लविग्गिकशिक्षिरशल्यक्रमुकक्षारदुरोग्गुकुकविन्दान् ।
निर्यासमृद् विरिक्चिकविटिकसुपिञ्छालमुक्षिकाक्षारान् ॥ ६६ ॥
बागार्किनेत्रविह्नवंसुमुनिकद्रोडुभागांशान् ।
सम्पूर्य मूषगर्भे द्वात्रिशत्पाकतोष्ण्यकक्ष्यशतात् ॥ ६७ ॥
संस्थाप्य कूर्मकुण्डे द्विमुखीभस्त्रात् सुगालयेद् वेगात् ।
यन्त्रोध्वंनालमध्ये तद्रसमाहृत्य पूरयेत् पश्चात् ॥ ६८ ॥
एवं कृतेतिशुद्धः प्रभवति सूक्ष्मस्य सुन्दमृत्काचः ॥ इत्यादि ॥

लविशक—लवरा, शिक्षिर—कृत्रिम मिश्विशेष, शल्य—हुडी या श्वेत खैर, क्रमुकच्चार— सुपारी का चार, दुरोश १ कुकविन्द १, निर्यास—गोन्द, मृत्—सौराष्ट्रमृत्तिका, विरक्रि १, विटक—बड़, सुपिञ्छाल ?—पिच्छला ?— सेम्भल वृत्त का चार या मुिख्यकाचार—मूखचार, ये सब ५, १२, २, ३, ८, ३, ३० ?, ६.? भागों को मूपगर्भ में—मूपा के अन्दर भर कर ३२ पाक सौ दर्जे की उष्णता से कूर्मकुण्ड में रख कर दो मुखवाली भक्षा से वेग से गलावे, यन्त्र के ऊपरि नाज के मध्य में उस रस को लेकर भर दे, इस प्रकार करने पर अतिशुद्ध सुक्ष्म सुन्दमृत्काच हो जाता है।। ६६–६८।।

इत्युक्त्वा सुन्दमृत्काचमथाङ्गरचनाविधिः ॥ ६६ ॥
निरूप्यते विधिवत्सङ्ग्रहेगा यथाक्रमम् ।
द्वात्रिंशत्याकसंगुद्धसुन्दमृत्काचतो दृढम् ॥ १०० ॥
द्वादशाङ्गुलायाममङ्गुलत्रयमुत्रतम् ।
चतुरस्रं वर्तुं लं वा पोठं कुर्याद् यथाविधि ॥ १०१ ॥
तिस्मन् चत्वारि केन्द्राणि कल्पयेन्मध्यतः क्रमात् ।
मध्यकेन्द्रे बाहुमात्रं सुन्दमृत्काचिनिमतम् ॥ १०२ ॥
शङ्कुं संस्थापयेत् पश्चात् तस्योपिर यथाविधि ।
सन्धार्य सुदृढं शीतरिष्ठाकादर्शकीलकम् ॥ १०३ ॥
शीतप्रसृतिमिणा तन्मध्ये सुस्थिरं न्यसेत् ।
तत्पूर्वकेन्द्रे विधिवद् द्रवपात्रं नियोजयेत् ॥ १०४ ॥

मुन्दमृत्काच को कह कर अनन्तर अङ्गरचना विधि संत्तेष से यहां विधिवत्—यथाविधि कही जाती है। बत्तीसवें शुद्ध मुन्दमृत्कांच से टढ १२ अंगुल लम्बा, ३ अंगुल ऊंचा, चौकीन या गोल पीठ बनाए, उसमें ४ मध्य केन्द्र बनावे, मध्यकेन्द्र में बाहुमात्र मुन्दमृत्काच से बने हुए शुद्ध शंकु को स्थापित करे पश्चात् उसके ऊपर मुद्दढ शीतरिक्षक १ की आदर्श कीलें शीतप्रसूतिका मिण को उसके मध्य में मुस्थित उससे पूर्व केन्द्र में विधिवत् द्रवपात्र में युक्त करे।। ६६-१०४।।

द्रवपात्रमुक्तं क्रियासारे—द्रवपात्र कहा है क्रियासार प्रनथ में—

द्वादशांगुलविस्तारं द्वादशांगुलमुन्नतम् । चषकं वर्तुं लाकारं नारिकेलकठोरवत् ।। १०५ ।। मुद्दढं कारयेच्छीतदर्पगोन यथाविधि ।। इत्यादि ।।

१२ घं गुल लम्बा चौडा १२ घं गुल ऊंचा पात्र गोलाकार नारियल की भांति कठोर सुदृष्ठ शीतदर्पण से यथाविधि करावे ॥ १०५॥

शीतरिङ्किकदर्पण्मुक्तं दर्पण्पकरणे—शीतरिङ्कि दर्पण् कहा है दर्पण्पकरण् में—

शशिपथ्यं चोडुपिथ्यं प्राग्धारं च कुड्मलम् ॥ १०६॥ ज्योत्स्नासारं शीतरसकन्दिपष्टमतः परम् । कुडुपक्षारमभ्रस्यसारक्षारं तथैव च॥ १०७॥ शौण्डीरकाजङ्घशल्यचूर्णं वातोषरं तथा। १०८॥ इवेतनिर्यासमृत्सारमुरघश्चेति द्वादश्॥ १०८॥

ताराग्निबाएगोडुदशिदगुद्रवसुसागराः ।

द्वाविंशत्षड्विभागांशास्तेषां शास्त्रिनिरूपिताः ।। १०६ ॥

एतानाहृत्य संगुद्धान् तत्तद्भागानुसारतः ।

पूरियत्वापद्ममुखमूषायां पद्मकुण्डके ॥ ११० ॥

तन्मूषां विन्यसेत् पश्चाद् दृढिमिङ्गालपूरिते ।

त्रयोविंशदुत्तरित्रशतकक्ष्योष्णमानतः ॥ १११ ॥

गालियत्वा पञ्चमुखभस्त्रेगात्यन्तवेगतः ।

तद्रसं योजयेद् यन्त्रस्योध्वंनालमुखे शनैः ॥ ११२ ॥

भवेदेवंकृते शीतरिङ्मकादर्शमृत्तमम् ॥ इत्यादि ॥

शश का पिथ्य ?-पित्त और उड़ ? का पिथ्य?,-पित्त, प्राग्णज्ञार-नवसादर, कुड्मल-नीलोत्पल-नीलोफर, ज्योत्स्नासार—रेगुका गन्ध द्रव्य का तैल इतर, शीतरस कन्द—रसींत के कन्द की पिट्ठी, कुड़ुपज्ञार ?, अभ्रक का ज्ञार, शौरडीरका जङ्घा शल्य—गजपिप्पली के मूल का चूर्ण, वातोषर-खुले मैदान का शोरा, श्वेत निर्यास—आक का दूध ?, मृत्सार—मृत्सा—सौराष्ट्रमृत्तिका, उरघ ?। ये वारह पदार्थ ५, ३, ५, १०, १०, ११, ८, ७, २२, ६, भागों को उनके शास्त्र से उन उन भागों के अनुसार शुद्ध लेकर पद्ममुखमूषा में भर कर अङ्गार से भरे पद्मकुर्ग्ड में उस मूषा—बोतल को रख दे, पश्चात् ३३२ दर्जे की उष्णता प्रमाण से पांच मुख वाली भस्ना से गला कर, उस पिघले रस को धीरे से यन्त्र के अपरवाले नालमुख में युक्त करे ऐसा करने पर शीतरिक्षकादर्श हो।। १०६-११२।।

शीतप्रसृतिकमणिरुक्तं मणिप्रकरणे—शीतप्रसृति मणि कही है मणिप्रकरण में—

वराटिकामञ्जुलचूर्णपञ्चकमौदुम्बरक्षारचतुष्टयं तथा।
रुड्णात्रयं वर्चुं लकाष्टकं च शीतरिष्ठकादर्शसप्तकं तथा।। ११३।।
वदुत्रयं शाल्मिलकाष्टकिविशितः क्षारत्रयं पारदभागसप्तकम्।
रवेताश्रसत्त्वाष्टककर्कटाङ् श्रिकक्षाराष्टकं चौलिकसत्त्वपञ्चकम्।।११४।।
निर्यासमृत्पञ्चदशांशकं तथा सम्पातिजङ्घास्थि च पञ्चिविशितः।
चतुर्दशैतान् परिगृह्य शोधितान् सम्पूर्यं मृत्कुण्डलमूषिकामुखे।।११४।।
संस्थाप्य पश्चात् कुलकुण्डिकान्तरे वेगाद् ध्मनेत् त्र्यम्बकभिष्कामुखात्।
संगाल्य पश्चात् त्रिशतोष्णकक्ष्यतो मिणाप्रसूतस्य मुखे प्रपूरयेत्।।११६।।
एवंकृते शीतप्रसूतिकामिणार्भवेत् सुगुद्धस्सुहढस्सुशीतलः।।११७।। इत्यादि।।

कौडी, मजीठ का चूर्ण ५ भाग, गूलरचार ४ भाग, रुब्ण ? ३ भाग, वर्चु लक ?-वञ्जुल-तिनिश वृद्ध ? = भाग,—शीतरिक्षकादश ७ भाग, वट्ट —शोनापाठा वृद्ध ३ भाग, सिम्भल २= भाग, कर्कटाङ्कि— काकड़ासिङ्की के मूल का चार या केकड़ा जन्तु की टांगों का चार ? = भाग, चौलिक सत्त्व—मोरपुष्पी ? या दारचीनी का सत्त्व ५ भाग, निर्यासमृत्—कत्था ? १५ भाग, सम्पाति—गिद्ध पत्ती की जांच की हड्डी २५ भाग इन १४ वस्तुत्रों को लेकर शोध कर मिट्टी के कुण्डलाकार मूिषका—बोतल के मुख में भर कर कुलकुण्डिका के अन्दर रख कर वेग से ज्यम्बक भिक्षका मुख से ३०० दर्जे की उप्णता से गला कर मिण्रिप्रसूतास्य के मुख में भर दे, ऐसा करने पर शुद्ध सुदृढ सुशीतल शीतप्रसूतिका मिण हो जावे—हो जाती है।। ११३-११७।।

विद्युत्तन्त्र्या समायुक्तं द्रावकत्रयशोधितम् । शतारविद्युत्पङ्कं तत्पुरस्तात् स्थापयेद् दृढम् ।। ११८ ।।

विद्युत् के तारयुक्त तीन द्रावक से शोधा हुआ या बहुत अराओं से युक्त पङ्क--पखडीचक को तो उसके सामने दृढक्प में स्थापित करे।। ११८।

तदुक्तं क्रियासारे —वह कहा है क्रियासार प्रन्थ में —

द्वादशार्कं चाञ्जनिकत्रयं क्ष्विङ्काष्टकं तथा।
सम्मेल्य गालयेत् सम्यक् शतकक्ष्योष्णमानतः ॥ ११६ ॥
तद्भवेत्स्वजंबच्छुद्धमारारं पीतवर्णकम् ।
ग्रत्यन्तलघुसूक्ष्मं च मुदुलं सुदृढं शुचिः ॥ १२० ॥
पञ्जलोहमिति प्राहुरेतं तच्छास्वित्तमाः ।
तस्मात् प्रकल्पयेत् पत्रशतं कमलपत्रवत् ॥ १२१ ॥
तथा नाभित्रयं कीलत्रयं तन्त्रीत्रयं क्रमात् ।
घण्टारकीलकं चैव कारयेच्छास्त्रमानतः ॥ १२२ ॥
सकीलकशलाकाभिस्संयुतं सुमनोहरम् ।
नाभिचकत्रयं तस्मिन्नादौ सन्धारयेद् दृढम् ॥ १२३ ॥
श्राण्(न?) पत्रभ्रमो वेगादनुलोमाद् यथा भवेत् ।
चतुष्पाश्चेषु चक्रस्य विधिवद् योजयेत् क्रमात् ॥ १२४ ॥
तथैव तत्पुरोभागचक्रपाश्चेष्वपि क्रमात् ।
सन्धारयेत् पत्रशतं विलोमभ्रमणं यथा ॥ १२४ ॥

ताम्बा १२ भाग, सुरमा ३ भाग, क्षित्रङ्क--लोह विशेष या जस्ता प्रभाग, इन्हें मिला कर १०० दर्जे की उष्णता से गलावे, वह शुद्ध सज्जीचार जैसा आरे आरों वाला पीतरंग का अत्यन्त हल्का सूक्ष्म मृदुल सुद्ध पित्र हो जावे उसे उत्तम शास्त्रवेत्ता पञ्चलोह कहते हैं। अतः उससे १०० पत्र-कमलपत्र की भांति बनावे तथा ३ नाभियां ३ कीलें ३ तार कम से घण्टा देने वाली कील भी शास्त्र रीति से करावे कीलसहित शालाकाओं से युक्त भी हो। उसमें प्रथम ३ नाभिचक लगावे, इसी प्रकार पुरोभाग—सामनेवाले चक्रपाश्वीं में भी कम से १०० पत्र लगावे जिससे विलोम—उल्टा भ्रमण हो सके।। ११८-१२५॥

तत्पश्चाद्भागचक्रस्य नाभिमूले यथाविधि । विद्युत्तन्त्रीं समाहृत्य पार्श्वयोरुभयोर्रापे ॥ १२६ ॥ शतारिवद्युत्पङ्कस्य भ्रमणार्थं नियोजयेत् । पश्चात् सम्पूरयेत् पात्रे शीतप्रसृवकद्रावम् ॥ १२७ ॥ विद्युत्तन्त्र्या समावेष्ट्य शीतप्रसुवकं मिएाम् ।

द्रवपात्रान्तरे पश्चात् स्थापयेन्मध्यकेन्द्रके ॥ १२६ ॥
क्षीरीपटान्तर्गतौदुम्बरतन्त्रीन् यथाविधि ।

द्रवपात्रस्थतन्त्र्यग्रे पश्चात् सन्धारयेत् समम् ॥ १२६ ॥
तत्प्रदेशात् समानीय तन्त्रीद्वयमतः परम् ।

यन्त्रमध्यस्य शीतरिश्चिकादर्शकीलके ॥ १३० ॥

उसके पिछले भागवाले चक्र के नाभिमूल में यथाविधि दो विद्युत्तारों को लेकर दोनों पार्श्वों में भी सौ अरोंवाले विद्युच्चक् के अमणार्थ लगावे, पश्चात् पात्र में शीतप्रमुवक को भर दे, शीतप्रमुवक मणि को विद्युत् के तार से लपेट कर द्रवपात्र के अन्दर मध्य केन्द्र में स्थापित करे। चीरी—दूधवाले वृत्त के दूध से बने वस्त्र के अन्तर्गत औदुम्बर-ताम्बे की तारों को यथाविधि द्रवपात्रस्थ तारों के अप्रभाग में समान रूप से लगादे। उस प्रदेश से दो तारों को लाकर यन्त्रमध्यस्थ शीतरिक्षकादर्शकील में—॥ १२६-१३०॥

स्रमुलोमप्रकारेण सकीलं योजयेत् ततः।
मिण्रद्वावकसम्बद्ध (न्ध?) विद्युत्तन्त्रीमुखाच्छनैः ॥१३१॥
शिक्तं सख्रोदयेत् सम्यङ् मिण्रद्वावकयोः क्रमात्।
पश्चाच्छिक्तद्वये वेगाद् विद्युत्संयोगतः पुनः॥ १३२॥
तिन्नष्ठमुखशैत्यस्वभावशिक्तं यथाक्रमम्।
तच्छीतरिक्षकादर्शकीलमाक्रम्य वर्तते॥ १३३॥
तत्कीलभ्रमणाद् व्योमयानमादृत्य वेगतः।
तच्छकी यन्तृ णां ग्रीष्मिविषशिक्तं निमेषतः॥ १३४॥
विहत्य मुखसन्तोषमधोवृद्धचादिकान् क्रमात्।
प्रयच्छतो विशेषेण मकरन्दामृतं यथा॥ १३४॥

—श्रनुलोम प्रकार से कीलसहित युक्त करदे, द्रावक मिए से सम्बन्ध रखते वाले विद्युत्तारों के मुख से धीरे से शिक्त को दोनों मिण्द्रावकों में भली भांति प्रेरित करें पश्चात् दोनों शिक्तयों में वेग से विद्युत्त के संयोग से उन में रखी उन में अवलिम्बत सुख शैत्य स्वभाववाली शिक्त को यथाकूम वह शीत-रिक्षक आदर्शकील को अवलिम्बत करके रहती है, उस कील के घूमनेसे वे दोनों शिक्तयां वेग से व्योम-यान को प्राप्त होकर चालक और यात्रियों की गरमीह्म विद्यात्ति को निमेष भर में नष्ट करके सुख सन्तोष बुद्धिवृद्धि आदिकों को कूम से विशेषह्म से मधु के समान देती है। १३१—१३२।

ततश्यतारपङ्कभ्रमणं तन्त्रचा प्रकाशयेत्। तेन वायुविशेषेण प्रादुर्भूय यथासुखम्।। १३६।। व्योमयानस्थयन्तृणां सर्वेषामुपरि स्वतः। मन्दं मन्दं प्रसरित मन्दमारुतवत् क्रमात्।। १३७॥ तेन सौर्योष्णसन्तापो निश्शेषं नाशमेघते ।

मिण्रदावकपङ्कभ्यो व्योमयानस्थयन्तृ णाम् ॥ १३६ ॥

सुखशैत्याह्लादहर्षा एवं सम्भवन्ति (ति?) स्वतः ।

देहस्थसप्तधातूनां भवेत् तस्माच्छुचिर्बलम् ॥ १३६ ॥

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन यानदक्षिणकेन्द्रके ।

स्थापयेत् पुष्पिणीयन्त्रं शास्त्रोक्तविधिना दृढम् ॥१४०॥

तदधस्स्थापयेत् पश्चात् तत्र घण्टारकीलकम् ।

सौरिपञ्चशिखोत्पन्नशक्तयो विषरूपकाः ॥ १४१ ॥

घण्टारकीलकमुखाद् भवेयुर्बाह्यके लयम् ॥ १४२ ॥ इत्यादि ॥

फिर सी छारे वाले चक्र के अमण को तार से प्रकाशित करे, उससे वायु विशेषहूप से सुग-मता से प्रकट होकर विमान में स्थित सब चालक यात्रियों के ऊपर मन्द वायु के समान क्रम से स्वतः मन्द मन्द पड़ती है। उस से सूर्य का उद्माताप सर्वथा नाश को प्राप्त हो जाता है। मिण्डिरावक के चक्रें से विमान में स्थित यात्रियों के सुख शीतता आनन्द हर्ष इस प्रकार स्वतः सम्यक् हो जाते हैं या प्रकट हो जाते हैं? उस से देह में स्थित सात धातुआं की पवित्रता बल सिद्ध होता है अतः सर्वप्रयत्न से विमान के दिल्ला केन्द्र में पुष्पिणीयन्त्र को शास्त्रोक विधि से दृढ़ स्थापित करे, पश्चात् उसके नीचे वहां घएटारकील स्थापित करे, सूर्य की पञ्चशिखा से उत्पन्न विषह्प शिक्तयां घएटारकीलमुख से बाहिर आकाश में लय को प्राप्त हो जावें-हो जाती हैं॥ १३६-१४२॥

अथ पिञ्जुलाद्र्शनिर्णयः — अब पिञ्जुल आद्र्श निर्णय देते हैं -

एवमुक्त्वा पौष्पिणिकयन्त्रं पश्चाद् यथाविधि ।

पिञ्जुलादर्शस्वरूपमुच्यते शास्त्रतः क्रमात् ॥ १४३ ॥
वातद्वयावर्तशक्तिसन्धौ सूर्यां शुघटनात् ।
भवेत् कुलिशवत् सूर्यातपाशनिनिपातनम् ॥ १४४ ॥
तदपायनिर्वृत्त्यर्थं पिञ्जुलादर्शकं न्यसेत् ।
कुर्यादष्टदलाकारं पद्मं पिञ्जुलदर्पणात् ॥ १४५ ॥
दलसन्धौ तु वार्तुं त्यं दण्डाकारं प्रकल्पयेत् ।
शङ्कुकीलद्वयं तस्य पश्चाद्भागे प्रकल्पयेत् ॥ १४६ ॥
तं समावेष्टयेच्छीतरिख्नकादर्शतिन्त्रिभः ।
पृष्ठमाच्छादयेत् पश्चान्मौिक्नकापटकोशतः ॥ १४७ ॥

इस प्रकार यथाविधि पुष्पिणीयन्त्र कहकर पिञ्जुलादर्श का स्वरूप शास्त्र से कहा जाता है, दो वायुओं के आवर्त धूमरूपशक्तियों की सन्धि में सूर्यिकरणों के संघर्ष से कुलिश-वन्न की भांति सूर्य के ताप की विद्युत्त का गिरना हो जावे उस अनिष्ट की निवृत्ति के अर्थ पिञ्जुलादर्श रखे। पिञ्जुलदर्पण से आठदलाकार कमल बनावे, दल—पंखडी की सन्धि में उसके पिछले भाग में द्राहाकार गोलाई में दो शङ्कुकीले बनावें उसे शीतरिक्जिकादर्शतारों से लपेटकर मौक्जिकापटकोश-मूक्ज के टाट के थैले से पृष्ठ भाग को ढक दे ॥ १४३—१४७ ॥

वाहुमात्रोध्वंवतस्सूर्यंकिरणाभिमुखं यथा ।
विद्युत्तन्त्रीसमायुक्तशङ्कुकीलद्वयादथ ॥ १४८॥
विमानदक्षिणकेन्द्रशलाकोध्वंमुखे दृढम् ।
स्थापयेत् पिञ्जुलादशं किरणाकर्षणोन्मुखम् ॥१४६॥
तेन मेधोभिवृद्धिश्च प्राण्यत्राणनमेव च ।
ग्रातपाशनिवेगापकर्षणाद्यानयन्तृ णाम् ॥१५०॥
भवेत् स्वभावतः पश्चात् तापश्शीतलतां व्रजेत् ।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन व्योमयाने यथाविधि ॥१५१॥
स्थापयेत् पिञ्जुलादशं यन्तृ णां प्राण्याद्यकम् ॥१५२॥ इत्यादि ॥

सूर्यिकरण के सामने विद्युत के दो तारों से युक्त बाहुमात्र ऊंचे दो शङ्कुकीलों से विमान के दिल्ला केन्द्र की शलाकाओं के उर्गरमुख में किरणाकर्पण के उन्मुख पिञ्जुल आदर्श को स्थापित करे, उससे आतप विद्युत के वेग को खींच लेने से ताप स्वभावतः शीतलता को प्राप्त हो जावेगा चालक यात्रियों के मेघा की वृद्धि और प्राणों का त्राण होगा अतः सर्वप्रयत्न से विमान में पिञ्जुल आदर्श यात्रियों का प्राण्दायक स्थापित करे।। १४५-१५४।।

श्रथ नालपञ्चकनिर्णयः—श्रव नालपञ्चक का निर्णय देते हैं— उन्त्वैवं पिञ्जुलादर्शस्वरूपं विधिवत् ततः । पञ्चवातायनीनालस्वरूपमभिवर्ण्यते ॥ १५३॥

इस पिञ्जुलादर्श का स्वरूप विधिवत् कहकर पञ्चवातायनीनाल का स्वरूप कहा जाता है।।१५३॥ तदुकं वातायनतन्त्रे—वह कहा है वातायनतन्त्र में—

विमाने पाकचु (छु?) ल्लीकधूमस्संव्याप्यते यदा ।
तस्य निर्णमनार्थाय नालपञ्चकमुच्यते ॥११४॥
जवनिकपिञ्जुलकाभ्रं घोण्टारं धूमपास्यकूमंतत् ।
कद्राकंबाणतारकवसुभागांशान् यथोक्तसंशुद्धान् ॥११४॥
मुषामुखेन पश्चाद् वेगात् संगालयेच्छतोष्णकक्ष्येण ।
एवं कृतेतिमृदुलस्सूक्ष्मो लधुतैललेपच्छुद्धः ॥१४६॥
वातायनीयलोहः प्रभवति सुदृढससुवर्णसदृशाभः ॥१४७॥ इत्यादि ।

विमान में पाकचुल्ली-पकाने की द्यांगीठी (Heater) का घूं झा जब ज्याप जावे तो उसे निकालने के लिये पञ्च नाल कहते हैं। जवनिक ?-अयस्कान्तलोह ?, पिञ्जुलकाभ्र ?-पिञ्जल-हरिताल, का अभ्रक ?, घोएटार ?-धुएडारक-लोहिवशेष, धूमपास्य ?-धूमास्यप-ऊष्मप-लोहिवशेष, कूमत्त ?-कळुवे की पीठ ?। ये कद्र ? १ ?, ७, ५, ५, ५ भागांशों को यथावत् शुद्ध हुओं को मुषामुख बोतल में

भरकर वेग से सौ दर्जें की उष्णता से गलावे ऐसा करने पर तैल के लेप से शुद्ध हुन्ना वातायनी लोह न्नातिमृदुल सूक्ष्म लघु सुवर्णरंगवाला सुदृढ बन जाता है।। १५४-१५७।

द्वादशाङ्गुलविस्तीर्गं द्वादशाङ्गुलमुन्नतम् । क्याद् वातायनीलोहात् पद्मनालान् यथाविधि ॥१५८॥ एक कघमप्रमारां नालमूलेषु पञ्चस् । सन्धार्य व्योमयानस्य वामपार्श्वमुखे क्रमात ॥१५६॥ संस्थापयेत पञ्चनालान् पञ्चसन्धिषु शास्त्रतः। मुखानि पञ्चनालानां दिक्षु पूर्वीदिषु कृमात् ।।१६०॥ स्थापयेद् विधिवत् पश्चादुध्वे तूर्ध्वमुखं यथा । नालमूलस्थमगायः पश्चाद् घूमं शनैश्शनैः ॥१६१॥ म्राकृष्य नालमूलस्थमुखछिद्रेषु योजयेत्। ततो वातायनीनालमुखेभ्यो वेगतः कृमात् ॥१६२॥ निश्शेषं याति तद्धूमो बाह्ये विलयमेधते। तेन यानस्थयन्तृ णां धूमनाशात् सुखं भवेत् ॥१६३॥ तस्माद् विमाने तन्नालपञ्चकं विधिवन्न्यसेत्। इत्यादि।।

१२ अङ्गुल चौडे १२ अङ्गुल ऊंचे वातायनीलोह से पांच नार्ले बनावें। एक एक धूम के प्रमाण में पांचों नालमूलों में लगाकर विमान के वामपार्श्व भाग में कूम से पांच सन्धियों में शास्त्र से पांच नालों को संस्थापित करे। पांचों नालों के मुख पूर्व आदि दिशाओं में कूम से विधिवत् स्थापित करे पश्चात् ऊपर में जैसे नालमूलस्थ मिण्यां ऊर्ध्वमुख—ऊपर की ओर धीरे धीरे धूं ए को खींचकर नाल मुख में स्थित मुख छिद्रों में जोड दे फिर वातायनी नालमुखों से धूंवा बाहिर वेग से सर्वथा लय को प्राप्त हो जाता है। इस से धूमनाश से विमान में स्थित यात्रियों को सुख होता है अतः विमान में वह ५ नाल विधिवत् लगावे।। १५५-१६३।।

---

इस्तलेख कापी संख्या १०-

गुहागर्भादर्शयन्त्रतिर्णयः—गहागर्भादर्शयन्त्र का निर्णय करते हैं—
नालपञ्चकमुक्त्वैवं संग्रहेगा यथाविधि ।
गुहागर्भादर्शयन्त्रिमिदानीं सम्प्रचक्षते ॥१॥
इस प्रकार संचेप से नालपञ्चक कहकर अब गुहागर्भादर्शयन्त्र कहते हैं ॥१॥
तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे—वह कहा है यन्त्रसर्वस्व प्रन्थ में—

विमानखण्डनार्थाय शत्रुभिभूँ मुखान्तरे ।
महागोलाग्निगर्भादियन्त्रपञ्चकमद्भुतम् ॥२॥
यत्र यत्र रहस्येन स्थापितं सर्वतोमुखम् ।
तत्स्वरूपपरिज्ञानसिद्धचर्थं शास्त्रतः क्रमात् ॥३॥
गुहागर्भादर्शयन्त्रं स्थापयेद् व्योमयानके ।

विमान के तोड़ने के अर्थ शत्रुओं द्वारा भूमि के मुख के अन्दर महागोल अग्निगर्भ आदि अद्भुत पञ्चकयन्त्र जहां जहां गुप्तरूप से सब ओर मुख वाला स्थापित किया है, उसके स्वरूप परि-ज्ञान की सिद्धि के अर्थ शास्त्र से कम से विमान में गुहागर्भादर्श स्थापित करे।।२—३॥

तदुक्तं क्रियासारे—वह क्रियासार प्रनथ में कहा है—

द्वासप्तितमसंख्याकादर्शमाहृत्य शास्त्रतः ।।४।।
त्रिकोण्वर्तुं लचतुष्कोण्।कारैयंथाविधि ।
त्रिधा कृत्वा ततोञ्जिष्ठवृक्षकाष्ठिविनिर्मिते ।।५।।
नीडे सन्धायं पूर्वोक्तदर्पणान् सुदृढं यथा ।
पञ्चधारालोहकृतशङ्कुभिस्सुदृढैः क्रमात् ।।६।।
बन्धियत्वाथ पूर्वोक्तकाष्ठयन्त्रे नियोजयेत् ।
ग्रिधोमुखं वर्तुं लादर्शमधस्तात् प्रकल्पयेत् ।।७।।
चतुष्कोणादर्शमूष्ट्वस्यं यथा सन्नियोजयेत् ।
त्रिकोणादर्पणं (तु) तद्वदुभयोः पश्चिमान्तरे ।।६॥
संस्थापयेत् पञ्चमुखकीलीयोगाद् यथाक्रमम् ।

चतुष्को णादर्शमूलकेन्द्रशङ्कुमुखान्तरात् ।।६॥
यन्त्रपीठाग्नेयकेन्द्रशङ्कुमुलान्तराविध ।
रविखपंरपञ्चास्यलोहिमिश्रिततिन्त्रभिः ।।१०॥
सन्धारयेद् दृढं पश्चात् पारग्रन्थिकद्रावके ।
स्थापयेच्चुम्बुकमिंण तन्त्रीमुलाश्च तन्मुखे ।।११॥

७२ वीं संख्या वाले आदर्श को लेकर शास्त्ररीति से त्रिकोण गोल चतुष्कोण आकार से यथाविधि तीन प्रकार करके अञ्जिष्ठवृत्त ?—सूर्य-सूर्यावर्त वृत्त के काष्ठ से बने लम्ब कोश में पूर्वीक्त
द्र्पणों को सुदृद लगाकर पञ्चारा कृत्रिम लोहे से बने शंकुओं से बान्धकर पूर्वीक्त काष्ठ्यन्त्र में नीचे
बगादे, गोल भाग नीचे करके लगावे, चतुष्कोण आदर्श-द्र्पण ऊपर मुखवाला लगावे। त्रिकोण द्र्पण
उसी प्रकार दोनों के पश्चिम की ओर पञ्चमुख कील के योग से यधाक्रम संस्थापित करे, चतुष्कोण
आदर्श मूलकेन्द्र के शंकु के मुख में से यन्त्रपीठ के आग्नेय केन्द्र के शंकुमूल तक। ताम्बा खपरिया
पञ्चास्य लोहों से मिले—बने तारों से लगावे पश्चात् पारगन्धिक द्रावक—पारागन्धक द्रावक में चुम्बुकमिणा को और तारों के मूलों—सिरों को भी स्थापित करे।। ४-११॥

प्रसायं विधिवत् तस्मात् तन्त्रीनन्यान् चतुः क्ष कमात् ।
त्रिकोगादर्शमावृत्य अध्विस्यादर्शमध्यतः ॥१२॥
प्रधोमुखादर्शमध्यकेन्द्रस्थाने दृढं यथा ।
सन्धार्यं विधिवत् पश्चात् सूर्यांशून् पाश्वेतः क्रमात् ॥१३॥
शक्तिपश्चिमदिग्भागाच्चोदयेत् प्रमाणतः ।
बिम्बाकर्षणानिर्यासलेपितं पटदर्पगम् ॥१४॥
त्रिकोगाभिमुखं (भवेद्?) यथा तत्र नियोजयेत् ।
पूर्वोक्तसूर्यंकिरणान् शक्तचा सह ततः परम् ॥१४॥

अतः अन्य चार तारों को विधिवत् फैलाकर त्रिकोण आदर्श को घेर कर अपर वाले आदर्श के मध्य से नीचे वाले आदर्श के मध्य केन्द्रस्थान में विधिवत् हृद लगाकर पश्चात् सूर्यिकरणों की पार्व—शक्ति के पश्चिम दिशा की ओर से प्रमाण से प्रेरित करे, विम्व—सूर्यविम्व को आकर्षित करने वाले निर्यास—गोन्द से लेपे हुए पटदर्पण—वस्त्ररूप द्र्पण को त्रिकोण आदर्श के सम्मुख नियुक्त करे, फिर पूर्वोक्त सूर्यिकरणों को शक्ति के साथ—॥१२-१५॥

द्रावकस्य मणी सम्यग्योजयेत् सर्वतोमुखम् ।
ग्रघोमुखे ततश्जुद्धे वर्तुं लाकारदर्पणे ॥१६॥
मिणिस्थानात् समाहृत्य तदंशून् शक्तिमिश्रितान् ।
प्रसार्य सप्रमाणेन पश्चात् तन्मुखकेन्द्रतः ॥१७॥
यानसञ्चारमार्गाधस्थितभूम्यां प्रयोजयेत् ।
पश्चात् तत्करणास्सम्यक्शक्तचा सह स्ववेगतः ॥१८॥

श्रविभक्तिकनिर्देश आर्थः ।

प्रविश्य भूमुखं तत्र सर्वत्र स्थापितं कमात्। महागोलाग्निगर्भादियन्त्रान् व्याप्याथ शक्तितः ॥१६॥ सम्यगावृत्य साङ्गानि तत्स्वरूपाण्यथास्फुटम्। पूर्वोक्तद्रवमध्यस्थमगावृध्वं मुखं यथा ॥२०॥

द्रावक में स्थित मिण में सब ओर सम्यक् लगावे फिर नीचे की ओर शुद्ध गोलाकार दर्पण में मिणास्थान से शक्तिमिश्रित उन किरणों को लेकर सप्रमाण फैलाकर पश्चात् उनके मुखकेन्द्र से विमान के गितमार्ग के नीचे स्थित भूमि में प्रेरित करे पश्चात् वे किरणों भली प्रकार शक्ति के साथ अपूर्व वेग से भूमि के मुख में प्रविष्ट होकर वहां सर्वत्र स्थापित महागोल अग्निगर्भ आदि यन्त्रों को व्याप कर शक्ति से भली प्रकार घेरकर अंगोंसिहत उनके स्वरूपों को स्फुटरूप में पूर्वीक्त द्रवमध्यस्थ मिण में उर्ध्वमुख जिस प्रकार हो ऐसे-।।१६—२०।।

ग्रादर्शे मुखवत्तेषां प्रतिबिम्बं प्रकुर्वति ।

तिकोगादर्शाभिमुखमध्यतन्त्रचग्रसंस्थिते ॥२१॥

बिम्बाकर्षगानिर्यासलेपिते पटदर्पगे ।

मिगास्थप्रतिबिम्बानामाकारागि यथाक्रमम् ॥२२॥

सप्रमागां सुविरलं चित्रितं भवति स्फुटम् ।

पश्चाद् द्वावकसंस्कारात् तिच्चत्रं सुस्फुटं भवेत् ॥२३॥

महागोलाग्नियन्त्रादीन् शत्रुभिस्सन्निवेशितान् ।

ज्ञात्वा तेन ततदशीघ्रं समूलं नाशयेत् सुधीः ॥२४॥

गुहागर्भादर्शयन्त्रं यानकुक्षावतो न्यसेत् ।

विमानसंरक्षगार्थायैतद्यन्त्रं निरूपितम् ॥२५॥

गुहागर्भादर्शयन्त्रमेवपुक्त्वाति संग्रहात् ।

तस्योपकरणान्यत्र यथाशास्त्रं निरूप्यन्ते ॥२६॥

तत्रादौ द्वासप्तितमसंख्याकादर्शमुच्यते ।

नाम्ना सुरञ्जिकादर्शमिति तस्य प्रकीर्यंते ॥२७॥

उनका मुख के समान प्रतिबिम्ब करते हुए श्रादर्श में त्रिकोण श्रादर्श के सामने मध्य तार के श्रागे स्थित बिम्बाकर्षण करने वाले गोन्द से लेपे हुए पटद्पेण में मिणस्थ प्रतिबिम्बाकार यथाक्रम सप्रमाण पृथक् पृथक् स्पष्ट चित्रित हो जाते हैं, पश्चात् द्रावक संस्कार से वह चित्र साफ दीखने लगता है। महागोल श्रान्त्रपन्त्र श्रादि शत्रुओं द्वारा गाड़े हुए जानकर उन्हें शीघ बुद्धिमान् समूल नष्ट कर दे। गुहागर्भ श्रादर्श यन्त्र विमान की कुच्चि में लगावि, विमान के संरच्चण के लिये यह यन्त्र कहा गया है। इस प्रकार गुहागर्भादर्शयन्त्र संचेप से कहकर उसके उपकरण यहां यथाशास्त्र निरूपित किये जाते हैं, सुरिक्जिकादर्श नाम से उसका वर्णन किया जाता है भ२१-२०।।

तदुक्तं दर्पण्यकरणे-यह दर्पण्यकरण् में कहा है--

एडं मयूखं सुर्शेच पटोलं पारं करञ्जं रिवर्शकरात्रयम् ।
सुटङ्कर्णं गन्धकचारु शाल्मली विण्डीरिनर्यासकुरङ्गारौहिणी ॥२६॥
मण्डूरपञ्चाननसैहिकान् शिवं विश्वाभकं पार्वणिजं विदूरकम् ।
रुद्रोडुवाणाकंगजाव्धिविश्वनमुन्यव्धिभूतानलतारकाभ्रकाः ॥२६॥
द्वात्रिशतिहित्रशतिवंहवकंमूर्तिग्रहराशितः क्रमात् ।
सन्तोल्य वस्तून् तुलया यथाविधि सङ्गृद्ध भागांशप्रमाणतः क्रमात् ॥३०॥
सम्पूर्य चञ्चपुटमूषवक्त्रे वराहकुण्डेथ निधाय च दृढम् ।
ध्मनेत् क्रमात् कक्ष्यशतोष्णवेगात् क्रमां स्यमस्त्रेण निमीलनाविध ॥३१॥
संगाल्य संगृद्ध च तद्रसं पुनः सम्पूरयेद यन्त्रमुखे शनैश्वनः ।
एवंकृते शुभ्रमतीव सूक्ष्मं शताधिकच्यापकशिक्तसंग्रतम् ॥३२॥
सुरञ्जिकादर्शमतीव शोभनं भवेद् दृढं यन्त्रमुखात् स्वभावतः ।
तेनैव कुर्याद् वरदर्पण्तत्रयं यन्त्रोपगुक्तं विधिवन्मनोहरम् ॥३३॥ इत्यादि

एड-मजीठ, मयूख-अङ्गार ?-कोयला?, सुक्षच-गोरोचन, पटोल-परवल, पारा, करञ्ज-करंजवा रिवताम्बा, शर्करात्रय-रेत पाषाण्चूर्ण रत्नचूर्ण, सुद्दागा, गन्धक, चारु-पदमाख, शाल्मली-सिम्भल वृच्च, लाख,
कुरङ्ग-अकर्करा, रोहिणी -बहु या रोहेडावृच्च, मण्डूर-लोहमल, पञ्चानन-लोहिवशेष या पञ्चानन रस
(पारा गन्धक मुनक्का यष्टि खजूर हरिद्राचूर्ण), सैंहिक-शिलारस, शिव-गूगल ? विश्व-साठ या गन्धद्रव्य,
अञ्चक, पार्वणि-पर्ववाले वृच्च का चार आदि, विदूरक—विदूरज—वेदुर्यमणि। ये ११, ७, १ ५, ७, ७,
३, ७, २०, ३, ७, ५, ३, १, ३२, ३०, ३८, ८, ७, ३ १, ६, ३०, इन वस्तुओं को कम से तोल कर यथाविधि मागों को लेकर चञ्चपुट बोतल में भरकर वाराहकुण्ड में रखकर १०० दर्जे की उष्णता से कूर्मनामक भस्त्रा से धोके निमीलन तक पिंचल जाने तक। गलाकर उस रस को लेकर यन्त्रमुख में धीरे धीरे
भर दे, ऐसा करने पर शुभ्र अतीव सूक्ष्म सो से भी अधिक व्यापक शक्ति से युक्त, सुरिक्जिकादर्श
अतीव शोभन हो जावे, यन्त्र के मुख से स्वभावतः। उससे वर तीन दर्पण यन्त्रोपयुक्त विधिवत् मनोहर
करे ॥२६-३३॥

माञ्जिष्ठकवृत्त्तिर्णय:-म्रांजिष्ठक वृत्त का निर्णय करते हैं-

यन्त्रक्रियोपयोगास्युर्बेहवो वृक्षजातयः

तथापि तेष्वाश्चिष्ठाख्यवृक्षोत्यन्तप्रशस्तकः ॥ ३४॥ इति क्रियासारे ।

यन्त्रिक्या में उपयोगी बहुत वृत्तजातियां हैं, तथापि उन में आञ्चिष्ठनामक वृत्त अत्यन्त प्रशस्त है। यह क्रियासार प्रन्थ में कहा है।

पञ्चशक्तिमया वृक्षास्सप्ताशीतिरिति स्मृताः । श्रेष्ठाच्छ्रेष्ठतमं प्राहुः तेष्वाञ्जिष्ठं मनीषिगाः ॥ ३५॥

इत्युद्भिच (ज्य ?) तत्त्वसारायगो

पांच शक्तिवाले बृज्ञ ८७ कहे हैं उनमें श्रेष्ठ से श्र ष्ठ आङ्जिष्ठ ?-मञ्जिष्ठ को मनीषियों ने कहा है। यह उद्गिज्जतत्त्वसारायण में कहा है। प्रतिबिम्बाकर्षगादिशक्तयः पद्म सर्वदा।
यतोखिष्ठावृक्षगर्भे प्रकाश्यन्ते स्वभावतः ॥ ३६॥
ततस्सर्वेषु वृक्षेषु एतदखिष्ठमेव हि।
ग्रत्यन्तश्रेष्ठमित्याहुरेतद्यन्त्रिक्रयाविधौ ॥ ३७॥

इत्यादि-ग्रगतत्त्वलहर्याम् ॥

प्रतिबिम्बाकर्षण त्रादि शिक्तयां ५ सर्वदा जिस से अञ्जिष्ठ वर्ग में प्रसिद्ध हैं स्वभावतः। सब वृत्तों में यह अञ्जिष्ठ ही को यन्त्रिकियाविधि में अत्यन्त श्रेष्ठ कहते हैं । इत्यादिअगतत्त्व लहरी में कहा है ॥ ३६—३७॥

> त्रथ पञ्चधारालोहिनर्शयः — त्रव पञ्चधारालोह का निर्शय करते है — शङ्कवो बहवस्सन्ति नानायन्त्रिक्तयाविधौ । पञ्च धारालोहकृतशङ्कवस्तेषु शास्त्रतः ॥ ३८ ॥ गुहागर्भादर्शयन्त्रदर्पगादिनिबन्धने । सुप्रशस्ता इति प्रोक्ता यन्त्रशास्त्रविशारदैः ॥ ३६ ॥

शङ्कु बहुत हैं नानायन्त्रिक्रयाविधि में, पञ्चधारालोहे के बने शङ्कु उन में शास्त्र से प्रशस्त कहे हैं॥ ३८—३६॥

तदुक्तं लोहतत्त्वप्रकरणे —वह कहा है लोहतत्त्वप्रकरण में —

क्षिवङ्कामाक्षिकिशुल्वकेन्द्ररुकान् शोधितान् । शास्रतस्सङ्ग्रह्वाथ मृगेन्द्र-मूषमुखतस्सम्पूर्य मण्डोदरे । चञ्चूभस्रमुखाद् ध्मनेत् त्रिशतकक्ष्योष्णप्रवेगात् । क्रमात् सङ्गाल्यापि च तद्रसं समदलं कृत्वा न्यसेद् यन्त्रके ॥ ४०॥ धारापस्रकसंयुक्तं सुरुचिरं भास्वत्स्वरूपं हढं लोहम् । भारयुतं वदन्ति मुनयस्तं पद्मधाराभिधम् ॥ ४१॥

क्षिवङ्क-लोहाविशेष, या जस्ता?सोनामास्ति, गुल्व-ताम्बा,इन्द्र-स्थावर विष-वज्ञ,रुरुक-तोहविशेष या हरिए का सींग ?; शास्त्र से शोधे हुझों को लेकर मृगेन्द्रमृषामुख से मण्डोदर में भरकर चक्क्र-चूळ्ळ-भस्त्रामुख से ३०० दर्जे की उष्णता के वेग से धोंके कम से गलाकर उस पिंघले रस को बराबर करके यन्त्र में रख दे। धारापळ्ळकलोह से युक्त सुरुचिर चमकस्वरूपवाला दृढ भारवान् पञ्चकधारा नाम का लोहा मुनि कहते हैं ॥४०—४१॥

अथ पारमन्धिकद्रावकनिर्णय:—अब पारमन्धिक द्रावक का निर्णय देते हैं—

मिर्गिसंस्थापनार्थाय तन्त्रीमूलसमाकुलम् ।

कथ्यते संग्रहादत्र पारग्रन्धिकद्रावकम् ॥ ४२ ॥

मिर्गि के संस्थापानार्थ तन्त्रीमूल से युक्त संत्तेप से पारग्रन्धिक द्रावक कहा जाता है ॥ ४२॥

पारं वैण्विकं चैव लम्बोदरमृत्कुण्डके ।
जटाग्रिन्धं पार्विण्विकं स्वर्णेबीजं घटोद्गजम् ॥ ४३ ॥
सम्मेल्य विधिवच्छुद्धानेतान् तुल्यप्रमाणतः ।
द्रावकाकर्षण्यन्त्रेथ द्रावकं तु समाहरेत् ॥ ४४ ॥
तद्द्रावकं हेमवर्णं सुगुद्धं सुप्रभं भवेत् ।
एतद् बिम्बाकर्षणादिप्रयोगेषु यथाविधि ॥ ४५ ॥
उपयुक्तं भवेत् तस्मान् पारगन्धिकद्रावकम् ।
सम्पादयेद् विशेषेण प्रतिबिम्बाकर्षणो ॥ ४६ ॥ इत्यादि ।

पारा, वंशलोचन या बांस का चार, लम्बेपेटवाले मिट्टी के कुण्ड में जटायिन्ध ?—जटामांसी की प्रन्थि, पार्विणिक वृद्ध, स्वर्णबीज—धतूरे के बीज, घटोट्गज ?—घटोत्कच—राद्यस—रोहेडा वृद्ध ? विधिवत शुद्ध इन को समान प्रमाण से द्रावक आकर्षणयन्त्र-द्रावक खींचनेवाले यन्त्र में मिलाकर द्रावक को लेले वह द्रावक सुन्हरा शुद्ध सुन्दर--प्रभावाला हो जावे, वह बिम्बाकर्षण आदि प्रयोगों में यथाविधि उपयुक्त हो सके, अतः पारप्रन्धिक द्रावक विशेषहर से प्रतिबिम्बाकर्षण के निमित्त सम्पादन करे—बनावे॥ ४३ —४६॥

श्रथ चुम्बकमणिनिर्णयः—श्रव चुम्बुकमणि का निर्णय देते हैं— उक्तेषु मिणवर्गेषु प्रतिबिम्बापकर्षेणे । शास्त्रज्ञैदचुम्बकमिण्इश्लेष्ठिमत्युच्यते क्रमात् ॥४७॥

उक्त मिए वर्गों में प्रतिबिश्वाकर्षण के निमित्त शास्त्रज्ञविद्वानों द्वारा चुम्बक मिए श्रेष्ठ कही है।।४७।।

तदुक्तं मिण्प्रदीपिकायाम्—वह कहा है मिण्प्रदीपिका में—
चुम्बकशकंरटङ्करणदन्त्यं शौण्डिकपारदपार्वरणशुल्वम् ।
रिञ्जिकमाक्षिकगृष्टिनकसौरिं मिहिषखुरं तिदृश्वकपालम् ॥४८॥
विधिवच्छुद्धीकृतसमभागान् कर्पटमूषामुखमध्यविले ।
सम्पूर्याक्षतव्यासिटकायां संस्थाप्योलूिकिकभस्त्रमुखात् ॥४९॥
ध्मनयेत् कक्ष्यशतोष्णिकवेगात् सङ्गात्य रसं वरयन्त्रमुखे ।
संसिच्येद् यदि भवति सुरूषं चुम्बकमिण्परत्यन्तिविशुद्धम् ॥५०॥ इत्यादि ॥

चुम्बक-कान्तलोह, शर्कर-रेत, टङ्कण-मुहागा, दन्तय-हाथीदान्त का चूर्ण, शौण्डिक-पिप्पली? या लोहिविशेष?, पारा, पार्वण-पर्वणि, पर्ववाले वृत्त का चार, शुल्व—ताम्बा, रिक्जक—हिङ्गुल—शिंगरफ, सोनामाखी, गृष्टिक ?, सौरि—आदित्यभक्ता—हुलहुल, या भल्लातक?, भेंस का खुर, विश्वकपाल? विधिवत् शुद्ध किए समभागों कर्पटमूषामुखमध्य विल में भरकर अन्तत व्यासिटका में रख कर डल्किक भस्त्रमुख से धमन करे १०० डिमी के वेग से गलाकर रस—पिंचले रस को वरयन्त्रमुख में यदि सींच दे सुरूप चुम्बक मिण अत्यन्त विशुद्ध हो जाता है।। ४८—५०।।

विम्बाकर्षण्तिर्यासिनिर्णयः—विम्बाकर्षण्तिर्यास का निर्णय देते हैं—
षष्ट्रच त्तरित्रवतिनर्यासवर्गेषु शास्त्रतः ।
रूपाकर्षण्तिर्यासं प्रतिविम्बापकर्षण् ॥५१॥
ग्रत्यन्तश्रेष्ठमित्याहुश्शास्त्रेषु ज्ञानवित्तमाः ।
रूपाकर्षण्तिर्यासमतस्सम्पादयेत् सुधीः ॥५२॥

३६० निर्यास वर्गों में शास्त्र से रूपाकर्षण निर्यास प्रतिबिन्बापकर्षण में उच्च ज्ञानियों ने शास्त्रों में अत्यन्त श्रेष्ठ कहा है, बुद्धिमान् रूपाकर्षणिनिर्यास का सम्पादन करे ॥५१—५२॥ उक्तं हि निर्यासकल्पे—कहा ही निर्यासकल्प में—

ऐन्दवं क्रौञ्चं वैएावं क्षीरपञ्चकमेव च।
चुम्बुकं चोडुसारं च माघिमात्विग्वशाविरम्।।१३॥
रथशौण्ड द्रोएासारं पारमम्बरमेव च।
मुक्ताफलं च वल्मीकसारं सारस्वतं नखम्।।१४॥
षोडशैतान् पदार्थानत्यन्तशुद्धान् यथाविधि।
समभागान् गृहीत्वाथ मयूराण्डरसे क्रमात्।।१४॥
मासमेकं मदंियत्वा बिल्वतैले निवेशयेत्।
निर्यासपाक(क्व?)यन्त्रेथ तद्घोलं (गो?) स्थाप्य शास्त्रतः॥ १६॥
पाचयेदग्निना सम्यक् पाकाविध यथाक्रमम्।
यावन्निर्यासतां याति तावद् यामचतुष्टयम्।।१७॥
सम्पाच्य विधिवत् पश्चान्निर्यासं संग्रहेच्छनैः।
रूपाकर्षरानिर्यासमिति चाहुर्मनीषिराः।।१८॥
विम्बाकर्षरानिर्यासमित्याहुः पण्डितोत्तमाः।।१८॥ इत्यादि।।

ऐन्द्व—चन्द्रकान्त, क्रौठ्ज—लोइविशेष, वैण्य—वंशलोचन या वेणुत्तार, त्तीरपञ्चक—बड्-पीपन गूलर बेंत पिलखन का दूध, चुम्बक—अयस्कान्त, उडुसार ?, पारा, अश्रक, मुक्ताफल—मोती या कपूर, बल्मीक मिट्टी का सार, सारस्वत मालकंगनी का तेल, नख-नखद्रव्य। इन१६ पदार्थोंको अत्यन्त शुद्ध यथाविधि समान भाग लेकर कम से मोर के अपडे के रस में एक मास मर्दन करके बिल्वतेल में डालदे गोन्द् पकानेवाले यन्त्र में उस घोल को स्थापित करके शास्त्र से अग्नि से पकावे पाक अवधि तक जबतक नियासता को प्राप्त होता है तब तक चारयाम विधिवत् पकाकर पश्चात् निर्यास धीरे से लेले इसे मनीषी जन रूपाकर्षण निर्यास कहते हैं और ऊंचे पिएडत बिम्बाकर्षण निर्यास भी कहते हैं ॥५३—५६॥

पटदर्पण्निर्णयः —पटदर्पण्निर्णय देते हैं —

रूपाकर्षगिनिर्यासाद् यतश्शास्त्रविधानतः । प्रतिबिम्बाकर्षगार्थं कुर्वन्ति पटदर्पगम् ॥६०॥ तस्माद् विचार्यं शास्त्राणि पूर्वाचार्योक्तवत्मंना । संग्रहेण प्रवक्ष्यामि निर्यासपटदर्गगम् ॥६१॥ रुपाकर्षणिनर्यास—गोन्द जिससे शास्त्रविधानद्वारा प्रतिबिम्बाकर्षण के लिये पटदर्पण बनाते हैं अतः शास्त्रों को पूर्वेक्ति आचार्य के कहे मार्ग से विचार करके संप्रह से निर्यासपटदर्पण कहूंगा ॥८०—६१॥

तदुक्तं दर्पण प्रकरण-वह कहा है दर्पणप्रकरण में -

निर्यासकार्पासप्रतोलिकान् कुरङ्गमातङ्गवराटिकानिष ।
क्षोणीरकं घोलिकचापशर्करान् परोटिकावार्ध्यु षिकाप्रियङ्गवान् ॥६२॥
फञ्भोटिकभोरुकरुवमकेसरिनर्यासमृत्क्षारसुवर्चलोरुधान् ।
वैडारतैलं मुचुकुन्दिपष्टकं सिञ्जाणुरञ्जालिकदारुकार्मु कान् ॥ ६३ ॥
शताष्ट्रपञ्चाशितरष्टविशतिर्वेदार्भवाणानलशैलिंत्रशतिः ।
दिक्तारवस्वर्भमृनित्रयोदशद्वाविशतिरसप्तदशाष्ट्रविशतिः ॥ ६४ ॥
गुणावताराव्धिमृनित्रयोदशक्रमेण भागांशिवधानतस्मुधीः ।
संशोध्य सम्यग् विधिवत् पृथक् पृथक् सन्तोत्य चक्राननमूषिकान्तरे ॥६४॥
सम्पूर्य विन्यस्य दृढं यथा क्रम द् वेगाद् ध्मनेत् कक्ष्यशतोष्णमानतः ।
सङ्गात्य नेत्रान्तमतः परं शनैर्यन्त्रास्यमध्ये विनियोजयेद् रसम् ॥ ६६ ॥
एयं कृते सूक्ष्ममतीव शोभितं भवेद् दृढं तत्पटदर्पणं गुभम् ।
परोक्षवस्तुप्रतिबिम्बसंग्रहे त्वेतत्पटादर्शमितीरितं बुधैः ॥६७॥ इत्यादि ॥

ांनर्यास—गोंद, रूई, प्रतोलिक—वस्त्रपट्टी, कुरङ्ग—ग्रामकंरा, मातङ्ग—पीपल या गूलर वृत्त, वराटिका—कौडी, त्रोणीरक—शोरा ?, घोलिक—छाछ ? चाप ? घोलिकचाप—छाछरज्जु ? शर्कर—पापाणचूर्ण, वाध्युँ पिक—समुद्रफेन ?, प्रियङ्गु—फूल प्रियङ्गु या राई ?, मञ्मोटिका ?, मीरक—ईख, रुक्म—धतूरा ? या नागकेसर ? या अयरकान्त ? केसर, निर्यास—गोन्द, मृत्त्वार—रेह या शोरा ? मुत्रचल—सौक्रल नमक, रुध,?, विडार का तैल, मुचुकुन्द्पिष्ट—एक पुष्प वृत्त की पिट्टी, सिञ्जाणु, अञ्जालिक—लज्ञावती, दारु—दारु हल्दी, कार्मु क - श्वेत खैर । ये वस्तुएं १००, प्रत्न, २५, २८, ४, १२, ५२, ५३, १३, २२, २७, २८, ३, १३, अंशों में बुद्धिमान लेकर विधिवत् सम्यक् संशोधन करके पृथक् पृथक् तोल कर चक्राननमूषा—चक्रमुख वाली बोतल के अन्दर भर कर दृढ विठा कर यथाकम वेग से १०० दर्जे की उष्णता से धमन करे । नेत्रपर्यन्त गला कर फिर उस पिघले रस को धीरे से यन्त्रमुख में नियुक्त करे, ऐसा करने पर सूक्ष्म अतीव शोभित दृढ शुभ द्र्पण हो जावे छिपी वस्तु के प्रतिविम्ब लेने में तो यह पटादर्श विद्वानों ने कहा है ॥६२-६७॥

यानकुक्षिमुखे त्वेतद्यन्त्रं संस्थापयेद् दृढम्। एतस्मात्सम्भवेद्यानत्रारगनं नात्र संशयः॥ ६८॥

विमान के कुत्तिमुख में इस यन्त्र को दृढ संस्थापित करे। इससे विमान की रज्ञा हो जावे इसमें संशय नहीं।। ६८।।

तमोयन्त्रनिर्णयः - तमोयन्त्र का निर्णय देते हैं -

गुहागर्भादर्शयन्त्रमेवमुक्तवा यथाविधि । ग्रथेदानीं प्रवक्ष्यामि तमोयन्त्रस्य निर्णयम् ।। ६६ ।। गुहागर्भादर्शे यन्त्र इस प्रकार यथाविधि कह कर श्रव तमोयन्त्र का निर्णय कहूँगा ।। ६६ ।। उक्तं हि यन्त्रसर्वस्वे—यन्त्रसर्वस्व में कहा है—

रौहिग्गीविषसम्बद्ध (न्घ?) चूर्णधूमादिभिस्तथा।
क्रकचारिमग्गेर्दीपप्रभाविषसमूलतः ॥ ७०॥
विमाननाशनार्थाय प्रयोगः क्रियते यदा।
तदा तद्विषनाशाय स्वयानत्रागाय च॥ ७१॥
शत्रुतन्त्रं सुविज्ञाय शास्त्रोक्तेनैव वर्त्मना।
तमोयन्त्रं स्थापयेद् विमानवायव्यकेन्द्रके॥ ७२॥ इत्यादि॥

रौहिग्गी विषसम्बन्धी चूर्ण के घूएं त्रादि से तथा करुचारि मिण ? (क्रकच – त्रारा के शत्रु-रूपमिण) की प्रभा विषसमूल से विमाननाश के लिये जब प्रयोग किया जाता है तब उसके विनाश के लिये अपने विमान के रच्चण के लिए शत्रु का रहस्य जान कर शास्त्रोक्त मार्ग से तमोयन्त्र — अन्धकार फैलाने वाला यन्त्र विमान के वायव्य केन्द्र में स्थापित करे ॥ ७०-७२ ॥

तदुकं कियासारे—वह कहा है कियासार प्रन्थ में— विषधूमप्रकाशादिप्रयोगाच्छत्रणां यदा । विनाशो व्योमयानस्य संभवेद यदि तत्क्षणात् ॥ ७३ ॥ संस्थापयेत् तमोयन्त्रमितवेगाद् विचक्षणः । यदि प्रमादं कुर्वीत स्वयानं नाशमेधते ॥ ७४ ॥

शत्रुद्धों का विषधूम प्रकाश आदि प्रयोग से जब विमान के विनाश की सम्भावना हो तो तत्त्त्त्त्या बुद्धिमान् वेग से तमोयन्त्र लगा दे, यदि प्रमाद किया तो अपना विमान नाश को प्राप्त हो जाता है।। ७३-७४।।

द्वात्रिशदुत्तरशततमोयन्त्रेषु शास्त्रतः । द्विषष्टितमसंख्याकयन्त्र एव गरीयसी श्रः ॥ ७५ ॥ विषयू पप्रकाशादिसंहारे सुप्रशस्तकः । इति प्रोच्यते (ति?) सम्यग्यन्त्रशास्त्रविशारदैः (देः?) ॥७६॥

१३२ तमोयन्त्रों में शास्त्र से ६२ वीं संख्या वाला यन्त्र श्रोष्ठ है क्योंकि विषधूम प्रकाश आदि के संहार करने में ठीक यन्त्र शास्त्र के विद्वानों द्वारा अच्छा प्रशस्त कहा जाता है ॥ ७५-७६ ॥

----

लङ्गव्यत्ययः ।

#### हस्तलेख कापी संख्या ११—

तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे — वह यह 'यन्त्रसर्वस्व' में कहा है —

कृष्णसीसं चाञ्जनिकं वज्रतुण्डं समांशतः ।
संयोज्य मत्स्यमूषायां काकव्यासिटकान्तरे ।। १ ।।
विन्यस्य शतकक्ष्योष्णवेगात् संगालयेत् ततः ।
तद्रसं यन्त्रमध्यास्ये निषिञ्चेद् विधिवच्छनैः ।। २ ।।
भवेत् तमोगर्भलोहस्सूक्ष्मश्शुद्धो लघुई ढः।
एतल्लोहेनैव कार्यं तमोयन्त्रं न चान्यथा ।। ३ ।।
वितस्तित्रयमायामं वितस्त्यधीन्नतिं कमात् ।
चतुरस्रं वर्तुं लं वा पीठं कुर्याद् यथाविधि ।। ४ ।।
तन्मध्ये स्थापयेच्छङ्कुं तत्पुरोभागतस्तथा ।
निशाटद्रावकस्थानं कल्पयित्वा तथैव हि ।। ४ ।।

काला सीसा, सुरमा, वज्रतुण्ड-धूहर। ये तीनों समानरूप में मिलाकर मत्यमूषानामक बोतल में डाल कर काकन्यासिटका नामक कुण्ड के अन्दर रख कर १०० दर्जे की उष्णता के वेग से गलावे फिर उस पिघले रस को यन्त्रमध्य के मुख में धीरे से विधिवत भर दे, वह तमोगर्भ लोह सूक्ष्म शुद्ध लघु हद हो जावे। इस लोहे से ही तमोयन्त्र करना चाहिये अन्यथा नहीं। ३ बालिश्त लम्बा आधा बालिश्त ऊंचाई चौकोण या गोल पीठ यथाविधि करे, उसके मध्य में तथा सामने शंकु स्थापित करे। निशाददावक-गूगल के द्रावक का स्थान बना कर तथा—।। १-५।।

तमोश्चद्वे कादर्शकेन्द्रस्थानं तत्पश्चिमे क्रमात् ।
रश्म्याकर्षण्गनालस्य स्थानं प्राच्यां प्रकल्पयेत् ।। ६ ।।
तदूर्ध्वं नालसन्धिस्थानं प्रकल्प्य ततः परम् ।
तन्त्रीसन्धानचक्रस्य स्थानं मध्यकेन्द्रके ।। ७ ।।
कीलोचालनचक्रस्य स्थानं तद्दक्षिणो न्यसेत् ।
एवं यन्त्रस्य रचनाक्रममुकत्वा समासतः ।। ६ ।।

<sup>\*</sup> तम उद्रेकात्-तमोद्रेक इति सन्धिराष्:।

तत्प्रयोगक्रमं वक्ष्ये संग्रहेगा यथामति । ग्रादौ सञ्चालयेत् कीलीं चक्राग्नेयस्थिता कृमात् ।।६।। तेन नालस्थिद्वमुखीदर्पग्रभामगां भवेत् । किरगाकर्षगां भानोभवेन्नालस्थदर्पगात् ।। १०।।

श्रन्थकार को उभारने वाला त्रादर्श का केन्द्रस्थान उसके पश्चिम, किरणाक्षणनाल का स्थान पूर्व में बनावे उनके ऊपर की नाल का सन्धिस्थान बना कर फिर तन्त्रोसन्थान चक्र—तार जिसमें लगे ऐसे चक्र का स्थान मध्यकेन्द्र में, कीलो – पेंचों को चलाने वाले चक्र का स्थान उसके द्विण में रखे। इस प्रकार यन्त्र का रचनाक्रम संदोप से यथामित कह कर उसका प्रयोग क्रम कहूंगा, आग्नेय चक्र में स्थित कील को चलावे उससे नाल में स्थित दो मुखवाले द्पण का घुमाना हो जावे उस नालस्थ द्पण से सूर्यकिरणों का आकर्षण हो जावे – हो जावेगा।। ६–१०।

पश्चाद् वायव्यकेन्द्रस्थकीलीं सञ्चालयेद् हढम् ।

निशाटद्रवपात्रस्थस्थापनं तस्माद् भवेत् स्वतः ॥ ११ ॥
ईशान्यकेन्द्रस्थकीलीं चालयेदिति सूक्ष्मतः ।
तेजोपकर्षग्मिणिस्तन्त्रीमुखात् स्वयम् ॥ १२ ॥
निशाटद्रवपात्रस्य मध्ये संस्थापितं भवेत् ।
तथा पश्चिमकेन्द्रस्थकीलसीञ्चालनाद् हढम् ॥ १३ ॥
स्वस्थाने स्थाप्यते सम्यक् तमोद्रेकाख्यदर्पग्ः ।
मध्यकीलीचालनेन नालमध्यस्थदर्पग्रात् ॥ १४ ॥
श्राकृष्टास्सूर्यकिरग्॥ मिणामावृत्य वेगतः ।
स्थास्यन्ति मिणासंयोगास्यम्यक् चलनवर्जिताः ॥ १४ ॥

पश्चात वायव्य केन्द्रस्थ कीली को चलावे, गूगलद्रवपात्रस्थ में स्थापन स्वतः हो जावे, ईशान केन्द्रस्थ कीली को त्रातसूक्ष्मरूप से चलावे तो तेज को खींचने वाली मिण तन्त्रीमुख से स्वयं गूगल द्रव-पात्र के मध्य में स्थापित हो जावे तथा पश्चिम केन्द्रस्थ कीली के सम्यक् चलाने से स्वस्थान में अन्धकार को उभारने वाला दर्पण स्थापित किया जाता है, मध्यकील चलाने से नाल के मध्यस्थ दर्पण से सूर्यकिरण आकृष्ट हुई हुई वेग से मिण को घेर कर मिण संयोग सम्यक् चलनरहित ठहर जावेंगी ।।११-१५॥।

भ्रामयेदतिवेगेन मूलकीलकमतः परम्।
ततोत्यन्ततमोद्रेकः प्रभवेन्नात्र संशयः।।१६॥
तेनादृश्यं भवेत् व्योमयानं पश्चात् स्ववेगतः।
विषधूमप्रकाशादीन् निश्शेषं नाशयेत् क्रमात्॥१७॥
ततस्तदृशंनादेव शत्रूणां बुद्धिविष्लवः।
भवेन्मेधोविनाशं च तत्क्षणाञ्चात्र संशयः॥१८॥

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन तमोयन्त्रं यथाविधि । विमानवायन्यकेन्द्रे स्थापयेत् सुदृढं यथा ॥ १६ ॥ इत्यादि ॥

फिर श्रतिवेग से मूलकील को घुमावे तो श्रत्यन्तवेग से निस्संशय श्रन्धकार का उत्थान हो जावे। उससे विमान श्रदृश्य हो जावे फिर श्रपने वेग से विषधूम प्रकाश श्रादि को क्रम से सर्वथा नष्ट करदें। फिर उसके दर्शन से ही शत्रुश्रों की बुद्धि का विचलन हो जावे श्रीर धारणाशक्ति का नाश तुरन्त हो जावे इसमें कुछ भी संशय नहीं। श्रतः सर्वप्रयन्न से यथाविधि तमोयन्त्र को विमान के वायव्य केन्द्र में सुदृद् स्थापित करे।।१६—१६॥

अथ पञ्चवातस्कन्धनालयन्त्र:-श्रव पञ्चवातस्कन्धनालयन्त्र कहते हैं-

एवमुक्त्वा तमोयन्त्रं संप्रहेरा यथामति । पञ्चवातस्कन्धनालयन्त्रमद्य प्रचक्षते वृष्ण्यादिवातावरणमण्डलानि त्रयोदश पंक्तिराधसकेन्द्रस्थशक्तिसम्पर्कतः क्रमात् परस्परं स्वभावेन संलग्नानि भवन्ति हि। तस्मान्मण्डलमध्यस्थवातयोरुभयोरपि 117711 युद्धं घर्षगाद्यैविशेषतः भवेद् तस्मात् तत्र प्रजायन्तेत्यन्तघोरविषात्मकाः ॥२३॥ शक्तयः पञ्चातिवेगात् शौष्णिका (शोक्ष्णिका?) द्यास्स्वभावतः । तत्सम्पर्काद् व्योमयानविनाशो भवति क्रमात् ॥२४॥ तद्विज्ञायातिशीघ्रेण यानपश्चिमकेन्द्रके पञ्चवातस्कन्धयन्त्रं संस्थापयेत् सुधीः तस्माच्छो(रौ?)ष्ण्यादयः पञ्च श₹तयस्तत्क्षर्णात् स्वतः। विनाशं यान्त्यतः खेटयानसंरक्षणं भवेत् ॥२६॥ इति खेटविलासः ॥

इस प्रकार तमोयन्त्र संत्तेष से यथामित कहकर अब पञ्चवातस्कन्ध नाल यन्त्र कहते हैं।
वृष्टिण आदि १३ वातावरण मण्डल हैं पंक्तिराधस ?-पंक्तियों के साधककेन्द्र में स्थित शक्ति के सम्पर्क से कम से परस्पर स्वभाव से वे वातावरण मण्डल मिले हुए होते हैं अतः मण्डल मध्यस्थ दोनों वायुओं में भी घर्षण आदि से विशेष परस्पर युद्ध हो जावे अतः वहां घोर विषक्ष पांच शौष्णिक आदि शक्तियां स्वभाव से प्रकट होजाती है उनके सम्पर्क से विमान का कम से नाश हो जाता है उसे जानकर अति शीव्र यान के पश्चिम केन्द्र में पञ्चवात स्कन्ध यन्त्र बुद्धिमान स्थापित करे अतः शोष्णि आदि पांच शक्तियां तुरन्त स्वतः नाश को प्राप्त हो जाती हैं इससे खेटयान—विमान का संरच्ण हो जाता है। यह खेटविलास में कहा है—

तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे-यह यन्त्रसर्वस्व प्रन्थ में कहा है—
पञ्चवातस्कन्धनालयन्त्रस्य रचनाक्रमम् ।
यानसंरक्षगार्थाय कथ्यतेस्मिन् यथाविधि ॥२७॥

वाताहरणलोहेन यन्त्रं कुर्यान्न चान्यतः । प्रमादाद् यदि कुर्वीत प्रमादो भवति घ्रुवम् ॥२८॥

पञ्चवातस्कन्धनालयन्त्र का रचनाक्रम विमानरत्त्रणार्थ यथाविधि यहां कहा जाता है। वाता-हरण लोहे से यन्त्र करे-बनावे ऋन्य से नहीं। प्रमाद से यदि करे तो प्रमाद हो जावेगा ॥२७-२८॥

उक्तं हि लोहसर्वस्वे-लोहसर्वस्व में कहा है--

सिंहास्यकं शारणसूर्यवर्जुलान् मयुखयूथामुषमध्यभागे।
सम्पूर्य शुद्धान् समभागतः क्रमाज्जम्बूमुखव्यासिटकान्तरे ध्रुवम्।।२६।।
काकास्यभस्त्रादितिवेगतः क्रमाच्छतोष्णकक्ष्यद्वितीयप्रमाणात्।
सङ्गाल्य नेत्रान्तमतःपरं तद्यन्त्रोध्वंनाले सुदृढो यथाविधि।।३०।।
शनैनिषिद्धोद् यदि सुप्रकाशो शुभ्रोतिसूक्ष्मस्सुदृढो मनोहरः।
लघुर्मृदुश्शैत्यरसप्रसारिणो भवेत् सुवाताहरणाख्यलोहः।।३१।। इत्यादि।।

शुद्धसिंहास्यक ?-सिंहासन-लोहिकट्ट, शारण ?, सूर्य-ताम्बा, सुवर्चल-सौञ्चल नमके का मयूखमूषामुख के मध्यभाग में समान भाग भरकर क्रम से जम्बुमुख-गीद्दमुखाकार—व्यासिटका-कुण्ड के अन्दर 'रखकर' काकमुख भस्ता से अतिवेग से क्रम से १०२ दर्जे की उष्णता के प्रमाण से नेत्र तक गला कर उस यन्त्र की ऊपिर नाल में यथाविधि यदि धीरे से सींच दे तो प्रकाशमान शुभ्र अति सूक्ष्म दृढ़ मनोहर लघु मृदु शीनलप्रवाह का प्रसारक वाताहरणनामक लोहा हो जावे।।२६—३१॥

वितस्तिद्वयमायामं वितस्त्युन्नतमेव च ।
विस्तृतास्यं दृढं शुद्धमित्यूक्ष्मं मनोहरम् ॥३२॥
वाताहरणलोहेन कुर्यान्नालचतुष्टयम् ।
विमानोध्वंमुखे तद्वत्पार्श्वयोष्ठभयोरिप ॥३३॥
प्रधोभागे च विवरान् वर्तु लान् परिकल्पयेन् ।
एकं कनालमेकं कविवरे सिन्नयोजयेत् ॥३४॥
वितस्तिद्वादशायामं वर्तु लास्यं त्रिष्ट्नतम् ।
कल्पयित्वा नालमेकं पश्चाद्भागे तथैव हि ॥३४॥
ऊर्ध्वछिद्रमुखे सम्यक् स्थापयेद् विधिवत्क्रमात् ।
एवं क्रमेण संस्थाप्य पञ्चनालानतः परम् ॥३६॥
पूर्वोक्तविषवातानां केन्द्राभिमुखतः क्रमात् ।
भस्त्रास्यान् वर्तु लान् शुद्धान् सकीलान् बलवत्तरान् ॥३७॥

दो बालिश्त भर ऊंचा बड़े मुखवाला दृढ़ शुद्ध अति सूक्ष्म मनोहर वाताहरण लोहे से चार नालें करे, विमान के अपरवाले मुख वैसे ही दोनों पाश्वों में भी और नीचे भाग में गोल छिद्र बनावे, एक एक नाल को एक एक छिद्र में लगावे। १२ बालिश्त लम्बा गोलमुखवाला ३ बालिश्त ऊंचा एक नाल पिछले भाग में बनाकर ऊगरी छिद्र मुख में विधिवत् स्थापित करे, इस प्रकार क्रम से इससे आगे प्र नालों को संस्थापित करके पूर्वोक्त विषवायुत्रों के केन्द्र के सम्मुख गोल शुद्ध कील सिहत हट् भस्त्रात्रों भस्त्रामुखवाले को-॥३१-३४॥

नालानामेकैकमूले एकैकं सुदृढं यथा ।
ग्रावर्तकीलक स्मम्यक् स्थिरीकुर्याद् यथाविधि ॥३८॥
पश्चादेक कमस्त्रास्यकीलकानतिवेगतः ।
चालयेदनुलोमेन यथाशास्त्रं पृथक् पृथक् ॥३६॥
भवेत् तस्मात् पञ्चविषशक्तीनामपकर्षणम् ।
भित्रकास्यः पञ्चनालमुखेष्वत्यन्तवेगतः ॥४०॥
प्रविश्याथ बहिर्यान्ति पञ्चधा विषशक्तयः ।
पश्चाद् विनाशमायान्ति शो (रौ?) ष्टिण्काद्यास्स्वतः ॥४१॥
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन यन्त्रमेतद् यथाविधि ।
विमाने स्थापयेत् सम्यगिति शास्त्रविनिर्णयः ॥४२॥ इत्यादि ॥

नालों में से एक एक नाल को एक एक मूल में घूमनेवाली कीलों के साथ स्थिर करे, परचात एक एक मस्त्रास्य की कीलों को अतिवेग से सीधे यथाशास्त्र प्रथक प्रथक चलावे तो उससे पांच विष-शिक्तयों का सींचना हो जावे, पांच विषशक्तियां भित्रकास्यों से अत्यन्त वेग से पञ्चनालमुखों में प्रविष्ठ होकर बाहिर चली जाती हैं। फिर शौष्णिक आदि विनाश को स्वतः प्राप्त हो जाती हैं अतः समस्त प्रयत्न से इस यन्त्र को विमान में सम्यक् संस्थापित करें यह शास्त्र का निर्णय है।।३८-४२।।

अथ रौद्रीदर्पण्यन्त्रनिर्णयः - अब रोद्रीदर्पण् यन्त्र का निर्णय देते हैं -

एवमुक्त्वा पञ्चवातस्कन्धनालमतः परम् । रौद्रोदर्पर्णयन्त्रस्वरूपमद्य निरूप्यते ॥ ४३ ॥

इस प्रकार पञ्चवातस्कन्धनालयन्त्र को कहकर इस से आगे रौद्रीदर्पण यन्त्र का स्वरूप अब निरूपित किया जाता है।। ४३॥

तदुकं क्रियासारे-वह कहा है क्रियासार प्रन्थ में-

ईषादण्डस्य नैर्ऋत्यकेन्द्रमार्गा विशेषतः ।

ये सूर्यकिरणास्सम्यक् प्रसरन्ति विशेषतः ॥ ४४ ॥

ते सर्वे ऋतुभेदेन शक्त्यःवर्ते पतन्ति हि ।

तत्रत्यशक्तिसंयोगात् किरणोषु विशेषतः ॥ ४५ ॥

ग्राविभवन्ति वेगेन ज्वालास्स (त् स?)वंविदाहकाः ।

तज्ज्वालासन्धिकेन्द्रेषु विमानस्सञ्चरेद् यदि ॥ ४६ ॥

तत्क्षणादेव तद्वेगाद् भस्मीभवति नान्यथा ।

ग्रतस्तत्परिहाराय रौद्रीदर्पण्यन्त्रकम् ॥ ४७ ॥

यानस्यायः केन्द्रदेशे स्थापयेद् विधिवत् क्रमात् । तस्माद् विमानसंरक्षणां भवेदिति निर्णितम् ॥ ४८ ॥ इत्यादि ।

ईषादगढ—पृथिवी और सूर्य की दृष्ट समान गित रेखा के निर्ऋतिकोणवाले केन्द्र मार्गों से विशेषतः जो सूर्यिकरण सम्यक् प्रसार करती हैं वे सब ऋतु के भेद से शक्त्यावर्त-शक्ति के घुमेर में गिरती हैं वहां के शिकिसंयोग से किरणों में विशेषतः वेग से सर्वविदाहक ज्वालाएं प्रकट हो जाती हैं उन ज्वालाओं के सिधकेन्द्रों में यदि विमान सञ्चार करे तो तुरन्त उनके वेग से भस्म हो जावे अतः उसके परिहार के लिये रौद्रीद्पणयन्त्र विमान के नोचले केन्द्रदेश में विधिवत् स्थापित करे उस से विमान का संरच्छा हो जावे यह निर्णय है ॥ ४४—४८॥

## यन्त्रसर्वस्वेपि-यन्त्रसर्वस्व में भी कहा है-

वसन्तग्रीष्मयोर्मध्यरेखाप्रान्तेषु भूरिशः ।
ग्रावृत्तशक्तिष्वंशूनां प्रवेशो भवित यदा ॥ ४६ ॥
तदा सञ्जायते कोलाहलज्वालावती स्वतः ।
ग्राकाशपञ्चमकक्ष्ये विमानस्सञ्चरेद् यदि ॥ ५० ॥
तत्र कोलाहलज्वालावेगाद् भस्मीकृतं भवेत् ।
तस्मात् तत्परिहाराय रौद्रीदर्पण्यन्त्रकम् ॥ ५१ ॥
विमाने स्थापयेत् तस्मात् तत्स्वरूपं विविच्यते ।
यन्त्रकोलाहलंज्वालाविनाशार्थं यथाविधि ॥ ५२ ॥
कुर्याद् रौद्रीदर्पण्नैवेति शास्त्रविनिर्ण्यः ।
ग्रन्थथा यदि कुर्वीत प्रमादस्स्यान्न संशयः ॥ ५३ ॥

वसन्त श्रीर मीष्म की मध्यरेखा के सिरों में अत्यधिक घूमती हुई शिक्तयों में जब किरणों का प्रवेश होता है तो कोलाहल—गूं जनेवाली ज्वालामाला स्वतः प्रकट हो जाती है, श्राकाश के पांचवें स्तर में विमान यदि सञ्चार कर रहा हो तो वहां कोलाहल ज्वाला के वेग से भरम हो जावे श्रतः उसके परिहार के लिये रौट्रीदर्पण यन्त्र विमान में स्थापित करे श्रतः उसके स्वरूप का विवेचन करते हैं। कोलाहल ज्वालाके विनाशार्थ यथाविधि यन्त्र शैद्रीदर्पण से ही करे ऐसा शास्त्र का निर्णय है अन्यथा करे तो हानि हो इसमें संशय नहीं।। ४६—५३॥

लोहासवं चुम्बकवीरटङ्करणान् पञ्चाननं शून्यमयूरसज्जकान् । माध्वीकचञ्च्रमुखसूर्यवर्जुलान् रुक्मालिकाञ्चार्करपञ्चपादुकान् ।। ५४ ।। एतान् त्रिस्संशोधितगुद्धवस्तून् संगृद्ध सन्तोत्य समांशतः क्रमात् । पद्मास्यमूषामुखमध्यरन्ध्रे सम्पूर्य विश्वोदरकुण्डमध्ये ।। ५५ ।। संस्थाप्य पश्चाद् विश्वतोष्णकक्ष्यप्रमाणातो भस्त्रामुखाद् यथाविधि । संगाल्य नेत्रान्तमतः परं शनैस्संगृद्ध तद्यन्त्रमुखान्तराले ।। ५६ ।। सम्पूरितं चेत् सुहढं सुसूक्ष्मं वृष्णं विशुद्धं ज्वलान्तकं लघु । श्रन्तःप्रकाशं विमलं मनोहरं भवेद् रौद्रीदर्पणमद्भुतं हि ।। ५७ ।।

लोहासन-लोह्द्राव या लोहे का सार, चुन्वक, वोर-लोहा, सुद्दागा, पञ्चाननलोहा, शून्य-अभ्रक, मयूरसज्जक ?, माध्वीक - मधुद्राव, चञ्च - चञ्च - चञ्च - कड्वा परवल, पादुक ?। तीन वार शोधी हुई इन वस्तुओं को लेकर समान तोलकर पद्मास्य बोतल के मुख्यमध्यिद्ध में भरकर विश्वोद्द कुण्ड के मध्य में रख कर पश्चात् २० या १२० दर्जे माप की भस्त्रामुख से यथाविधि नेत्रपर्यन्त गलाकर धीरे से लेकर इस यन्त्रमुख के अन्दर यदि भर दे तो सुदृढ अति सूक्ष्म वृष्ण विशुद्ध ज्वलनान्तक हल्का अन्दर प्रकाश-मान विमल मनोहर अद्भुत रौद्रीदर्पण हो जावे।। ५४—५७।।

Com

एतद्रौद्रोदपंगिन सुसूक्ष्मेगा यथाविधि ।
वितस्तिषोडशायामं पीठं कुर्यात् सुवर्तुं लम् ।। ५८ ।।
यावद्यानप्रमाग्गस्स्यात् तावन्मात्रं यथाविधि ।
पञ्चविश्वत्यङ्गुलप्रमाग्गगात्रं हढं लघु ।। ५६ ।।
कृत्वा दण्डं पीठमध्यकेन्द्रे संस्थापयेद् हढम् ।
सङ्कोचनप्रसारग्गकीलकद्वयमद्भुतम् ।। ६० ।।
ग्र्नुलोमविलोमाभ्यां दण्डाग्रे स्थापयेत् क्रमात् ।
तदधश्शलाकावरग्गचकं सन्धारयेत् क्रमात् ।। ६१ ।।
यथा यानस्यावरकं समग्रं स्यात् तथैव हि ।
शलाकाद्वयमध्ये पञ्चाश्वदङ्गुलमन्तरम् ।। ६२ ।।
कृत्वा शलाकान् परितश्चके सन्धारयेत् क्रमात् ।
ग्रुकसीद्रोग्गसौरम्भभण्टिकातैलसंस्कृतम् ।। ६३ ।।

इस ऋति सूक्ष्म रौद्रीद्र्पण से यथाविधि १६ बालिश्त लम्बा गोल पीठ विमान के प्रमाणानुसार बनावे, २५ अङ्गुल मोटा बनाकर दण्ड को पीठ के मध्य केन्द्र में संस्थापित करे, फिर सङ्कोचन
और प्रसारण के साधनभूत दो पंचों को सीधे और उलटे ढंग से दण्ड के अप्रभाग पर लगावे। उसके
नीचे शलाकाओं को घेरने ढकने वाला चक्र लगावे जिस से समग्र विमान का आवरक—ढकने वाला हो
जावे। दो शलाकाओं के मध्य में १५ श्रङ्गुल का अन्तर दे कर शलाकाओं को सब ओर चक्र में लगावे
"अकसी—अलसी द्रोण—हरिचन्दन या द्राणपुष्पी ? सौरम्भ ?—सौरभ—राल या शिलारस ? भिष्टकामजीठ" इन के तेल से संस्कृत—शुद्ध शोभायमान बनाया हुआ—॥ ४८–६३॥

रौद्रीदर्पग्संसिद्धपत्राण्यथ पृथक् पृथक् । शलाकोपरि सन्धार्य बध्नीयात् सूक्ष्मकीलकैः ॥ ६४ ॥ रौद्रीदर्पग्संसिद्धमग्गीन् पञ्चमुखान् तथा । सन्धारयेत् तैलगुद्धान् शलाकाग्रे पृथक् पृथक् ॥६४॥ तथैव पद्मपत्राकारपत्राणि यथाक्रमम् ।
शलाकद्वयमध्येष्टादश संख्याप्रकारतः ॥ ६६ ॥
श्रामणीकीलकैर्यु कान्यथाशास्त्रं नियोजयेत् ।
छत्रीवद्वर्तु लाकारं कुर्याद् यन्त्रं सुशोभनम् ॥ ६७ ॥
तत्र पत्राण्यथ दण्डाग्रे बध्नीयात् कीलकाष्टकैः ।
विमानाभिमुखं यावज्ज्वालाशक्तिभेवेत् स्वतः ॥ ६८ ॥
तद्विज्ञायादर्शयन्त्रसामग्रचाद्यैविचक्षणः ।
तावत् प्रसारणीकीलं भ्रामयेदितशीघ्रतः ॥ ६६ ॥
छत्रीवत् प्रभवेत् तेन यानस्यावरकं क्रमात् ।
ग्रामुलाग्रं स्वभावेन यु(या?)गपत्सर्वतोमुखम् ॥ ७० ॥

रौद्रीदर्पण से सिद्ध यन्त्र पृथक् पृथक् शलाकाओं के उत्तर लगा कर सृक्ष्म कीलों से बांध दे, रौद्रीदर्पण से सिद्ध किये तैल से शुद्ध पञ्चमुल मिण्यों को शलाका के अपभाग में पृथक् पृथक् लगावे तथा प्रद्याकार पत्रों को यथाक्रम दो शलाकाओं के मध्य में १८ संख्या की आमणी कीलों से युक्त स्था शास्त्र लगावे, छत्री के समान गोलाकार सुन्दर यन्त्र बनावे वहां दण्ड के अप्रभाग में ८ कीलों से पत्रों को बांधे जब तक विमान के सम्मुख ज्वालाशिक खतः होवे उसे आदर्शयन्त्र सामग्री आदि से बुद्धिमान् जान कर—जान न ले तब तक प्रसारणी कील अति शीघ घुमावे, विमान का आतरक—आवरण करने-वाला रज्ञासाधन यन्त्र छत्री की भांति मूल से अप्र भाग तक खभाव से एक साथ—तुरन्त सर्वत्र फैल जावे।। ६४ – ७०।।

पद्मपत्रै श्च मिणिभिस्तथावरणपत्रकैः ।
पूर्वोक्तशिक्तिनिश्शेषं तत्क्षणात्राशमेधते ॥ ७१ ॥
पश्चात् सम्भ्रामयेत् सङ्कोचनकीलीनिबन्धनम् ।
तेन संकुचितं यानावरकं तत्क्षणाद् भवेत् ॥ ७२ ॥
सुरिक्षतं भवेद् व्योमयानं पश्चात् स्वभावतः ।
तस्मादेतद्यन्त्रमत्र संग्रहेण निरूपितम् ॥ ७३ ॥ इत्यादि ॥

पद्मपत्रों मिण्यों और आवरणपत्रों से पूर्वीक शक्ति तुरन्त सर्वथा नाश को प्राप्त हो जाती है, पश्चात् सङ्कोच कराने वाले पेंच के बन्धन को घुमावे उससे विमान का आवरक तुरन्त संकुचित हो जावे, फिर विमान स्वभावतः सुरिच्ति हो जावे अतः यह यन्त्र यहां संचेप से निरूपित किया है ।। ७१-७३ ॥

अथ वातस्कन्धनालकीलकयन्त्रः — अब वातस्कन्धनालकीलक यन्त्र कहते हैं —

एवमुक्त्वा संग्रहेगा रौद्रीदर्पग्यन्त्रकम् । ग्रथेदानीं वातस्कन्धनालयन्त्रं विविच्यते ॥ ७४ ॥

इस प्रकार रौद्रीदर्पण यन्त्र संत्तेष से कह कर श्रव इस समय वातस्कन्धनाल यन्त्र का विवेचन करते हैं ।। ७४ ॥ तदुक्तं गतिनिर्णयाध्याये – वह कहा है गतिनिर्णय के अध्याय में-

श्रावहादिमहावातमण्डलेषु स्वभावतः ।

द्वाविशदुत्तरशतप्रभेदेन यथाक्रमम् ॥ ७५ ॥

पवमानगितिश्चित्रविचित्रत्वेन विश्विता ।

तेष्वेक्षोनाशीतितमगितवितायानाभिधा ॥ ७६ ॥

तद्गितिस्स्याद् विशेषेण् वायोगीष्मऋतौ क्रमात् ।

चतुर्थकक्ष्यगगने यानस्सश्चरते यदा ॥ ७७ ॥

तदा वातायनगितवेगाद् वायोविशेषतः ।

विमानस्य भवेद् वक्रगितस्तस्मात् परस्परम् ॥ ७५ ॥

यन्तृणां प्रभवेत् कष्टमत्यन्तं सुदुस्सहं क्रमात् ।

श्रतस्तत्परिहाराय यानाधः पार्श्वकेन्द्रके ॥ ७६ ॥

वातस्तम्भनालकीलकयन्त्रं स्थापयेत् सुधीः ।

तेनापायिनवृत्तिस्स्याद् यन्तृणां सुखदं भवेत् ॥ ५० ॥ इत्यादि ॥

श्रावह श्रादि महावायुमण्डलों में स्वभावतः १२२ भेद से यथाक्रम वायुगित चित्रविचित्ररूप से वर्णन की है उन में ७६वीं गित वातायन नामक है, उस वायु की गितिविशेष करके श्रीष्मऋतु में क्रम से हो तो चतुर्थ कत्तावाले गगनमण्डल में विमान सञ्चार करता है। तब वातायनगित वेगसे वायु का विशेषतः विमान की परस्पर वक्रगित हो जावे उस से चालक यात्रियां को श्रात्यन्त दुःसह कष्ट हो जावे, श्रातः उसके हटाने के लिये विमान के नीचे पार्श्वकेन्द्र में बुद्धिमान जन वातस्तम्भनालकील यन्त्र स्थापित करे उस से श्रानष्ट की निवृत्ति तथा यात्रियों को सुखद हो।। ७५ — ६०।।

उक हि यन्त्रसर्वस्वे - कहा है यन्त्रसर्वस्व प्रन्थ में -

विमानवक्रगमनपरिहाराय केवलम् । वातस्कन्धनालकीलकं यन्त्रमथ प्रचक्षते ॥ ८१॥ वातस्तम्भनलोहेनैव तद्यन्त्रं प्रकल्पयेत् । ग्रन्थया निष्फलमिति प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ८२॥

विमान के वक्रगमन के दूर करने को वातस्कन्धनालकीलयन्त्र ऋव कहते हैं। वातस्तम्भन लोहे से ही उस यन्त्र को बनावे ऋन्यथा निष्फल है ऐसा मनीषी (Thinker) कहते हैं।। ८१—८२।।

तदुक्तं लोहतत्त्वप्रकरणे - वह कहा है लोहतत्त्व प्रकरण में -

विशावरं सुवर्चलं मयूरलोहपञ्चकम् । भ्रुसुण्डिकं सुरिञ्जकं वराहकां घ्रिलोहकम् ॥ वरोहिंगां कुबेरकं मुरारिकां घ्रि रञ्जजम् । सुहंसनेत्रकं दलं वरालिकं मृनालिकम् ॥ ५३॥

सुशोधितान् यथाविधि यथाप्रतोलितान् समं समम् ।

मत्स्यमूषमध्यमास्यपूरितान् समग्रकम् ॥

संस्थाप्य माधिमाख्यकुण्डमध्यमे दृढं यथा ।

विजृम्भगाख्यभित्रकामुखेन सन्ध्मनेत् क्रमात् ॥६४॥

विगाल्य चाथ तद्रसं सुयन्त्रमध्यनालके ।

कदुष्णतः प्रपूरयेच्छनैश्शनैर्यथाक्रमम् ॥

एवंकृतेतिसूक्ष्मरूपकं विशुद्धमच्युतम् ।

सुव।तस्तम्भलाहकं भवेत् सुवर्चलं लघु ॥ ६५ ॥ इत्यादि ॥

विशावर ?-विशाकर—दन्ती,सुवर्चल-सौख्रलनमक, मयूर-गन्धक,-लोहपञ्चक—लोहेपञ्चप्रकार के,-मुसुरिएडक ?, सुरिञ्जक—सुरञ्जी श्वेतकाकमाची या रञ्जक—हिङ्गुल—शिंगरक, वराहांचि लोहा ?, विरोहिण—
रोहिण—कायफल, कुवेरक—इण्वृत्त, मुरारिकांचिलोहा ? सुहं सनेत्रक ?, दल—तेजपत्र ?, वरालिका—वरारिका—कौडी, मुनालिक—मुणालिक—मुणाल—सुगन्धतृण्या अश्वगन्ध । सुशोधित समान भाग तोलक्रक्र
मत्म्यवोतल के मध्यमुख में भरकर माधिम ? माध्यमिकाख्य कुण्डमध्य में रखकर विजृम्भणाख्य भारत्रक्र
मुख से धमन करे गलाकर रस को यन्त्रमध्यनाल में थोड़ा गरम धीरे धीरे भर दे ऐसा करने पर सूक्ष्म
शुद्ध अदूट वातस्तम्भलोहा सुन्दर बन जावे ।। ६३—६४ ।।

वितस्तीनां पञ्चदशप्रमाणेन सुवर्षुं लम् ।
नालषट्कं विस्तृतास्यमादौ कृत्वा यथाविधि ।। ५६ ।।
ग्रन्तिरुद्धः प्रमाणेन वितस्तोनां दश स्मृतम् ।
विमानमूलमध्याग्रप्रदेशेषु यथाक्रमम् ।। ५७ ।।
पूर्वं पश्चिमतश्चैव दक्षिणोत्तरतस्तथा ।
सन्धारयेल्लोहकृतपट्टिकान् भारविज्ञतान् ।। ५८ ।।
पूर्वोक्तनालान् संगृह्य पट्टिकासु यथाक्रमम् ।
नालास्यानामाभिमुख्यं चतुर्दिक्षु यथा भवेत् ।। ५६ ।।
तथा सन्धारियत्वाथबध्नीयात् कोलकादिभिः ।
पश्चादेकैकनालास्ये वातपामिणामुत्तमम् ।। ६० ।।

१५ वालिश्त माप से गोलाकार ६ नालें बड़े मुखवाली प्रथम यथाविधि करके अन्दर जिनके छिद्ध हो १० वालिश्त कहे हैं, विमान के मूल मध्य और अधप्रदेश में यथाक्रम पूर्व पश्चिम की ओर और दिल्ला उत्तर की ओर भो लोहे से बनी भाररिह्त पिट्टकाओं को लगावे, नालों के मुखों का साम्मुख्य चारों दिशाओं में जिस से हो वैसे लगा कर कीलों से बान्धे पश्चात् एक एक नाल के मुख में उत्तम वातपामिण—।। ६६—६०।।

एकैकं योजयेत् तन्त्रीमूलकात् सुदृढं यथा। वातायनीवातवेगापकर्षरापटून् ततः ॥ ६१॥ पताकान् रोलिकपटिनिर्मितान् नालसिन्धषु ।
सन्धारयेत् सूत्रबद्धान् पश्चसंस्कारसंस्कृतान् ।। ६२ ।।
वातस्तम्भलोहकृतचक्रान् तत्तद्ध्वजाग्रतः ।
एकैकं स्थापयेत् परचात् तन्त्रीं सर्वत्र योजयेत् ।। ६३ ।।
वातायनीवातवेगप्रवाहोत्यन्तवेगतः ।
पताकाभिमुखो भूत्वा व्याप्यते सर्वतः क्रमात् ।। ६४ ।।
तद्वेगमपहृत्याथ पताकाश्श (न्? श)ब्दपूर्वकम् ।
प्रचलन्त्यतिवेगेन सर्वतोमुखतः क्रमात् ।। ६४ ।।

एक एक तार के मूल से दृढ लगावे फिर वातायनी नामक वायु के वेग को खींचनेवाले पश्च-संस्कारयुक्त रौलिक ?-तौलिक रूई से बने फूलने वाले थैलों पताकाओं को नालों की सिन्धयों में सूत्रों से बान्धकर लगावे । वातरतम्भ लोहे से बने चक्रों को उस उस ध्वजा के ऋप भाग में एक एक को स्थापित करे फिर सर्वत्र तार लगावे । वातायनीनामक वायु के वेग का प्रवाह ऋत्यन्त वेग से पताका के सामने हो कर सर्वत्र व्याप जाता है । उस के वेग को हटाकर पताकाएं शब्दपूर्वक सब ओर चलती हैं ॥६१-६५॥

पश्चात् तन्मूलकीलस्थचकाण्यपि ययाक्रमम् ।

ग्रातिवेगेन भ्राम्यन्ति तह गान्मग्रायस्तथा ॥ ६६ ॥
वातायनीवातवेगं पताकाः प्रथमं क्रमात् ।
समाहरन्ति वेगेन पश्चाच्चक्राणि वेगतः ॥ ६७ ॥
समाहत्य प्रेषयन्ति मग्गीन् प्रति विशेषतः ।
मग्ग्यस्तं समाकृष्टा नालास्ये योजयन्ति हि ॥ ६८ ॥
तन्नालान्तिश्छद्रमुखादागत्यान्यमुखान्तरात् ।
बाह्याकाशेथ विलयं यान्ति नास्त्यत्र संशयः ॥ ६६ ॥
पश्चाह्युर्गातस्तेन विमानस्य भवेत् क्रमात् ॥१००॥
ग्रतो वातस्कन्धनालकीलीयन्त्रं यथाविधि ।
विमाने स्थापयेत् सम्यगिति शास्त्रविनिर्णयः ॥१०१॥

फिर उनके मूलों की कीलों में स्थित चक्र भी यथाक्रम द्यातिवेग से चूमते हैं उनके वेग से मिण्यां भी चूमती हैं। प्रथम पताकाएं वातायनीनामक वायु के वेग को शीघ लेती हैं पश्चात् चक्रों को वेग से लेकर मिण्यों के प्रति विशेषतः प्रेरित करते हैं, मिण्यां त्राकृष्ट हुई उसे नालों के मुख में युक्त करती हैं, उन नालों के भीतरी छिद्रमुख से आकार अन्य मुख के अन्दर से बाहिरी आकाश में विलय को प्राप्त हो जाती है इसमें संशय नहीं पश्चात उस से विमान की सरलगित कम से हो जाती है, अतः वातस्कन्धनाल के कीलयन्त्र को यथाविधि विमान में सम्यक् स्थापित करे यह शास्त्र का निर्णय है।। ६६—१०१।।

म्रथ विद्युदर्पण्यन्त्र:- अब विद्युदर्पण् यन्त्र कहते हैं-

एवं वातस्कन्धनालकीलयन्त्रं निरूप्याथ। विद्युद्र्परणयन्त्रोत्र संग्रहेरण निरूप्यते ॥१०२॥

इस प्रकार वातस्कन्धनालयन्त्र का निरूपण करके अब विद्युदर्पणयन्त्र यहां संदोप से निरूपित करते हैं—

उक्तं हि सौदािमनीकलायाम्—सौदािमनीकला पुस्तक में कहा है—

तिडित्सञ्चलनं वर्षे ऋतौ मेघेषु पञ्चघा।

वारुण्यिग्नमुखादण्डमहाराविणाका इति ।।१०३।।

तेषु वारुण्यिग्नमुखविद्युतावितवेगतः ।

मुहुर्मुं हुः प्रचलतस्स्वतो मेघेषु वािषके ।।१०४।।

पश्चाद् यानस्थरौद्रचािददपंगौस्तावुभाविष ।

श्राकृष्येते स्वभावेन पश्चात् सम्मेलनं तयोः ।।१०४।।

परस्परं भवेत् तस्मान्महानिग्नः प्रजायते ।

तेन दग्धी भवेद् व्योमयानस्तत्क्षगातः क्रमात् ।।१०६।।

श्रतस्तत्पिरहाराथं मुखदिक्षग्णिकेन्द्रयोः ।

विमाने स्थापयेद् विद्युद्यन्त्रं सम्यग्यथाविधि ।।१०७।। इत्थादि ।।

वर्षा ऋतु में मेघों में विद्युत् का सञ्चलन पांच प्रकार का होता है, जो कि वारुणि, अग्निमुख, दण्ड, महत्, रावणिक हैं। उन पांचों में वारुणि और अनिमुख विद्युत् अतिवेग से वर्षाऋतु के बादलों में पुनः पुनः बार बार प्रसार करती हैं पश्चात् विमान में स्थित रौद्री आदि द्र्पणों से वे दोनों स्वभावतः— अनायास आकर्षित हो जाती हैं पश्चात् उनका परस्पर सम्मेलन हो जाता है उससे महान् अग्नि उत्पन्न हो जाती हैं जिस से तुरन्त विमान दग्ध हो जाता है अतः उसके परिहारार्थ-बचाव के लिये दोनों मुख दिच्या केन्द्रों में विद्युद्यन्त्र विमान में सम्यक् स्थापित करे।। १०३—१००।।

तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे वह यन्त्रसर्वस्व में कहा है — वारुण्यग्नितडिज्जातविह्नवेगोपशान्तये ।

विद्युद्र्पेग्गयन्त्रोत्र संग्रहेगा निरूप्यते ॥१०८॥

वारुणि और अग्नि नाम की विजुलियों से उत्पन्न अग्नि की शान्ति के लिये यहां विद्युहर्पण यन्त्र संत्रेप से निरूपित किया जाता है।। १०८॥

विद्युदर्पण्युक दर्पण्यकरणे—विद्युदर्पण् कहा है दर्पण्यकरण् में—

कुरङ्गपञ्चास्यविरिश्चिशोगाजान् सुशर्करास्फाटिककुट्भनीरगान् । सुण्डालिकापारदक्षारटङ्करणान् बिडौजिपङ्गाक्षवराटिककर्बुरान् ॥१०६॥ दिक्शैलवेदानलराशिनेत्रमुन्यिष्धरुद्रोडुमनुमुं निस्तथा । द्वाविशदष्टादशवाग्णरुद्रक्रमेगा भागान् विधिवद् विशोधितान् ॥११०॥ कुरङ्ग-अकर्धरा, पञ्चास्य ?-लोहभेद ?, विरिश्च ?, शोग्रज-शोग्रासम्भव-पिप्पलीमूल या शोग्रा-सिन्दूर, सुर्शकर-सुन्दर रेत, स्फाटिक-स्फिटिकमिंग्-विल्लोर, कुट्भ ?-कुट-शिलाचूर्ण, नीरग-नीरज-मोती, सुग्डालिक ?—हस्तीशुग्डावृत्त ?, पारद—पारा, ज्ञार—सज्जी ज्ञार, टङ्क्ग्य—सुद्दागा, विद्दोज—विद्दलवग्य का सत्त्व, पिङ्ग ?-हरिताल, अज्ञ-नीलाथोथा, वराटिका-कौड़ी, कर्जु र—स्वर्ण ?, या आमाहल्दी या गन्ध-पलाशी?। १०, १ ?, ४, ३, १२, २, ३, ७, ११, ७ ?, १४, ३, २२, १८, ५, ११, भाग, कमशः शोधित—॥१०६—११०॥

सङ्गृह्य सन्तोल्य पृथक् पृथक् क्रमात् सम्पूर्य पद्मास्यकमूषमध्ये।
विश्वोदरब्यासिटकान्तरे दृढम् । विन्यस्य पद्माननभित्रकामुखात्।।
सङ्गालयेत् पद्मशतोष्णिकक्ष्यतः पश्चात् समाहृत्य च यन्त्रमध्ये।।१११॥
सम्पूरयेच्छास्त्रविधानतः क्रमादेवं कृते शुद्धमतीव तीत्रम्।।११२॥
विद्युद्द्वयोद्भूतकृशानुवेगोपशान्तकं शिव्तशतत्रयान्वितम्।
विद्युत्प्रभापूरितमध्यदेशं नानाविचित्रांशुमुखं दृढं गुरु ।।११३॥
स्वशक्तितो योजनपञ्चकं क्रमात् क्षणद्वयाद् व्यापकमद्भुतं शिवम्।
भवेत् तिडद्र्पंणकं समस्तप्रकाशकं भासुरभानुभासुरम् ।।१४॥ इत्यादि ॥

—लेकर पृथक पृथक तोलकर पद्मास्यबोतल के मध्य में भरकर विश्वोद् व्यासिटका के अन्द्र रखकर पञ्चानन —पञ्चमुखवाली भिन्त्रकामुख से ५०० दर्जे की उच्णाता से गलावे, फिर लेकर यन्त्र के मध्य में शास्त्रविधान से भर दे, ऐसा करने पर शुद्ध अतीव तीव्र दोनों विद्युत् से प्रगट हुआ अध्नि का वेग ३०० शक्तिवाला शान्त हो जाता है। विद्युत्पभा से पूरित मध्यदेश नानाविचित्र अंशुओं नरङ्गों का मुख अपनी शक्ति से पांच योजन तक दो च्या में अद्भुत व्यापक कल्याण कर तिड्इपण समस्त प्रकाशक चमकदार सूर्य समान प्रकाशपद हो जावे—हो जाता है।।१११—११४।।

> यथाविधि कार्यमेतद्यन्त्रं तडिदृर्पेग्रतः ग्रन्यथा यदि कूर्वीत विनाशो भवति ध्रवम् ॥११५॥ वितस्तिविंशत्यायामं वितस्त्यैकोन्नतं तथा । चतुरस्रं वर्तु लं वा पीठं कुर्याद् यथाविधि ॥२१६॥ पूर्वपश्चिमतश्चैव दक्षिगोत्तरतस्तथा ग्रर्धचन्द्राकृतीन्नालान् चतुरो मुकुरैः कृतान् ॥ तन्त्रीमयं पञ्चमुखं पञ्चरं स्थापयेद् हढम् ॥११७॥ एकंकमुखकेन्द्रेथ शक्तिकीलान् प्रकल्पयेत् । विद्युद्रपंग्गनिमितान् ।।११८।। एकैककीलस्थाने स्थापयेच्चषकाकारान् (यन्त्रान् हि) गोपुराकृतिम् । सप्तारं नालिकायुक्तमष्टास्यं दशकोगाकम् ॥११६॥ कृतं विद्युद्रपंगोन स्थापयेत् सुदृढं यथा । म्रन्तः कीलीचालनेन गोपुरं भ्राम्यति स्वयम् ॥१२०॥

तिहद्दर्भण से यह यन्त्र यथाविधि करना चाहिए, अन्यथा करे तो निश्चित विनाश होजाता है। २० बालिश्त लम्बा एक बालिश्त ऊंचा चौरस या गोल पीठ बनावे पूर्व-पश्चिम से और दिल्लिणोत्तर अर्थाकुःतिवाले दर्पण से बनाई चार नालों को तथा तारमय पांच मुखवाले पिठ्जरे को टढ स्थापित करे एकैं कमुख केन्द्र में शक्तिकीलों को लगावे एक एक कील स्थान में विद्युद्रप्ण से बने घड़े लोटे जैसे यन्त्रों को तथा सात अरों वाले नालयुक्त आठ मुखवाले दश कोणवाले विद्युद्रप्णकृत गोपुर—गोल गवाल्चक यन्त्र टढ स्थापित करे, अतः कीली चलाने से गोपुर स्वयं घूमता है।।११५—१२०।।

तद्वेगो विद्युदुत्पन्नविद्विगं समग्रतः ।
समाकृष्यातिनेगेन स्वयं पिबित तत्क्षरणात् ॥१२१॥
पश्चान्मार्तण्डिकररणशक्त्रयस्स्वीयतेजसा ।
तच्छिनित च समाहृत्य गोपुरस्थां सुदारुणाम् ॥१२२॥
महामाण्डिलिकाख्ये वातमण्डिलेम्बरान्तरे ।
तत्क्षरणात् प्रविलाप्यन्ति तद्विनाशो भवेत् ततः ॥१२३॥
पश्चाद्धिमवदत्यन्तं शीतलं प्रभवेत् क्रमात् ।
तेन यानस्थयन्तृ णां भवेदाप्यायनं ततः ॥१२४॥
सुरक्षितं भवेद् व्योमयानं चापि विशेषतः ।
तस्मात् संस्थापयेद् व्योमयाने शास्त्रविधानतः ॥१२४॥
एतद् विद्युद्र्पेणाख्ययन्त्रमद्भुतमव्ययम् ।
नोचेद् विमाननाशस्स्यादप्रमादी भवेदतः ॥१२६॥ इत्यादि ॥

उस 'गोपुर यन्त्र' का वेग विद्युत से उत्पन्न ऋग्ति के वेग को पूर्णह्य से ऋति वेग से खींच कर स्वयं पी लेता है पश्चात् सूर्यिकरण्शिक्तयां ऋपने तेज से गोपुरस्थ दारुण उस शिक्त को लेकर महामाण्डलिक वातमण्डल में आकाश के अन्दर तुरन्त प्रिवलीन कर देती है पुनः उस शिक्त का विनाश हा जाता है। पश्चात् वह हिम (वर्फ) की भांति अत्यन्त शीतल हो जावे, उससे विमान यान में बैठे चालक यात्रियों का प्रकुल्लितत्व—सन्तोष सुख हो जावे और विमान भी सुरिच्ति हो जावे। अतः विमान में शास्त्र-विधि से इस अद्भुत स्थिर विद्युदर्पण नामक यन्त्र को संस्थापित करे नहीं तो विमान का नाश हो जावे अतः इस विषय में अप्रमादी होवे—प्रमादरहित रहे।।१२१-१२६।।

अथ शब्दकेन्द्रमुखयन्त्र:-अव शब्दकेन्द्रमुख यन्त्र कहते हैं —
एवमुक्त्वा संग्रहेणां विद्युह्पेणयन्त्रकम् ।
ग्रथेदानीं शब्दकेन्द्रमुखयन्त्रं प्रचक्षते ॥१२७॥
इस प्रकार संचेप से विद्युह्पेणयन्त्र कहकर अव शब्दकेन्द्रमुखयन्त्र कहते हैं ॥१२०॥
तदुक्तं क्रियासारे—वह क्रियासार में कहा है —
शब्दोत्पत्तिस्थानभेदाश्शब्दकेन्द्रा इतीरिताः ।

तेभ्यः प्रसारगां यत् स्याच्छब्दादीनां दिक्प्रभेदतः ॥१२८॥

**<sup>†</sup> प्रविलाप्यन्ति ग्रार्णप्रयोगः ।** 

तदेव तच्छुब्दकेन्द्रमुखस्थानियते ।
तत्रत्यशब्दोपसंहारार्थं तिस्मन् प्रतिष्ठितम् ॥१२६॥
यनत्रं यत्तच्छुब्दकेन्द्रमुखयन्त्रमितीरितम् ।
चतुरुत्तरित्रशतशब्दभेदेषु यथाक्रमम् ॥१३०॥
वारुगीवाताशनीनां शब्दास्तीवतरास्समृताः ।
ग्राकाशस्याष्टमे कक्ष्ये एतच्छुब्दयन्त्रं क्रमात् ॥१३१॥
एकीभूय स्वभावेन माघफाल्गुनमासयोः ।
भवेन्महाघनरवस्तीक्ष्णश्रश्रोत्रविदारकः ॥१३२॥
तस्य श्रवगमात्रेण बाधिर्यं यन्तृणां भवेत् ।
ग्रतस्तत्परिहाराय शब्दकेन्द्रमुखाभिधम् ॥१३३॥
यन्त्रं संस्थापयेद् यानवामभागे यथाविधि । इ

शब्द की उत्पत्ति के स्थानभेद शब्द केन्द्र कहे गए हैं, उनसे वहां से दिशाभेद से शब्द आदि का प्रसारण—फैनाव जो होता है वह ही शब्द केन्द्रमुख स्थान कहा जाता है। वहां के शब्दोप-संहारार्थ उसमें स्थिर हुआ यन्त्र जो है वह शब्द केन्द्रमुखयन्त्र कहा जाता है। ३०४ शब्द भेदों में यथा-क्रम मेघतरङ्ग, वायु, विद्युत्त की कड़क के शब्द तीव्र कहे हैं, आकाश के आठवें स्तर में यह शब्दयन्त्र स्वभाव से मिलकर यहां घन शब्द तीक्ष्ण कानों का विदारण करने वाला होता है ? उसके अवण्णमात्र से बहिरायन यात्रियों का हो जाता है, अतः उसके प्रतीकारार्थ शब्द केन्द्रमुखनामक यन्त्र यथाविधि विमान के वामभाग में संस्थापित करे।।१२०-१३३॥

महाघनरवमुक्तं शब्द्निवन्धने - - महाघनरव कहा है शब्द्निवन्धन प्रन्थ में -- विन्द्रवाताग्न्यम्बरागां क्रमात् साङ्के तकास्स्मृताः ॥ १३४॥

विन्दु—श्रगु या जलकण — जलधूम—श्रश्न, वायु, श्रम्नि, गगनमण्डल के साङ्केत—नाम सङ्केत क्रम से कहे हैं ॥ १३४॥

तदुक्तं नामार्थकल्पसूत्रे-वह कहा है नामार्थकल्पसूत्र प्रन्थ में-

श्रथ शब्दस्वरूपं व्याख्यास्यामोक्षशबदिवसर्गाणां सम्मेलनाच्छब्द इत्याचक्षते । तत्र शकारो विन्दुर्बकारोविह्नदंकारो वार्युविसर्गश्चाकाश इति निर्णिता भवन्ति।। स्थावरे जङ्गमे व एतेषां यथाभागं यत्र यत्र शक्तयस्सम्मिलिता भवन्ति तत्र तत्र चतुरुत्तरित्रशतशब्दभेदाः प्रभवन्ति । चतुरुत्तरित्रशतशब्दा इति हि ब्राह्मणम्।। चतुरुत्तरित्रशतशब्दानां नामनिर्णयः । यथोक्तं धृण्डिनाथेन सर्वशब्दनिबन्धने ॥ १३४॥

एताह्श उत्वपाठ ग्राषीं बहुत्रात्रोपलभ्यते ।

<sup>†</sup> जुप्तबाह्यग्म ।

तस्मात् संगृह्य नामानि प्रसङ्गत्यात्र कानिचित् ।
स्कोटादिमहाघनरवान्तान्यत्र प्रकीत्यंते ।। १३६ ।।
स्कोटो रवोत्यन्तसूक्ष्मो मन्दोतिमन्दकः ।
ग्रातितोन्नो तीन्नतरो मध्यश्चातिमध्यमः ।। १३७ ।।
महारवो घनरवो महाघनरवस्तथा ।। इत्यादि ।।

श्रव शब्द के स्वरूप का व्याख्यान करेंगे। श, ब, द, तिसगं(:) के मेल से 'शब्द' कहते हैं। उनमें 'श' विन्दु —श्राणु —जलकण —श्रभ्न, 'ब' श्राग्न, 'द' वायु, विसगं(:) श्राकाश यह यह निण्य है। स्थावर में या जङ्गम में इनका यथाभाग —भागानुरूप जहां जहां शिक्तयां सिम्मिलित हैं वहां वहां ३०४ शब्द भेद होते हैं, ३०४ शब्द हैं यह ब्राह्मण में भी कहा है। ३०४ शब्दों का निर्णय है। जैसा कि धुण्डिनाथ ने 'सर्वशब्दिनवन्धन, में कहा है। वहां से लेकर प्रसङ्गतः कुछ नाम स्कोट श्रादि महाचनरवपर्यन्त यहां कहे जाते हैं। वे स्फोट, रब, श्रत्यन्त सूक्ष्म, मन्द, श्रातिमन्दक, श्रातितीन्न, तीन्नतर, मध्यम, श्रातिमध्यम, महारव, घनरव, महाघनरव हैं।। १३५-१३७।।

यन्त्रसर्वस्वेपि-यन्त्रसर्वस्व में भी कहा है-

वारुगीवाताशनीनां शब्दसम्मेलनात् स्वतः। ग्राकाशाष्ट्रमपरिधिकेन्द्रे त्यन्तभयावहः ॥ १३८ ॥ भवेन्महाघन रवश्शोत्रेन्द्रियविदारकः तस्मिन् यानप्रवेशस्स्याद् यदि यानस्थयन्तृ गाम् ॥ १३६ ॥ क्षरामात्रे ए बाधियं भवेत् तच्छब्दवेगतः। तस्मात् तत्परिहाराय शब्दकेन्द्रमुखाभिधम् ॥ १४० ॥ व्योमयाने स्थापनार्थं संग्रहेगा निरूप्यते। य्राकाशपरिधिमण्डलस्य यथाक्रमम् ॥ १४१ ॥ सप्तोत्तरिशतकेन्द्रा इत्युच्यते बुधै: । तेषु सप्ततिमात् केन्द्रात् समायात्यतिभीषणम् ॥ १४२ ॥ वारुगीशक्तिसम्भूतशब्दोत्यन्तभयावहः तथैववातसम्भूतशब्दश्चात्यन्तघोषकः ॥ १४३॥ द्रादशोत्तरिश्रातकेन्द्रादागच्छति क्रमात्। तथैवाशनिशब्दश्च द्वचशीतिमकेन्द्रतः ।। १४४ ।। एतत्छब्दत्रयं सम्यङ् मिलित्वाथ परस्परम् । भवेन्महाघनरवस्सर्व श्रोत्रविदारकः ॥ १४५ ॥ तेन यानप्रयातृ एां बाधियं प्रभवेदतः। एकैकशब्दकेन्द्राभिमुखतस्सृहढं यथा ॥ १४६ ॥

t वचनव्यत्यय: ।

सन्धारयेच्छब्दोपसंहारयन्त्राण्यथाविधि । तेन तच्छब्दोपसंहारो भवेन्नात्र संशयः ॥ १४७ ॥

वारुणी--जलधारा, वायु, विद्युत्पतन के शब्दों के सम्मेलन से स्वतः आकाश की आठवीं परिधि के केन्द्र में अत्यन्त भयावह कान इन्द्रिय को फोड़ने वाला महाघनरव हो जाने - हो जाता है, उसमें विमान का प्रवेश यदि हो जाने तो विमान में स्थित यात्रियों का उस शब्द के नेग से चणमात्र में बहरा-पन हो जाने, अतः उसके परिहार के लिए शब्द केन्द्र मुख नामक यन्त्र विमान में स्थापनार्थ संदोप से निरूपित किया जाता है। आकाशपरिधिमण्डल के यथाक्रम ३०७ केन्द्र हें ऐसा बुधजन बहते हैं, उन केन्द्रों में ५० वें केन्द्र से अति भीषण वारुणो शक्ति —अभ्रत्रवाह शक्ति से उत्यन्न अत्यन्त भयावह शब्द तथा वायु से उत्पन्न अत्यन्त घोष करने वाला शब्द ३१२वें केन्द्र से आता है वैसे ही विद्युत् शब्द दर्शे केन्द्र से आता है, इस प्रकार तीनों शब्द सम्यक् मिल कर परस्पर महाघन रव शब्द कान का फोडने वाला हो जाता है उससे विमान के यात्रियों का विह्रियन हो जानेगा एक एक शब्द केन्द्र के सामने सुटढ शब्दोपसंहार यन्त्र यथाविधि लगाने उससे शब्द का उपसंहार हो जाने—हो जानेगा, इसमें संशय नहीं ॥ १३५-१४७॥

अथ यन्त्रोपस्करणानि-अव यन्त्र को उपयुक्त करने वाले साधन-

जम्बालं शएकोशं च क्रौद्धिकं वारिपिष्टकम् ।
गव्यारिकं पञ्चनखचर्मसंशोधितं तथा ।। १४८ ।।
रुण्ठाकमामिषं गुण्डं वंगं चेति दश क्रमात् ।
संगृह्यं तान्यथाशास्त्रमादौ शुद्धि प्रकल्पयेत् ।। १४६ ।।
किपचर्मविना सर्ववस्तूिक्षयासयन्त्रके ।
सम्पूर्य महिषीपित्ता(त्थ ?) त्पाचयेत् त्रिदिनं क्रमात् ।।१५०।।
समत्वेनैव वस्तूनां मेलनं कारयेत् क्रमात् ।
पश्चात् संगृह्य निर्यासं रक्तवर्णं सुशोभनम् ।। १५१ ।।
लेपयेत् पञ्चनखचर्मणस्यप्तधा सुधीः ।
कृत्वा सूर्यपुटं प्रधाद् धुण्डिकन्दरसात् तथा ।। १५२ ।।
शब्दोपसंहारशक्तिरेतत्संस्कारतः कृमात् ।
स्वतस्यञ्जायते सम्यक् किपचर्मण्यथावलम् ।। १५३ ।।

जम्बाल — शैवाल—काई, शामकोश — सामकोहा, कौद्धिक - नाम का कृतिम लोहा या पद्मवीज कमल गृहा, वारिपिष्टक ?-वारिप्रश्नी-वारिपार्गि ?-जलकुम्भी, गञ्यारिक ?, पञ्चनखचर्म ?-ज्याद्मर्य शोधित वाप, ऊंट, रीछ, गोह, कच्छुत्रा के चर्म ?, रुएठाक ?--रुएडक—द्यगर काष्ट ?, त्र्यामिष ?—दही ?, शुएड ?--शुएडा —हाथी शुएड -हाथी शुएड वृत्त, वंग—रांगा धातु । इन १० वम्तुओं को लेकर यथाशास्त्र आदि में शुद्धि करे, किपचर्म —वन्दर के चाम छोड कर सब वस्तुओं को निर्यासयन्त्र—काढा बनाने वाले यन्त्र में भर कर भैंस के पित्त—भैंस के रोचन से ३ दिन पकावे समान भाग वस्तुएं ले फिर निर्यास—काढा लाल रंग का हो जावे उसे पञ्चनस्त्र चर्म पर लेप करे सात वार फिर सूर्यपुट—धूप देकर

धुण्डि कन्द ? के रस से भी सूर्यपुट-धूप देकर रखे । इस प्रकार संस्कार करने से शब्दोपसंहार शक्ति स्वतः किपचर्म में आ जाती है ।। १४८-१५३।।

वितस्तिद्वयमायामं विस्त्ये (त?) कोन्नति क्रमात् । बिधराख्येन लोहेन पेटिकां कारयेद् दृढम् ॥१५४॥ तन्मध्ये बिधरलोहनालद्वयमतः परम् । वकास्यं स्थापयेत् पश्चादूध्वं शास्त्रमानतः ॥१५५॥ शब्दपादपंणकृतछितं सन्धारयेत् ततः । तन्मिशा च सुसंस्कृत्य तुलसीबीजतैलकैः ॥१५६॥ किपचर्मिशा सन्धार्यं बल्ब्याकात् सन्नियोजयेत् ।

दो बालिश्त लम्बा एक बालिश्त ऊंचा बिधर नामक लोहे से पेटिका—छोटा बक्स बनवाए, उसके मध्य में बिधरलोह की दो नालें वगुले के मुखाकारवालीं स्थापित करे पश्चात् शास्त्रशित से ऊपर शब्द या दर्पण से बनी छत्री लगावे श्रौर तुलसी बीजों से संस्कृत उस मिण को भी किपचर्म—बन्दर या लंगूर के चर्म में रखकर लपेटकर बल्ब्याक—गेएडे के सींग के चेप या कांटे से युक्त करे ॥१५४-१५६॥

बल्ड्याको नाम खङ्गगृगशल्यनिर्यास:—बल्ड्याक गेएंड के सींग का निर्यास—चेप या

पेटिकामध्यकेन्द्रस्थदक्षनालान्तरे हृढम् ॥१५७॥
पूर्वोक्तंचर्मसहितमिण सन्धारयेत् तथा ।
वामनाले पञ्चनखचर्ममात्रं नियोजयेत् ॥१५६॥
सूक्ष्मतन्त्रीन् सुसयोज्य परस्परमतः परम् ।
वध्नीयात् तत्सर्वतस्सम्यक् सूक्ष्मकीलकशङ्गुभिः ॥१५६॥
पेटिकावरणादूध्वं सिंहास्याकारतः क्रमात् ।
कृत्वा तच्चर्मणा तस्य सूलनालान्तरे ततः ॥१६०॥
छिद्रं कृत्वातिसूक्ष्मेण तन्त्रीनालाद् यथाविधि ।
पेटिकान्तरनालस्थमणौ संयोजयेद् हृढम् ॥१६१॥
पेटिकस्योध्वावरणभागमाच्छाद्य बन्धयेत् ।

पेटिका के मध्यकेन्द्र में स्थित दत्त—दित्तिण नाल के अन्दर पूर्वोक्त चर्मसिहत मिण् को लगावे, वाम नाल में पञ्चनखचर्ममात्र नियुक्त करे। सूक्ष्म तारों को परस्पर लगाकर सूक्ष्मकील शंकुओं से बान्ध दे, पेटिकावरण से उत्तर सिंहास्याकार से बनाकर उस चर्म से उसके मूल के अन्दर करके अति सूक्ष्म छिद्र करके उसमें से तार की नाल से पेटिका के अन्दर नाल में स्थित मिण् में संयुक्त करदे पेटिका उपरी आवरण भाग को ढककर बान्ध दे ॥१३७-१६१॥

बिधरलोहमुक्तं लोहतन्त्रप्रकरणो — बिधरलोहा कहा है लोहतन्त्रप्रकरण में —

<sup>†</sup> यहां से १६= रलोकपर्यंन्त पाठ पूनाफोटो में अधिक मिला।

जम्भीरं लगुडं विरिष्टिच ऋषिकं मालूरुपञ्चाननम्।
लुण्टाकं वरिसिहिकं कुरवकं सर्पास्यकुन्दावरम्।
वाकूलं मुरजं मृडाङ्गरटकौ संगृह्य सर्वं समम्।
सम्पूर्य त्र्युटिमूषमध्यमिवले कुण्डे सुसंस्थाप्य च ॥१६२॥
यन्त्रास्ये द्रुततद्रसं सुरुचिरं सम्पूरयेच्छीघ्रतः।
एतेन प्रभवेद् विशुद्धममलं शैत्यं सुसूक्ष्मं दृढम्।
श्यामं शब्दहनं च भाररिहतं शक्त्या समाच्छादितम् ॥१६३॥
रक्तस्तम्भनपाटवं घनरणे योधाङ्गशल्यापहम्।
भ (ज?) ज्भामारुतशब्दनाशनपटुं सर्वव्रणोच्छेदकम् ॥१६४॥ इत्यादि॥

जम्भीर-जम्भीरीनिम्बू, लगुड—कनेयर, विरिक्च-श्रसवर्ग १, ऋषिक-सियादिलता, मालूर-यालूर-कैथ या बिल्ब, पक्चानन-लोहाविशेष १, लुएटाक-लुएटक-शाकविशेष सम्भवतः खट्ठाशाकलोणी १, वरसिहिंक—बड़ी कटेरी, कुरवक—श्वेत श्राक—सफेद फूल का श्राख, सर्पास्य १—सर्पास्य १—नागकेसर या सर्गस्य —सर्पदन्ती १—नागदन्ती कुन्दावर—कुन्दुरु —बाक्भककोडा, वाकुल—मोलसरी बीज, मुरज-कटहल, मृडाङ्ग-मृगाङ्क-कपूर १ या मृडङ्कण-सुगन्धवाला १, रटक१-रएडक-श्रफलवृत्त १ या रएडा-मूषकर्णी १ सबको समान लेकर त्रय टिमूषमध्य-तीन पत्री-तीन परतवाली बोतल विलबाले कुएड में रख कर ३०० दर्जे की उष्णता से पांचमुखवाली मस्त्रामुख से गलाकर यन्त्र के मुख में पिघलारस शीघ्र भरदे इससे विशुद्ध निर्मल शीत —ठएडा श्रतिसूक्ष्म टढ श्याम रंगवाला शब्दनाशक भाररहित शिक्त से प्रपूर्ण रक्तस्तम्भन में कुशल-योग्य घन रण में योद्धा के श्रङ्कों से शल्य का निकालनेवाला भक्ष्मावात शब्द के नाश में योग्य सब घावों को नष्ट करनेवाला हो जाता है ॥१६२-१६४॥

पूर्वोक्तोत्यन्तभयदं महाघनरवे क्रमात् ।
सिहास्यभस्त्रिकात्पश्चात् समाकृष्यित वेगतः ।।१६४।।
पेटिकान्तरनालस्थमगा संयोजयेदथ ।
किपचर्मस्वशक्तचा तच्छब्दमाकृष्य वेगतः ।।१६६।।
निदशब्दं कुरुते स्वस्मिन्नुपसंहृत्य तत्क्षगात् ।
तेन यानस्थयन्तृ गामत्यन्तसुखदं भवेत् ।।१६७।।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन शब्दकेन्द्रभुखभिषम् ।
यन्त्रं संस्थापयेद् व्योमयाने सम्यग्यथाविधि :।१६८।। इत्यादि ।।

पूर्वोक्त श्रत्यन्त भय देनेवाले महाधनरव को क्रम से श्रातिवेग से सिंहास्य भिक्तका से श्रातिवेग से खींचकर पेटिका के श्रन्दर नाल में स्थित मिए में युक्त कर दे, किपचर्म श्रपनी शक्ति से उस शब्द को वेग से खींचकर श्रपने में लीन करके तुरन्त शब्दरहितता कर देता है श्रतः सर्वप्रयन्नसे शब्द केन्द्र मुख नामक यन्त्र को विमान में सम्यक् यथाविधि संस्थापित करे।।१६५-१६८।।

इस्तलेख कारी संख्या १२—

अथ विद्युद्द्वादशकयन्त्रः -- अव विद्युद्द्वादशकयन्त्र कहते हैं --

एवमुक्त्वा शब्दकेन्द्रमुखयन्त्रं यथाविधि । विद्युद्द्वादशकयन्त्रमिदानीं सम्प्रचक्षते ॥१॥

इस प्रकार शब्दकेन्द्रमुखयन्त्र यथाविधि कहकर विद्युद्दादशकयन्त्र अत्र कहते हैं ॥३॥ तदुक्तं कियासारे—वह कहा है कियासार प्रन्थ में—

> बाएास्थधूमकेतूनां मण्डलस्याष्ट्रमेन्तरे । त्रिकोटिसप्तलक्षत्रिसहस्रद्विशतोपरि ॥२॥ एकविंशतिसंख्याका वर्तन्ते धूसकेतवः । विद्युद्गर्भास्तेषु धूमकेतवोष्टसहस्रकाः ॥३॥ महाकालादयो रौद्रा विद्युद्दादशलोचनाः । तेषु द्वादशसंख्याकाः प्रशस्ता धूमकेतवः ॥४॥

बाएा ? में स्थित धूमकेतुत्रों के अष्टम मण्डल के अन्दर धूमकेतुत्रों या पुच्छलताारों के मण्डल के आठवें अन्तर—सिरे पर २०७० ३ २ २१ इतनी संख्या वाले धूमकेतु रहते हैं, उनमें विद्युद्गम द००० महाकाल आदि हैं उनमें रौद्र विद्युद्गरा लोचन हैं, १२ संख्यावाले धूमकेतु अच्छे हैं ॥२-४॥

विद्युद्द्वादशकमुक्तं शक्तितन्त्रे —विद्यद्द्वादशकयन्त्र शक्तितन्त्र प्रनथ में कहा है —

रोचिषी दाहका सिंही पतः कालनेमिका । लता वृन्दा रटा चण्डी महोमि पार्वाणि मृडा ॥५॥ उल्कानेत्रस्थिता ह्ये ते विद्युतो द्वादश क्रमात् । इति ॥

रोचिषी, दाहका, सिंही, पतङ्गा, कालनेमिका, लता, वृन्दा, रटा, चण्डी, महोर्मि, पाविण, मृडा ये १२ विशु त उल्कानेत्र-उल्काएं जिनकी नायक है अर्थात् उल्कारूप हैं ॥।।।

धूमकेतव (वो?) उक्ताः खेटसर्वस्वे —धूमकेतु कहे हैं खेटसर्वस्व प्रन्भ में —

महाकाली महाग्रामो महाज्वालामुखस्तथा । विस्फुलिङ्गमुखो दीर्घवातो खङ्को महोर्मिकः ॥६॥ स्कुलिङ्गवमनो गण्डो दीर्घजिह्वो दुरोएाकः। सर्पास्यश्चेति विद्युन्नेत्रोलका द्वादशधा स्मृताः ॥७॥ इत्यादि ॥

महाकाल, महात्रास, महाज्वालामुख, विस्फुलिङ्गमुख, दीर्घवाल, खञ्ज, महोर्मि, स्फुलिङ्गवमन, गयह, दीर्घजिह्न, दुरोणुक, सर्पास्य ये १२ प्रकार के विद्युननेत्रउल्काएं कही हैं ॥६-७॥

तेषां विद्युत्सम्मोहास्तु शरद्वासन्तयोः क्रमात् ।
भवन्त्यादित्यिकरगोष्वन्तर्भू तास्स्वभावतः ॥६॥
किरगोल्कस्थशक्तीनां परस्परविमेलनात् ।
भवेदज(जि?)गरानाम काचिच्छिक्ति भयङ्करा ॥६॥
खस्थद्वाविशितमकेन्द्रमुखमध्ये यदा क्रमात् ।
व्योमयानः समायित तदाज (जि?)गरसंज्ञिका ॥१०॥
शक्तियानस्तम्भनं स्ववेगात् तत्र करोति हि ।
तस्मात् तत्परिहाराय शिद्युद्वाशयन्त्रकम् ॥११॥
विमानस्येशान्यकेन्द्रे विधिवत् स्थापयेद् हढम् । इत्यादि ॥

उनके विद्युत्सम्मोह-उन उल्कास्थित विद्युतों के संघर्ष तो शरद् श्रीर वसन्तकाल में होते हैं स्वभावतः सूर्यकिरणों के अन्दर प्राप्त होकर, किरणों श्रीर उल्काशों में स्थित शक्तियों के परस्पर विरुद्ध मेल श्रर्थात् संघर्ष से श्रजगरा नामक कोई शक्ति भयद्वर 'प्रकट हो जाती है' पुनः आकाशस्थ २२ वें केन्द्रमुखमध्य में जब विमान श्राता है तब श्रजगरा नामक शक्ति अपने वेग से विमान का स्तम्भन करती है, अतः उसके परिहार के लिये विद्युद्द्यादशयन्त्र विमान के ईशान्य केन्द्र में विधिवत दृद्धाद स्थापित करे ।। ८-११।।

यन्त्रसर्वस्वेपि-यन्त्रसर्वस्वयन्थ में भी कहा है--

उल्कानेत्रस्थिविद्युद्द्वादशशक्तच्युपसंहृतौ ॥१२॥ विद्युद्द्वादशकं नामयन्त्र एव गरीयसी‡। तस्मात्तत्सङ्ग्रहेगात्र यथाविधि निरूप्यते ॥१३॥ श्रादौ कुर्यात् पटघनं विद्युत्संहारकारकम् । विमानावरकं द्वादशास्यं तेन प्रकल्पयेत् ॥१४॥ पौण्डुकादिमग्गीन् तस्य प्रत्यास्ये सन्निवेशयेत् । महोग्रांद्वावकं व्योमयानस्येशान्यगे ततः ॥१५॥

उत्कानेत्र-उत्काओं में वर्तमान १२ प्रकार की विद्युत् के उपसंहार में विद्युत्हादशक नामक यन्त्र श्रेष्ठ है। श्रतः वह संचेप से यहां कहा जाता है। श्रादि में पटचन-यन्त्र को लेप से घन बनावे विद्युत्संहारकरनेवाला होता है। विमान को ढकनेवाला २२ मुखवाला बनावें पौण्डूक श्रादि मिण्यों को उसके प्रत्येक मुख में लगावे महोर्णद्रावक १ को विमान से ईशान्य भाग में लगावे।।१२-१५॥

<sup>‡ &#</sup>x27;गरीयसी' लिङ्गव्यत्ययः।

विमानावरणान्तर्गु हाशये स्थापयेत् सुघीः ।
विद्युद्व गोपसंहारदर्पणेन यथाविघि ॥ १६ ॥
शलाकान् षट् बाहुमात्रानष्ट्रो कुर्याद् दृढं यथा ।
ग्रष्टदिक्षु स्थापयेत् तिद्वमानावरकोपरि ॥ १७ ॥
विधिवत् स्थापयेत् पश्चाद् दम्भोलिलोहिनिर्मितान् ।
कीलीचकान् पञ्चमुखानन्योन्याश्र्यसंयुक्तान् ॥१८॥
विमानावरकस्यादौ मध्येचान्ते यथाक्रमम् ॥
बध्नीयादावर्तसूक्ष्मशङ्कुभिस्सुदृढं यथा ॥१६॥
पौण्डुकादिमणीनां तु पञ्जरं सूक्ष्मतिन्त्रभिः ।
पृथक् पृथक् कल्पयित्वा तन्त्रचग्राणि यथाक्रमम् ॥२०॥

विद्युत् के वेग का उपसंहार करनेवाले द्र्पण के साथ यथाविधि विमानावरण के अन्तर्गत
गुहाशय—गुहा में रहने वाले यन्त्र को बुद्धिमान् स्थापित करे ६ भुज माप में द शलाकाओं को भी द
दिशाओं में हढ स्थापित करे उस विमानावरण के ऊपर विधिवत् दम्भोलि लोहे—वज्रलोहे से बने एक
दूसरे से आश्रित मिले हुए पांच मुखवाले कीलचक स्थापित करे, विमानावरण विमान को ढकनेवाले
साधन के आदि में मध्य में और अन्त में यथाकम धूमनेवाले सूक्ष्म शङ्कुओं से बान्ध दे, पौण्ड्रक
आदि मिण्यों का पिछारा सूक्ष्म तारों से पृथक् पृथक् बनाकर तारों के अप्रभागों को यथाकम-॥१६-२०॥

एकैककीलमूलाग्रे सम्यक् सन्धारयेत् क्रमात्।
भवेत् पञ्जरतन्त्रीणां चतुण्मिककीलकः ॥ २१॥
पश्चात्सम्भ्रामयेन्मूलकीलीं वेगाद् यथाविधि।
पञ्जरैस्सह भ्राम्यन्ति मण्यो द्वादश क्रमात्॥ २२॥
तेनावरणकोशानां विकासो भवित ध्रुवम्।
तेभ्य (ो?)पटघनान्तस्थविद्युद्वेगोपहरिण्णी॥ २३॥
शक्तिविजृम्भने सम्यक् प्रतिकोशे विशेषतः।
प्रवीक्ति विद्युत्किरणसञ्जाताज (जि?) गराभिधम्॥ २४॥
शिक्त तन्मण्यः पश्चात् समाकृष्यातपान्तरात्।
किरणेभ्यः पृथक् कृत्वा तद्वेगं सन्निष्ध्य च॥ २४॥

एक एक कीली के मूल के आगे लगावे। पिझरे के चार तारों का एक कील—पेंच हो परचात् वेग से मूलकीली को घुमावे तो पिझरों के साथ १२ मिण्यां घूमती हैं उस से निश्चय आवरण कोशों का विकास होता है, उन कोशों से पटघन के अन्दर स्थित विद्युत् के वेग को लेने वाली शिक्त प्रत्येक कोश में सम्यक् विकसित होती है—फैलती है। पूर्वोक्त किद्युत् किरण् से उत्पन्न अजिगरा शिक्त को वे मिण्यां आतप के अन्दर से खींचकर किरणों से पृथक् करके उसके वेग को रोक कर—।। २१—२५ ।। तत्रत्याष्टशलाकेषु योजयन्ति स्वशक्तिः।
परिगृह्य शलाकास्तच्छिक्तं पश्चात् स्वतेजसा ॥ २६ ॥
पूर्वोक्तावरणान्तस्स्थप्रतिकोशमुखान्तरे।
संयोजयन्ति वेगेन तत्कोशास्तदनन्तरम् ॥ २७ ॥
तच्छिक्तं प्रेषयेद् वेगाद् द्रावकाभिमुखं यथा।
ततस्सञ्चालयेन्मध्यकीलीमावरणस्थिताम् ॥ २८ ॥
विमानावरकान्तस्स्थद्रवात् तेनातिवेगतः।
विद्युत्कुठारिका नाम शक्तिरूध्वं मुखीस्वतः ॥ २६ ॥
समुत्थाय स्वभावेन कोशस्थाजिगराभिधाम् ।
समाहृत्य स्वशक्त्याथ द्राविण सन्निष्ध्यति ॥ ३० ॥

वहां की आठ शलाकाओं में स्वशिक से जोड देती हैं, पश्चात शलाकाएं स्ववल से इस शिक्त को पकड कर पूर्व कहे आवरण के अन्दर स्थित प्रत्येक कोशमुख के अन्दर वेग से संयुक्त कर देते हैं, उनके अनन्तर वह कोश वेग से उस शिक्त को द्रावक की ओर प्रेरित कर देती हैं फिर आवरणस्थित मध्य कीली को चलावे तो विमान के आवरक के अन्दर स्थित द्रावक से अतिवेग से विद्यु कुठारिका ऊर्ध्वमुखी शिक्त स्वतः उठकर स्वभाव से कोशस्थ अजिगरानामक शिक्त को अपनी शिक्त से लेकर — समेटकर द्रावक में रोक लेती है। । २६—३०।।

पश्चादावरगान्तस्स्थान्त्यकीलीप्रचालनात् । द्रवस्थाजिगरा शक्तिः स्वयं पटघनान्तरे ॥ ३१ ॥ भवेद् विलीनं सर्वत्र ततो वायुस्स्ववेगतः । तत्रस्थाजिगराशक्तिः समाहृत्य पिकेत् क्रमात् ॥ ३२ ॥ तस्मात् तत्क्षगतो व्योमयानबन्धविमोचनम् । भवेत् ततो विमानस्थयन्तृगां सुखदं भवेत् ॥ ३३ ॥

पश्चात् आवरण के अन्दर स्थित अन्तिम कीली के चलाने से द्रव में स्थित अजिगरा शिक स्वयं पटचन के अन्दर सर्वत्र विलीन हो जावे, फिर वायु अपने वेग से वहां की अजिगरा शिक्त को समेट कर पीले—पीलेता है, इससे तुरन्त विमान के बन्धन का विमोचन—छुटकारा हो जाता है फिर विमानस्थ यात्रियों को सुख होता है।। ३१—३३।।

विद्युद्वेगोपसंहारदर्पणमुक्तं दर्पणप्रकरणे—विद्युद्वेगोपसंहार यन्त्र दर्पणप्रकरण में कहा है—

शुण्डालकमृडकान्तकसुघनोदरसत्त्वान् ।
बुडिलाकरिवषपङ्कजकुटिलोरगनागान् ॥
सिकतावरगरदाघनगरलामुखश्रङ्कान् ।
स्फिटिकावरमुक्ताफलवरकान्तकुञ्जरान् ॥ ३४॥
क्षारत्रयरिवकञ्चुकचुलकोडुपबन्ध्यान् ॥

गरुडारिसुजम्बालिककुशकुड्मलरुक्मान् ।।

गुद्धान् वरषड्विंशतिवस्तून् परिगृह्यः ।

सम्पूर्यः विराजाननमूषामुखमध्ये ॥ ३५॥

पद्माकरकुण्डान्तरमध्ये वरमूषाम् ।

संस्थाप्य मृगेन्द्राकृतिभस्त्रामुखरन्ध्रः ॥

ग्रतिवेगान् संगाल्योष्णककक्ष्यित्रशतांशाद् ।

यन्त्रास्येथ निसिञ्चेद्रसमाहृत्य विधानात् ॥ ३६॥

ग्रतिमृदुलं सुदृढस्फाटिकगुद्धतरस्त्र

तद्विद्युद्देगहरं वरमुकुरं प्रभवेद्धि ॥ इत्यादि ॥

शुग्डालक-शुग्डाल कृत्रिम लोह्विशेष ? या शुग्डालक-शुग्डी-हाथी शुग्डी वृत्त ?, मृडक ?, अन्तक-कचनार, वनोदर ? इनके सत्त्व । वृडिल ?, अकर-अकरा-श्रमली ?, विष-वत्सनाभ, पङ्कज-पङ्कजार-भृङ्गराज बूटा या पङ्कज-कमल ?, कृटिलशंख ?, उरग—नागकेसर, नाग-सीसा धातु या हाथी दान्त या नागवल्ली ?, सिकता-शुद्ध रेत ?, वर-सैन्धव नमक, गरद-संख्याविष ?, घन-अन्नक, गरला-मधु-मक्खी, मुख—कठल वढल, शृङ्क-शृङ्कोदर ? या अगरकाष्ठ, रफटिक —रफटिक मांण ? या फिटकरी, अवर—अवरदारुक—पत्र विष ? मुकाफल—कपूर ? या मोती या वरमुकाफल—बडा मोती, वर--गूगल, कान्त—अयस्कान्त या वरकान्त-अष्ठ अयस्कान्त, कुरु ?-करञ्ज—करञ्जवा, चारत्रय-सञ्जीचार यवचार मुहागा, रिव—ताम्बा, कञ्चुक —सर्प की केंचुली, चुलक ?, उडुर ?, बन्ध्या—बांमककोडा या हीवेर, गरुड—पोनामाखो, अरि-खदिरपत्रिका, मुजाम्बिलक—अच्छो जाम्बलिक—जम्बाल-गन्यतृण या केतकी—केवडा, कुश-कुशातृण, कुड्मज—पुष्पकोरक, रुक्म-तीक्ष्ण लोह । शुद्ध की हुई २६ वस्तुओं को लेकर विराजमान मूवामुख मध्य में भर कर पद्माकर कुण्ड के अन्दर वीच में बडी मूवा —बोतल को रख कर सिंहाकृति वाले सिन्नकामुख छिद्रों से अतिवेग से गला कर ३०० दर्जे की उप्णता से गला कर यन्त्र के मुख में पिचले रस को सीख्च दे, अति मृदुल हढ स्फटिक अति शुद्ध विद्य द्वेग को हरने वाला अष्ट दर्पण हो जावे ।। ३४-३६ ।।

दम्भोलिलोहमुक्तं लोहतन्त्रप्रकरणे—दम्भोलि लोहा कहा है लोहतन्त्रप्रकरण में -

उवारकं कारिवकं कुरङ्गं ग्रुण्डालकं चन्द्रमुखं विरिक्चिम् । क्रान्तोदरं जा(या ?) लिकसिहवक्त्री ज्योत्स्नाकरं क्ष्विङ्कपञ्चमौत्विकौ । एतान् समाहृत्य विग्रुद्धलोहान् सन्तोल्य पश्चात् समभागतः क्रमात् ॥ ३७ ॥ मण्डूकमूषोदरमध्यास्ये सम्पूर्य चञ्चूमुखकुण्डमध्ये । संस्थाप्य पञ्चाननभिक्कामुखात् सङ्गालयेत् पञ्चशतोष्णिकक्ष्यतः ॥ ३८ ॥ दम्भोलिलोहं प्रभवेद् विगुद्धमेवं कृते शास्त्रविधानतः क्रमात् ॥ इत्यादि ॥

उर्वारक, कारिवक, कुरङ्ग, शुण्डालक, चन्द्रमुख, विरिद्ध, क्रान्तोदर, जालिक, सिंहवक्त्र, उयोत्स्ना-कर, व्हिबङ्कि, पञ्चमीर्त्विक। इन विशुद्ध लोहों को लेकर समानभाग तोल कर मण्डूक मूषोदर मध्यम के मुख में भर कर पञ्चमुख कुण्ड के मध्य में संस्थापित करके पांचमुख वालीं भस्त्रिका से ५०० दर्जे की उष्णता से शास्त्र विधान से गलावे तो दम्भोलि लोहा विशुद्ध हो जावे ।। ३७-३८ ।। पौण्डिकादयो मणिप्रकरणे निरूपिता:—पौण्डिक आदि मणियां मणिप्रकरण में कही हैं—

> पौण्ड्रकोजृम्भकश्चैव शिविरश्चापलोचनः । चपलघ्नोशुपमिरावीरघोगजतुण्डिकः ॥ ३६॥ तारामुखो माण्डिलको पञ्चास्यो मृतसेचकः । एतद्द्वादशसंख्याका मरायोजिगरान्तकाः ॥ ४०॥ इत्यादि ॥

पौरिष्ट्रक, जूम्भक, शिविर, अपलोचन, चपलव्न, अंशुप, वीरघ, गजतुरिष्डक, तारामुख, आएडलिक, पञ्चास्य, अमृतसेचक। ये १२ मिग्यां अजिगरा शिक्त का अन्त करने वाली हैं ॥३६-४०॥

महोर्णद्रावकमुक्तं द्रावकप्रकरणो-महोर्ण द्रावक कहा है द्रावकप्रकरण में-

पैनाशकं पञ्चमुखं प्रागिक्षारत्रयं तथा।
गुञ्जदलं माक्षिकं च कुडुपं वज्जकन्दकम्।। ४१।।
बुडिलं पारदंकान्तमीङ्गालाम्लशिवारिकम्।
समभागेन संगृह्य शुद्धि कृत्वा यथाविधि।। ४२।।
द्रवाहरगायन्त्रास्ये सम्पूर्य द्रावकं हरेत्।
एतन्महोर्णद्रविनत्युच्यते शास्त्रवित्तमैः।।४३।। इत्यादि।।

पैनाशक?, पञ्चमुख?, प्राण्जार-नोसादर?, गुञ्जादल-धूंघची के दल-दाने या पत्ते, माज्ञिक-समुद्रलवण या सोनामाखी?, कुडुप?, वज्रकन्द-कदुशूरण-जमीकन्द या लालकरञ्ज?, बुडिल?, पारा, कान्त-त्र्यस्कान्त, इङ्गालाम्ल-त्र्यङ्गारों का श्रम्ल-त्र्याग लगानेवाला श्रम्लरस (तेजाव?), शिवारिक-त्र्यश्रक?। इन्हें समान भाग लेकर शुद्ध करके द्रव निकालने वाले यन्त्रमुख में भरकर द्रावक ले उत्तम शास्त्रवेत्ता जनों द्वारा यह महोर्ण द्राव कहा जाता है।।४१-४३॥

अथ प्राणकुण्डिलनीयन्त्र निर्णय:—अब प्राणकुण्डिलिनीयन्त्र का निर्णय देते हैं— तदुक्तं खेटसंप्रहे—बह कहा है खेटसंप्रह में—

धूमिवद्युद्वातमार्गसिन्धर्यद् व्योमयानके ।
तत्प्राग्गकुण्डलीस्थानिमत्याहुश्शास्त्रवित्तमाः ॥४४॥
एतच्छिक्तत्रयागां तु तत्तन्मार्गानुसारतः ।
नियामनस्तम्भनचालनसंयोजनादिषु ॥४५॥
नियामकार्थं विधिवत् तत्र यस्त्थाप्यते बुधैः ।
तत्प्राग्गकुण्डलीनामयन्त्रमित्यभिधीयते ॥४६॥ इत्यादि ॥

धूम विद्युत् वायु के मार्गों की सिन्ध विमान में प्राण्कुण्डली स्थान श्रेष्ठ शास्त्रज्ञों द्वारा कही है, इन तीनों शक्तियों का उस उसके मार्गानुसार नियामन (कण्ट्रोल), स्तम्भन, चालन, संयोजन आदि व्यवस्थार्थ वहां जो विद्वानों द्वारा स्थापित किया जावे वह प्राण्कुण्डलीयन्त्र कहा जाता है ॥४४-४६॥

### क्रियासारेपि -- क्रियासार में भी --

कमाद् विद्युद्वातधूमशक्तीनां सप्रमाणतः । तत्कालानुसारेण चोदनादिक्रियादिषु ॥४७॥ नियामकार्थं तद्यानप्राणकुण्डलीकेन्द्रके । मूलस्थाने स्थाप्यते यद् यन्त्रशास्त्रविशारदैः॥४८॥ प्राणकुण्डलिनीयन्त्रमिति तत्सम्प्रचक्षते ।

क्रम से विद्युत् वायु धूमशक्तियों का प्रमाणसहित उस उसके अनुसार प्रेरणा आदि कियाओं में नियामकाथं—नियन्त्रण के लिये विमान के प्राण्कुण्डलीकेन्द्र वाले मूलस्थान में जो यन्त्रशास्त्रज्ञ विद्वानों द्वारा स्थापित किया जाता है उसे प्राण्कुण्डलिनीयन्त्र कहते हैं ॥४७-४८॥

# यन्त्रसर्वस्वेपि-यन्त्रसर्वस्य में भी कहा है-

विमाने धूमविद्युद्वातशक्तीनां यथाविधि ।
प्रसारणे चालने च चोदने स्तम्भनेषि च ॥४६॥
विचित्रगमने तद्वत् तिर्यग्गमनकर्माण् ।
नियम्य सप्रमाणेन तत्तन्नालमुखान्तरात् ॥५०॥
प्रेरणार्थं संग्रहेण यथाशास्त्रं यथामित ।
प्राणकुण्डलिनीयन्त्रं शास्त्रे स्मिन्सम्प्रकीत्यंते ॥५१॥
चतुरश्रं वंतुलं वा केन्द्राष्टकविराजितम् ।
वितस्तित्रयमायामं वितस्तित्रयमुन्नतम् ॥५२॥
कुर्याद् वृषललोहेन पीठमादौ यथाविधि ।
एकंककेन्द्रस्थानेथ चक्रद्वयविराजितम् ॥५३॥
प्रदक्षिणावर्तकीलस्थापनार्थं यथाविधि ।
रन्ध्रत्रयसमायुक्तान् चतुर्दन्तविराजितान् ॥५४॥
शङ्कुत्रयसमाविष्ठान् सूक्ष्मपीठान् दढं यथा ।
सन्धारयेत् ततस्तेषां मध्ये शङ्कुमपि क्रमात् ॥५४॥

विमान में धूम विद्युत् वायु शक्तियों के यथाविधि प्रसारण चालन प्रेरण स्तम्भन में विचित्रगमन तथा तिर्यग्गमनकर्म में सप्रमाण निर्यान्त्रत करके उस उस नालके मुखके अन्दरसे प्रेरणार्थ संत्तेपसे
यथाशास्त्र यथामित प्राण्कुण्डलिनीयन्त्र इस शास्त्र में कहा जाता है। प्रथम चौकोन या गोल आठकेन्द्रों
में विर्वित ३ बालिस्त लम्बा ३ बालिस्त ऊंचा वृषल लोहे से पीठ करे। एक एक केन्द्रस्थान में दो
चक्रविराजित हों घूमनेवाली कील के स्थापनार्थ यथाविधि तीन छिद्रों से युक्त चार दान्तों के सहित तीन
श्रंकुओं से सम्बन्धित—घरे हुए सूक्ष्मपीठों को लगावे उनके मध्य में शंकु भी लगावे ॥४६— ५५॥

उक्तविद्युद्धूमवातपथनालमुखाविध । प्रकाशनितरोधानहस्तचक्रैविराजितम् ।।५६। सन्यापसन्यचलनकीलकद्वयशोभितम् ।
साङ्केतार्थं तन्मध्ये शब्दनालेन संयुतम् ॥५७॥
पक्षाघातकचकाद्येस्सकीलैस्सशलाककैः ।
संशोभितं रक्तवर्णं नालत्रयमतः परम् ॥५६॥
पीठस्थशकुनः पूर्वे ईशान्याग्नेयकेन्द्रतः ।
तथैव पश्चिमदिशि मध्यकेन्द्राद् यथाक्रमम् ॥५६॥
यानकुण्डलिनीमध्यमार्गस्थानावधिक्रमात् ।
सन्धार्यावृत्तादिकीलशङ्कुभिस्सुदृढं यथा ॥३०॥

उक्त विद्युत् धूमवात के मार्ग सन्धीनाल मुख अविध तक प्रकाशिक्रिया प्रकट करने और तिरोभाविक्रिया बन्द करने के साधनरूप हस्तवकों से विराजित सीथी उल्टी गित देने वाली दो कीलों—पेंचों से शोभित उनके मध्य में संकेत देने वाले शब्दनाल से युक्त पद्माघात—एक पद्म में गित प्ररेगा देने वाले कीलसिहत और शलाकाओं सिहत चक्र आदि से युक्त लाल रंग की तीन नालें पीठस्थ शंकु के पूर्व में ईशान्य आग्नेय केन्द्र से पश्चिम दिशा में मध्य मार्ग के स्थान तक कम से लगा कर जोड कर घूमने वाली कीलों के शंकुओं से जैसे सुदृद्—।। ५६--६०।।

संस्थाप्य विधिवत् केन्द्रत्रयमूलाविध हढम् ।

चालनादिकियास्सर्वेर्हस्तचक्रैयंथाकमम् ॥ ६१॥
तत्तत्कीलचालनेन तत्तन्नालमुखान्तरात् ।
भवेत् तेन व्योमयानसञ्चारः प्रभवेत् ततः ॥ ६२॥
उक्तकेन्द्राष्टस्थानमध्यपीठाद् यथाविधि ।
एकैकनालतन्त्रीं सरन्ध्रां हढतरां क्रमात् ॥ ६३॥
सन्धार्यं शङ्कुनः पूर्वकेन्द्रपीठान्तरादितः ।
पूर्वोक्तनालत्रयोध्वंभागे वातायनान्तरे ॥ ६४॥
सन्धारयेत् तदप्राणा कीलकैस्सुदृढं यथा।
यानसञ्चारोपयोगं कृत्वा शक्तित्रयं तथा॥ ६५॥

—हो ऐसे विधिवत् तीन केन्द्र के मूल तक संस्थापित करके चालन आदि कियाएं सब इस्त-चकों से यथाक्रम उनकी कीली चलाने से उस उस नालमुख के अन्दर से हो सके फिर उससे विमान-सक्चार बन सके। उक्त केन्द्र के आठ स्थान के मध्य पीठ से यथाविधि छिद्रसहित टढ एक एक नालतार को शंकु से पूर्व केन्द्र के पीठ के अन्दर से जोड कर पूर्वोक्त तीन नालों के अपिर भाग में वातायनयन्त्र के अन्दर लगावे उनके अग्रभाग कीलों से टढ विमानचालन में उपयोग करके तोनों शिक्तयों—।।६८-६५॥।

शक्तित्रयावशिष्टांशं समग्रमतिवेगतः । उक्ताष्ट्रनालरन्ध्रेषु योजयेत् कोलचालनात् ॥ ६६ ॥

ततश्शक्तित्रयं गत्वा स्राकाशे पतित स्वयम् । पश्चाद् वातप्रवाहे सम्मिलित्वा नाशमेधते ॥ ६७ ॥ तस्माद् विमानसञ्चारो स्रनायासेन सिध्यति ।

—तीनों शिक्तियों के अविशिष्ट समय अंश को अतिवेग से कहे हुए आठ नालों के छिद्रों में कील पच चला कर लगा दे फिर तीनों शिक्तियां आकाश में पहुंच कर गिर जाती हैं—स्वयं नष्ट हो जाती हैं पश्चात् वायुप्रवाह में मिल कर नाश को शाप्त हो जाती हैं अतः विमानसञ्चार अनायास सिद्ध होता है। १६-६७॥

अथ शक्त्युद्गमयन्त्रितिर्णयः—स्रव शक्त्युद्गम यन्त्र का निर्णय देते हैं —
एवमुक्त्वा प्रार्णकुण्डलिनीयन्त्रमतः परम् ।
स्रथ शक्त्युद्गमयन्त्रस्संग्रहेगा निरूप्यते ॥ ६८ ॥

इस प्रकार प्राणकुण्डिलिनी यन्त्र कहकर उससे त्रागे शक्त्युद्गम यन्त्र संप्रह से निरूपित किया जाता है ।। ६८ ।।

उक्तं हि खेटविलासे — खेटविलास में कहा है --

ग्रहभानामष्ट्रशक्तीर्महाव।रुणीशक्तितः श्राकृष्यन्ते पौर्णिमायां कार्तिके मासि वेगतः ॥ ६६ ॥ ग्रकाशकक्ष्यपरिधिकेन्द्रे व्वथ यथाक्रमम् सप्तित्रंशोत्तरशतकेन्द्ररेखापथि ऋमात् ॥ ७० ॥ जलपिञ्जूलिकाशक्त्याकर्षगादितवेगतः तच्छक्तयोऽष्ट्रौ सर्वत्र व्याप्नुवन्ति विशेषतः ॥ ७१ ॥ ग्रन्योन्यशक्तिसंसर्गाद्धिमोद्रे को भयञ्जूरः । भवेत पश्चात् त्रिधा तद्विभागस्स्याच्छिक्तिभेदतः ॥ ७२ ॥ तेष्वेकांशो शीतरसरूपवातो भवेत् ततः। ग्रपरो जलशी (सी?) तस्य सीकराकारमेधते ॥ ७३ ॥ ग्रन्यो भवेद् वातशीतरसप्रावाहिकः क्रमात्। यदा यानस्समायाति केन्द्ररेखापथि क्रमात् ॥ ७४ ॥ वातशीतरसप्रवाहिकशक्तिस्स्ववेगतः विमानशक्तिसर्वस्वमपकर्षति तत्क्षराम् ॥ ७४ ॥

मह नच्त्रों की त्राठ शक्तियां महावारुणी शक्ति से कार्तिक मास में पौर्णमासी में वेग से खींची जाती हैं, त्राकाशकचा सम्बन्धी परिधि केन्द्रों में यथाक्रम १३० वें केन्द्ररेखामार्ग में जल की पिनी रूई जैसी भाप शक्ति—ऋश्रशिक के त्राकर्षण से ऋतिवेग से वे त्राठ शिक्त सर्वत्र विशेष व्याप जाती हैं, एक दूसरे के शिक्तसंसर्ग से भयंकर हिम का उत्थान हो जावे पश्चात् शिक्तभेद से उसका विभाग तीन प्रकार हो जावे, उनमें एक ऋंश शीतरसरूप वायु—ठण्डी भाषमय वायु हो

फिर दूसरी शीत जल की फुनार रूप को प्राप्त हो जाती है, तीसरी शीत वायुधारा को प्रवाहित करने वाली शिक्त । जब विमान केन्द्ररेखा के नीचे के मार्ग में आता है तो शीतवायुधारा को प्रवाहित करने वाली शिक्त स्ववेग से विमानशिक के सर्वस्व—सामर्थ्य को तुरन्त खींच लेती है ॥ ६६-७५ ॥

तथा शीतरसरूपवातशक्तिस्स्वभावतः ।
यानस्थसर्वयन्तृ गां बलमाकर्षति क्रमात् ॥ ७६ ॥
जलस्य सीत्कराकारशक्तिः पश्चात् स्ववेगतः ।
यानमावृत्य सर्वत्रादृश्यं कुर्वीत नान्यथा ॥ ७७ ॥
बलापकर्षगाद् यानपतनं तद्वदेव हि ॥
यन्तृ गां प्राग्गहानिश्च यानागोचरमेव च ॥ ७८ ॥
प्रभवेदेककालेन कष्टात्कष्टतरं ततः ।
तस्मात् तत्परिहाराय यन्त्रं शक्त्युद्गमाभिधम् ॥७६॥
विमाननाभिकेन्द्रस्य मध्ये संस्थापयेद् हृद्यम् ॥ इत्यादि ॥

श्रीर दूसरी शीतरसहर वायु—ठण्डी भाषमय शक्ति अपने स्वभाव से विमान में स्थित यात्रियों के बल को खोंच लेती है, तीसरी जल की फुगरा के आकार वाली शिक्त विमान को घेरकर सब श्रोर उसे अहश्य कर देती है। 'इस प्रकार तीनों शिक्तयों के द्वारा' बल को खींचलेने से विमान गिर जाता है यात्रियों की प्राणहानि और विमान का अहश्य—लापता हो जाना एक साथ कष्ट से अधिक कष्ट हो जावे। अतः उसके परिहार के लिये शक्त्युद्गमनामकयन्त्र विमाननाभि के केन्द्र मध्य में हढहूप से संस्थापित करे।। ५६—७ ।।

उक्तं हि खेटसंप्रहे—कहा है खेटसंप्रइ प्रन्थ में -

कुजार्कशितजाम्भरिबुधमाण्डलिको हरः ।
विश्वप्रकाशकरचेति ग्रहाश्चाष्टावितीरिताः ॥ ८० ॥
कृत्तिका शततारश्च मखामृगशिरास्तथा ।
चित्राश्रवणपुषाश्वीत्यष्टभा इति निर्णिताः ॥ ८१ ॥
स्वस्वसञ्चारपरिधिमण्डलकेन्द्ररेखासु चारतः ।
एते ग्रहाश्च नक्षत्रास्सामीप्यं शरिद क्रमात् ॥ ८२ ॥

कुज — मङ्गल, ऋर्क--सूर्य, शनि, जाम्भारि ?,-शुक्र?, बुध, माण्डलिक-चन्द्रमा, रुरु ?, विश्वप्रका-शक— बृहस्पति ये आठ प्रह कहे गए हैं। कृत्तिका, शततार-शतभिषक्, मखा-मघा, मृगशिरा:-मृगशीर्ष चित्रा, श्रवण, पूषा, अश्वनौ ये आठ दीप्त नच्नत्र निर्णय किए हैं। ये प्रह नच्नत्र अपने अपने सञ्चार-गतिमार्ग के परिधिमण्डल की केन्द्ररेखाओं में गतिक्रम से क्रमशः शरद् ऋतु में समीपता को प्राप्त हुआ करते हैं। । ८०—८२।।

### इस्तलेख कापी संख्या १३-

प्राप्यन्ते चारक्रमेगा तेन शक्तचष्टकं भवेत् ।। इत्यादि ।। प्राप्त होते हैं चार-सञ्चारक्रम से उससे शक्तचष्टक होवे । चारनिबन्धनेष- चारनिबन्धनेष- में भी कहा है—

गिर्गितोक्तप्रकारेगा ग्रहभानां यथाक्रमम् ।
स्वस्वपरिधिमण्डलकेन्द्रे रेखानुसारतः ॥१॥
चारातिचारादिवशात् सामीप्यं केवलं भवेत् ।
शक्तिसंघषंगां तेन भवेदन्योन्यमद्भुतम् ॥२॥
एवमेकैकनक्षत्रग्रहयोश्शक्तिषर्णात् ।
शक्तयोष्ट्रौ प्रजायन्तेत्यन्तशीतघनात्मिकाः ॥३॥ इत्यादि ॥

गणित-गणित ज्योतिष् में कहे प्रकार से यह नच्चत्रों का यथाक्रम अपने अपने परिधिमण्डल केन्द्र में रेखा के अनुसार चार अतिचार-गित सञ्चार आदि के वश केवल-अधिक समीपता हो जावे तो उससे परस्पर अद्भुत शक्तिसंघर्ष हो जावे, इस प्रकार एक एक यह और नच्चत्र के शक्तिसंघर्ष से अत्यन्त शीतमूर्तिरूप आठ शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं।।१ - ३।।

### उक्तं हि शक्तिसर्वस्वे-शक्तिसर्वस्व में कहा है-

कृत्तिकाकुजयोश्शिवतसंघर्षण्वशात् स्वतः ।
काचिच्छक्तच द्गमा नाम शिक्तस्सञ्जायते क्रमात् ॥२॥
तथैव शततारार्कशिक्तसंघर्षण्ने च ।
शीतज्वालामुखी नाम काचिच्छिक्तः प्रजायते ॥५॥
मघा (खा?) शन्योश्शिक्तसंघर्षण्वेगात् तथैव हि ।
शैत्यदंष्ट्राभिधा (दा?) शक्ति जीयते सर्वतोमुखा ॥६॥
तथा मृगशिराबम्भारिशक्तचोर्घर्षण्ने च ।
सञ्जायते शीतरसवातशिकमंहोज्वला ॥७॥
तथैव चित्रा (त्त?) बुधयोश्शिक्तसंघर्षण्कमात् ।
शैत्यहैमाभिधा (दा?) काचिज्जायजे शिक्रस्वला ॥६॥

तथा श्रवरामाण्डलयोश्शक्तिसंघर्षराक्रमात् । जायते स्फोरगी नाम शक्तिश्शीतप्रवाहिका ॥६॥

कृत्तिका नत्तत्र श्रीर मङ्गलग्रह की शिक्तयों के संघर्षवश स्वतः शक्त्युद्मा नामक कोई शिक्त प्रकट हो जाती है वैसे ही शतिभवक नत्तत्र श्रीर सूर्य की शिक्तयों के संघर्ष से शीतज्वालामुखी नाम की कोई शिक्त प्रकट हो जाती है वैसे ही मधा नत्त्रत्र श्रीर शिन प्रह की शिक्तयों के संघर्ष से शैत्यदंष्ट्रा नामक शिक्त सर्वतोमुख उत्पन्न हो जाती है। तथा मृगिशराः नत्त्रत्र श्रीर बम्भारि-प्रजापित वा बृहस्पित ? की शिक्तयों के संघर्ष से शीतरसवातशिक महोज्ज्वला उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही चित्रा नत्त्रत्र श्रीर बुध यह की शिक्तयों के संघर्ष से शैत्यहैमा नामक कोई उज्ज्वल शिक्त उत्पन्न हो जाती है। तथा अवग्र नत्त्रत्र श्रीर माण्डल-मण्डलवृत्रवाले चन्द्र ? की शिक्तयों के संघर्ष से स्फोरगी नामक शीतप्रवाहिका शिक्त उत्पन्न हो जाती है।।४-६॥

पूषारुक्तयोश्शिक्तिसंघर्षग्वशात् तथा।
संजायते शीतघनरसशिक्तमंहोमिला।।१०।।
विश्वप्रकाशाश्विन्योश्च शिक्ततंधर्षग्वशात् स्वतः।
शैत्यमण्डूिकनी नाम काचिच्छिक्तः प्रजायते।।११॥
शैत्योद्गमाभिधा शिक्तिश्शोतज्वालामुखी तथा।
शैत्यदंष्ट्रा शीतरसज्वालाशिक्तस्तथैव च।।१२॥
शैत्यदंष्ट्रा शीतरसज्वालाशिक्तस्तथैव च।।१२॥
शैत्यमण्डूिकनी चेति शक्तयोष्टी प्रकीतिताः।।१३॥
ताश्चान्योन्ययोगेन ऋतुकालानुसारतः।
भिद्यन्ते षट् प्रकारेग शिक्तभेदस्ततोभवेत्।।१४॥

पूषा-रेवती नचत्र ख्रोर रुस्क ? की शक्तियों के संघर्षवश शीतघनरसशक्ति महोर्मिला-नदीतरङ्गोंवाली उत्पन्न हो जाती है, विश्वप्रकाश ? ख्रोर ख्रश्चिनियों की शक्ति के संघर्षवश शैत्यमण्डू-किनी नामक कोई शक्ति प्रकट हो जाती है। शैत्योद्गमनामक शक्ति, शीतज्वालामुखी, शैत्यदंष्ट्रा, शीतरमज्वालाशक्ति, शैत्यहेमा, रफोरणी, शीतघनरसात्मिका, शैत्यमण्डूकिनी ये ख्राठ शक्यिं कही हैं वे ख्रन्योन्य के सम्बन्ध से ऋतुकालानुसार भिन्न भिन्न होती है शक्तिभेद तो छः प्रकार का है।।१०-१४।।

तदुक्तमृतुकल्पे —वह ऋतुकल्प प्रन्थ में कही है —

वसन्ते पञ्चधा ग्रीष्म ऋतौ सप्तप्रकारतः। ग्रष्टधा वार्षिके तद्वत् त्रिधा शरिद विश्तिः।।१४।। हे (है?) मन्ते दशधा प्रोक्तो द्विधा शिशिरतौ क्ष क्रमात्। एवं क्रमेशा भिद्यन्ते शक्तयष्षट् प्रकारतः।।१६।। त्रिधा यदुक्तं शरिद शक्तिभेदोत्र शास्त्रतः। तत्स्वरूपं प्रसङ्गत्या संग्रहेगा निरूप्यते ॥१७॥ पश्चादादित्यिकरगासम्पर्कात् ता यथाक्रमम्। विभिद्यन्ते त्रिधा सम्यक् शिक्तसम्मेलनकमात्॥१८॥

वसन्त में पांच प्रकार की गीष्म ऋतु में सात प्रकार से वर्षा ऋतु में आठ प्रकार की शरद् ऋतु में तीन प्रकार की कही हैं। हेमन्त ऋतु में दश प्रकार की कही शिशिर ऋतु में दो प्रकार की। इस कम से शिक्तियां छः प्रकार से विभक्त होती हैं। शरद् ऋतु में जो शिक्तिभेद तीन प्रकार का है उसका स्वरूप प्रसङ्ग से संचेप से निरूपित किया जाता है, पश्चात् सूर्यिकरण् के सम्पर्क से यथाक्रम तीन प्रकार से विभक्त हो जाती हैं शिक्तिसम्मेलन के कम से।। १५—१८।।

तासां नामानि शास्त्रोक्तप्रकारेगाभिवर्ण्यते । शीतज्वाला शैत्यदंष्टृा तथा शैत्योद्गमा क्रमात् ॥ १६ ॥ सम्मिलित्वा शीतरसवातशक्तिरभूत् स्वतः । एवं शैत्यरसज्वाला शैत्यहेमा च स्फोरगी ॥ २० ॥ मिलित्वैता वारिशीतसीकरा शक्तितां ययुः । तथा शीतघनरसा शैत्यमण्डूकिनी क्रमात् ॥ २१ ॥ परस्परं मिलित्वाथ महावेगेन तत्क्षगात् । शीतवातरसप्रवाहिकशक्तित्वमापतुः ॥ २२ ॥ एवं शरदि शक्तीनां त्रैविध्यं शास्त्रतस्समृतम् ॥ इत्यादि ॥

उनके नामों को शास्त्र में कहे प्रकार से वर्णित करते हैं। शीतज्ञाला शैत्यदंद्रा शैत्योद्गमा मिलकर शीतरस वातशिक हो गई, इसी प्रकार शैत्यरस ज्वाला शैत्य हेमा स्फोरणी मिलकर वारिशीत श्रक्ति को प्राप्त हो गईं और शीतघन रसा शैत्यमण्डू किनी परस्पर मिलकर महावेग से तत्वण शीतज्ञात रस प्रवाहित शक्तिता को प्राप्त हो गईं इस प्रकार शरद्ऋतु में शिक्तियों की त्रिविधता शास्त्र से कही गई है। १६—२२।

यन्त्रस्वरूपमुक्तं यन्त्रसर्वस्वे —यन्त्रस्वरूप कहा है यन्त्रसर्वस्व प्रन्थ में —

शक्तित्रयविनाशार्थं यन्त्रशक्त्युद्गमाभिधाम् (दम्?) ॥२३॥ संग्रहेण यथाशास्त्रं यथामित निरूप्यते । यन्तृ गां च विमानस्य सप्रमाणं यथाविधि ॥ २४ ॥ ग्रादावावरको कुर्याच्छैत्यग्राहकलोहतः । संकोचनिवकासनकीलकद्वयबन्धनम् ॥ २५ ॥ कुर्याद् विमानावरणाग्रेन्त्यभागे च शास्त्रतः। उभयोर्मध्यदण्डाग्रे सन्धिकीलीं प्रकल्पयेत् ॥ २६ ॥

शीतघ्नदर्पणात् पश्चात् कुर्यान्नालत्रयं क्रमात् ।
यन्त्रस्थानादूर्ध्वमुखे पाश्वयोष्ठभयोरपि ॥ २७ ॥
विमानयन्ता (त्र्वो ?)वरणावावृत्यैव यथाविधि ।
नालत्रयं विमानेस्मिन् स्थापयेत् सुदृढं यथा ॥ २८ ॥
शीतवातायनीनालतन्त्रीन् नालत्रयान्तरे ।
सन्धारयेत्तथैवाग्रे भ्रामणीचक्रमप्यथ ॥ २६ ॥
यावच्छिक्तत्रयं व्योमयानमावृत्य वेगतः ।
यानशक्ति हरेत् तावद् यानावरकतः क्रमात् ॥ ३० ॥

उपर्युक्त घातक तीन शक्तियों के विनाशार्थ यन्त्रशक्ति-उद्गमानामक को संद्येप से यथाशाम्त्र यथामति निरूपित की जाती है। विमान के यात्रियों के सप्रमाण आदि में शैत्यग्राहक लोहे से दो आव-रक—रचक करे। बन्द करने खोलने के साधनभूत दो कीलबन्यन भी विमानावरण के आगे और सामने अन्तवाले भाग में शास्त्रशिति से दोनों के मध्यद्ग्ड के अप्रभाग में सन्धिकीली को बनावे। पश्चात् शीत-नाशक द्र्पण से क्रम से तीन नाल करे चालक के स्थान के ऊपर की ओर दोनों पाश्चों में भी करे। विमानचालक दो आवरणों को डालकर यथाविधि इस विमान में तीन नाल स्थापित करे, शीतवाता-यनीनाल तारों को तीनों नालों के अन्दर लगावे तथा आगे आमणीचक्र भी लगावे। तीनों शक्तियों के अनुरूप विमान को वेग से आवृत कर विमानयान की शिक्त को हरण करे। तब तक विमानयान के आवरक से कमश:—॥ २६—३०॥

निवारयेत् तच्छिक्तवेगं निश्शेषं शीघ्रतः क्रमात् ।
वेगात् संचालयेद् विकसनकीलीं यथाविधि ॥ ३१ ॥
ग्रादावावरकं तेन यन्तृ गां प्रभवेत् स्वतः ।
पश्चाद् विमानावरकं समग्रं भवित ध्रुवम् ॥ ३२ ॥
ततश्शिक्तत्रयं व्योमयानस्यावरकोपिर ।
ग्रामुलाग्रं व्याप्य वेगात् तस्योद्धेगं किर्ष्यित ॥ ३३ ॥
पश्चात् सम्भ्रामयेद् वेगाद् भ्रामगीचक्रमद्भुतम् ।
चक्रवेगस्समाहृत्य शिक्तवेगं शनैश्शनैः ॥ ३४ ॥
शोतवातायनीनालतन्त्रीगां सम्मुखं यथा ।
प्रेषयेत् तिन्त्रमूलकीलकान् भ्रामयेत्ततः ॥ ३४ ॥
पश्चाक्तयवेगस्तु पश्चान्नालत्रयान्तरे ।
प्रविश्य बाह्याकाशेथ तन्मुखाल्लयमेधते ॥ ३६ ॥
ग्रवश्य बाह्याकाशेथ तन्मुखाल्लयमेधते ॥ ३६ ॥
ग्रदश्यत्विनवृत्तिश्च प्रभवेदेककालतः ॥ ३७ ॥
ग्रदश्यत्विनवृत्तिश्च प्रभवेदेककालतः ॥ ३७ ॥
तस्माच्छवत्युद्गमनाम यन्त्रमुक्तं यथाविधि । इत्यादि ॥

उस शिक्तियेग को निःशेष शीघ्र निवृत्त करे। विकसनकीली को यथाविधि वेग से सङ्चारित करे, आदि में यन्ताओं का आवरक स्वतः हो जावे। फिर समय्र विमानावरक निश्चित हो जाता है। फिर विमान यान के आवरक के ऊपर तीनों शिक्तयां मूल से अप्रभाग तक व्याप्त करके वेग से उसका उद्वेग करेंगी पश्चात् वेग से अंगुल श्रामणी कील को घुमावे। चक्रवेग शिक्तवेग को धीरे धीरे इकट्ठे करके शोतवातायनी नालतारों के सम्मुख प्रेरित करदे तारों के मूल कीलें-पेंच घुमादे उन तीनों शिक्तयों का वेग तो पश्चात् तीन नालों के अन्दर प्रविष्ट होकर बाहिरी आकाश में उस मुख से लय को प्राप्त हो जाता है। चालक यात्रियों का त्राण तथा यानरचण अदृश्यत्व होने वाले संकट की निवृत्ति हो जावे एक काल में उससे शक्त्युद्गम यन्त्र यथाविधि कहा है। ३१-३०॥

शैत्यप्राहकलोहमुकं लोहतन्त्रे – शैत्यप्राहक लोहा लोहतन्त्र में कहा है —

चन्द्रोपलं कौडिकसोमकन्दे विश्वावसुं कौख्रिकचन्द्रमास्ये । वार्ध्यश्वकं वारुणपञ्चकुड्मले सिंहास्यकं शङ्कलवाङ्कपाले (णे?) ॥ ३८ ॥ एतान् समांशान् परिशोधितान् कमात् संगृह्य शुण्डालकमूषमध्ये । सम्पूर्यं चञ्चमुखकुण्डगर्भे संस्थाप्य पञ्चाननभस्त्रिकामुखात् ॥ ३६ ॥ वेगेन संगाल्य च तद्रसं शनैर्यन्त्रास्यमध्ये परिपूरयेत् कमात् । एवं कृते शुद्धमतीवसूक्ष्मं भवेत् सुशैत्यग्राहकलोहमद्भुतम् ॥ ४० ॥ इत्याद्रि ॥

चन्द्रोत्पल—नीलोत्पल—नीलोफर, क्रौडिक—वाराही कन्द्र या गेएडे का सींग, सोमकन्द ?, विश्वात्रसु ? धातुविशेष ?, क्रौक्रिक—कृत्रिम लोहा, चन्द्रमास्य—चन्द्रकान्त पत्थर ?, वार्ध्यश्वक वाध्रयश्वक—तीक्ष्ण लोहा ?, वरुण —वरना वृत्त या थूहर, पत्रकुडमल —पत्रकतो ? सिंहास्य —वासा, शङ्कलवा—शङ्करवास—भीमसेनी कपूर, श्रङ्कपाल—शङ्करवाला, धात्री—श्रांवला । इन्हें शोधित समानांश में लेकर शुण्डालकमूषा के मध्य भा कर चञ्चसुख कुण्ड के मध्य में रख कर पत्रसुखवाली भित्रकामूल से वेग से गला कर उसके रस को धीरे से यन्त्रके मुख में भरदे तो शुद्ध अतीवसूक्ष्म सुशैत्य प्राहक लोहा हो जावेगा ॥ ३८-४० ॥

शीतव्नदर्पणमुकः दर्पणप्रकरणे—शीतनाशक दर्पण कहा है दर्पणप्रकरण में—
सीसं कपालि वरचन्द्रमास्यं पञ्चाङ्गुलि शैशिरिकं तृगाङ्गम्।
क्षारत्रयं गुद्धं(रं?) सुवचंलं सिञ्चाणुकं सूक्ष्मतरं च वालुकम् ॥ ४१॥
बम्भारिकं चाञ्चिनिकं कुरङ्गं पञ्चोमिकं चन्द्ररसं शिवारिकम्।
एतान् समाहृत्य समांशतः क्रमात् विशोधितान् सेंहिकमूषमध्ये॥ ४२॥
सम्पूर्यं पद्माकरकुण्डगर्भे संस्थाप्य शूर्पोदरभस्त्रिकामुखात्।
संगाल्य कक्ष्यत्रिशतोष्णतः क्रमाद् रसं समाहृत्य शनैर्यथाविधि ॥४३॥
सम्पूरयेद् यन्त्रमुखान्तरे क्रमादेवं कृते गुभ्रमितहढं लघु।
भवेत् सुशीतष्टनकदर्पणं ततश्गुभ्रं सुसूक्षमं सुमनोहरं च॥ ४४॥ इत्यादि॥

सीसा, कपालि ? कपाली—विडङ्ग या कपाल—तालमखाना, चन्द्रमास्य—चन्द्रकान्त मणि ?, पञ्चागुलि—प्रञ्चांगुल—एरण्ड, शैशारिक—शैशोरिक—निम्बबीज, तृणाङ्ग—तृणमूल—गन्धतृण ?,

नौदासर, यवचार सञ्जीखार, शुद्ध सौख्वलनमक, सिद्धागुक ?, श्रवितसूक्ष्म बालु । बन्भारिक ?, श्रञ्जनिक— सुरमा, कुरङ्ग—श्रक्करा, पञ्चोमिक ?, चन्द्ररस—काम्पिल्लक रस ?, शिवारिक ? इनको समान लेकर कम से शोधकर सैंहिक मूण बोतल मध्य में भर कर पद्माकर कुण्डगर्भ में रख कर शूर्पोद् भित्रका मुख से ३०० दर्जे की उष्णाता से गला कर पिचला रस धीरे से लेकर यन्त्रमुख के अन्दर क्रम से भर दे ऐसा करने पर शुश्च अतिहड इल्का शीतहन दुर्पण सूक्ष्म सुमनोहर हो जावे ॥ ४१-४४ ॥

श्रथ वक्रप्रसारण्यन्त्र:—श्रव वक्रप्रसारण् यन्त्र कहते हैं—
उक्त्वा शक्त्युद्गमयन्त्रं संग्रहेण् यथामित ।
वक्रप्रसारणं नामयन्त्रमद्य प्रचक्षते ॥ ४५ ॥
शक्त्युद्गम यन्त्र संत्तेष से यथामित कह कर वक्रप्रसारण् यन्त्र श्रव कहते हैं ॥ ४४ ॥
उक्तं हि क्रियासारे—क्रियासार में कहा ही है—

विमानच्छेदनार्थं यच्छत्रुभिः कृतिमान्मिथः ।
पथियानाभिमुखतः दम्भोलिस्स्थाप्येत यदि ॥ ४६ ॥
यन्ता मुकुरयन्त्राद्यैस्तद्विज्ञायाथ तत्क्षगात् ।
तत्स्थानं दूरतस्त्यक्त्वा स्वविमानं यथाविधि ॥ ४७ ॥
वक्रप्रसारगाच्छीघ्रं योजयेदन्यमार्गतः ।
तस्माद् यानाधारपार्श्वे कीलचक्रैर्यथाविधि ॥ ४८ ॥
वक्रप्रसारगां नामकीलयन्त्रं नियोजयेत् ॥ इत्यादि ॥

गुष्तकृत्रिम उपाय से शत्रुश्रों ने विमान के छेदनार्थ मार्ग में विमान के सामने दम्भोलि-वन्न लोहे श्रादि से बना घातक (तारपीडो जैसा) पदार्थ यदि फेंक दिया गिरा दिया तो चालक मुकुर-द्र्पण यन्त्र श्रादि से उसे जान कर उस स्थान को दूर से त्याग कर अपने विमान को वक्रप्रसारण—टेढा चलानेवाले यन्त्र अन्यमार्ग से शीघ्र युक्त करे, अतः विमानयान के आधार पार्श्व में कीलचकों से यथा-विधि वक्रप्रसारण यन्त्र को युक्त करे।। ४४-४८॥

तदुकं यन्त्रसर्वस्वे —वह कहा है यन्त्रसर्वस्व प्रन्थ में —

यानिवच्छेदनार्थाय शत्रुभिस्सित्तवेशितैः ॥ ४६ ॥ दम्भोल्याद्यष्टयन्त्रैर्यदपायस्सम्भवेत् क्रमात् । तदपायिनवृत्त्यर्थं विमानस्य यथाविधि ॥ ५० ॥ वक्रप्रसारगां नाम कीलयन्त्रमिहोच्यते । लोमशाश्वत्थसञ्जातशुल्वषोड्शभागके ॥ ५१ ॥ लघु क्ष्विङ्कात्रयं पञ्चैकांशाञ्जनिकमेव च । सम्मेल्य शतकक्ष्योष्णवेगात् संगालयेत् ततः ॥ ५२ ॥ प्रारारताम्रं प्रभवेत् स्वगांकारं दृढं लघु । वितस्तित्रयमायामं वितस्तित्रयमुन्नतम् ॥ ५३ ॥

वर्तुं लं कारयेच्चक्ं नालदण्डेन योजितम्। यानस्येषादण्डम्लगुहावर्ते यथाविधि ॥ ५४॥ चतुरङ्गुलमायामं बाहुमात्रं मनोहरम्। कृकचाङ्गुलचक्रभयष्षोडशेभ्यो यथाविधि ॥ ५५॥

विमान यान के नाशार्थ शतुत्रों द्वारा डाले हुए दम्भोलि आदि आठ यन्त्रों से नाश सम्भव है उस नाश की निवृत्ति के अर्थ विमान का वक्रप्रसारण कील यन्त्र यहां कहते हैं। लोमश—कसीस, अश्वत्थ सञ्जात-पीपल की लाख या गोन्द, शुल्व – ताम्बा १६ भाग,लघु-काला अगर ३ भाग,हिन्वङ्का-लोह विशेष या जस्ता १, ५, आञ्चिनक—सुरमा १ भाग मिला कर १०० दर्ज की उष्णता से गलावे, फिर यह आरावाला ताम्र स्वर्ण के आकार का हल्का हट हो जाए, ३ बालिश्त लम्बा ३ बालिश्त ऊंचा गोल चक्र करावे नालदण्ड से युक्त करे यान के ईषादण्ड मूल गहरे घेरे में यथाविधि ४ अंगुल मीटा बाहु-मात्र लम्बा मनोहर १६ क्रकचांगुलचक्र—आरांगुल वाले चक्रों से यथाविधि—॥ ४६-५५॥

प्रतिष्ठितं तैलसंशुद्धं दण्डद्वयमुखान्तरे। चक्रमूलं समारभ्य यद्वण्डान्तरतः कृमात्।। ५६।। यानस्येषादण्डमूलगुहावर्तस्थनालयोः । प्रष्ट्रधाङ्गुलचक्रभ्यः कृतमार्गानुसारतः।। ५७॥। त्रिपर्वसिन्धसंयुक्तशलाकान् तैलसंस्कृतान्। सन्धार्य विध्वत् पश्चात्तदन्ते शास्त्रतः व्यमात्।। ५८॥। चक्रसिन्धं प्रकल्प्याथारारचक्रमुखान्तरे। कीलीं सन्धारयेत् सम्यगुभयोः पार्श्वयोः कृमात्।।५६॥ मध्ये धूमप्रसारग्विलकौ पार्श्वयोस्तथा। सन्धारयेत् तथा धूमबन्धने कीलद्वयम्।।६०॥

प्रतिष्ठित तैल से शुद्ध दो दण्डों के मुख के अन्दर चक्रमूल को आरम्भ कर दण्डों के अन्दर से विमान के ईषादण्ड —धुरा दण्ड मूल के गुहावर्तस्थ दो नालों में आठ अंगुल वाले चक्रों से मार्ग के अनुसार बनाए तीन पर्वसन्धिसंयुक्त तैल से संस्कृत रालाकाओं को लगा कर फिर उनके अन्त में चक्र- सन्धि बना कर आरावाले चक्रमुख में दोनों पाश्वों में कीली लगावे; बीच में धूमप्रसारण दो कीलें दोनों पाश्वों में लगावे तथा धूम को रोकने की दो कीलें भी लगावे ।। ५६--६० ।।

सन्धितन्त्रीचकृवर्गेंस्तत्तन्मार्गानुसारतः ।
परस्परं सन्धिसंयोजनकीलीनिबन्धनम् ॥ ६१ ॥
कारयेत् सरलेनैव तत्तत्स्थानप्रमाणतः ।
बाहुमात्रे ताम्प्रपीठे एतत्सर्वं यथाविधि ॥ ६२ ॥
प्रकल्प्याधारपार्श्वेथ विमानस्य हढं यथा ।
संस्थापयेद् यथाकामं प्रश्चात् कालानुसारतः ॥ ६३ ॥

सार्पतिर्यंग्दण्डवक् गितभेदादिभिः कृमात् ।
विमानं चोदयेद् बुद्धचा पुरोभागस्थचकृतः ।। ६४ ।।
तथैवान्यैः कीलकादिसहायैरिप शास्त्रतः ।
एतद्यन्त्रसहायेन भवेद् वकृगितः कृमात् ।। ६४ ।।
विमानस्यातिवेगेन तेन दम्भोलिकादिभिः ।
सम्भवापायनाशस्तु तत्क्षणादेव जायते ।। ६६ ।।
विमानरक्षणं तस्माद् यन्तृ णां च विशेषतः ।
भवेत् तस्मात् संग्रहेण यथावच्छास्त्रतः कृमात् ।। ६७ ।।
वक्प्रसारणं नामयन्त्रमुक्तं मनोहरम् ।। इत्यादि ।।

सन्धि तन्त्री चक्रवर्गों से उस उस मार्ग के अनुसार परस्पर सन्धि संयोजन कीली का निबन्धन उस उस स्थान के प्रमाण से सरलरूप में करे बाहुपरिमाण लम्बे के पीठ में यह सब यथाविधि रच कर विमान के आधार पार्श्व में दृढ यथेष्ट स्थापित करे। पश्चात् समयानुसार सर्प की भांति तिरछे द्ण्ड जैसी वक्रगति भेद आदि से विमान को बुद्धि से सामने के भाग वाले चक्र से प्रेरित करे तथा अन्य कील आदि सहायक से भी शास्त्रानुसार इस यन्त्र की सहायता से वक्रगति विमान की अतिवेग से दम्भोलि—( तारपीडो) जैसी वस्तुओं से होने वाले अनिष्ट का नाश तत्त्रण हो जाता है विमान की तथा विशेषतः चालक और यात्रियों की रच्चा होजावे अतः शास्त्रानुसार संचेपसे मनोहर चक्रप्रसारण यन्त्र कहा है। ६१--६७।।

अथ शक्तिपञ्जरकीलयन्त्रनिर्णयः --- अब शक्तिपञ्जरकीलयन्त्र का निर्णय देते हैं --

एवमुक्त्वा वक्रप्रसारग्यन्त्रमतः परम् । शक्तिपञ्जरकीलकयन्त्रमद्य प्रचक्षते ॥ ६८ ॥

इस प्रकार वक्रप्रसारण यन्त्र कहकर इससे आगे शक्तिपञ्जरकील यन्त्र अब कहते हैं। तदुक्तं क्रियासारे—यह वह क्रियासार प्रन्थ में कहा—

विमानसर्वाङ्गसन्धिस्थानभेदेषु शास्त्रतः ।
विमानाङ्गेषु सर्वत्र ग्रामूलाग्रं यथाविधि ॥ ६६ ॥
विद्युत्सञ्चोदनार्थाय तत्तत्कालानुसारतः ।
शक्तिपञ्जरकीलकयन्त्रसंस्थापनं क्रमात् ॥ ७० ॥
विमानमध्यकेन्द्रेथ कुर्याच्छास्त्रविधानतः ॥ इति

विमान के सब अङ्गों के भिन्न भिन्न सिन्धिस्थानों में शास्त्र से विमान के अङ्गों में सर्वत्र मूल से अप्रभाग तक यथाविधि विद्युत को प्रेरित करने के अर्थ उस उस समय के अनुसार क्रम से शक्ति-पञ्जर कीलक यन्त्र का संस्थापन विमान के मध्यकेन्द्र में विधान से करे ।। ६६—७०।।

तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे — यह वह यन्त्रसर्वस्व प्रन्थ में कहा है — विद्युत्सञ्चोदनार्थाय यानसर्वाङ्गसन्विषु ॥ ७१॥ शक्तिपञ्जरकीलकयन्त्रनिर्णयमुच्यते ।
कान्तकौद्धिकलोहान् त्रीन् दशाष्ट्रनवभागतः ॥ ६२ ॥
सम्पूर्य मूषिकामूषामुखे पश्चाद् यथाविधि ।
निधायातपकुण्डेथ शतकक्ष्यमोष्णतः क्रमात् ॥ ७३ ॥
सङ्गाल्य तन्मुखे विद्युच्छिक्ति संयोजयेद् दश ।
ततो यन्त्रमुखे वेगात् पूरयेदेकतः क्रमात् ॥ ७४ ॥
अत्यन्तमृदुलं शुद्धं शक्तिगर्भाभिधं (दं ?) हढम् ।
भवेल्लोहं तेन यन्त्रं कुर्यात् तिद्विधरुच्यते ॥ ७४ ॥

विद्युत् को प्रेरित करने के अर्थ विमानयान के सर्वाङ्ग की सन्धियों में शिक्तपञ्चर कीलकयन्त्र का निर्णय कहा जाता है। कान्त—अयस्कान्त, कौञ्चिक—कृत्रिम लोह विशेष, लोह—साधारण लोहा इन तीनों को १०, ८, ६ भागों से मूषिका आकार की मूषा—बोतल के मुख में भरकर पश्चात् यथाविधि आतपकुरू में खकर १०० दर्जे की उष्णता से कम से गलाकर उसके मुख में विद्युत् शिक्त १० संख्या में युक्त करे फिर यन्त्रमुख में वेग से एक वार भर दे, अत्यन्त मृदुल शुद्ध शिक्तगर्भ नामक लोहा वह हो जावे उस से यन्त्र बनावे उसकी विधि कही जाती है—विधि कहते हैं। ७१-७५।

बाहुमात्रमुन्नतं तावदायामं द्रोणिवत् सुधीः ।
पीठं कुर्याच्छिक्तगर्भलोहेनैव यथाविधि ॥ ७६॥
पीठमूले तथामध्ये तदन्ते च यथाक्रमम् ।
स्रर्धचन्द्राकारमुखकीलस्तम्भान् दृढं यथा ॥ ७७॥
स्रादौ संस्थापयेत् पिट्टकां ताम्रिनिमिताम् ।
संयोजयेत् ततः कीलशङ्कुभिर्बन्धयेद् दृढम् ॥ ७८॥
तन्त्रीन् शलाकान् तच्छिक्तगर्भलोहेन शास्त्रतः ।
सिच्छद्रदण्डनालान् त्रीन् (त्री?)कृत्वा पश्चाद् यथाविधि ॥७६॥
दण्डिछदेषु सर्वत्र शलाकान् योजयेत् ततः ।
सप्रमाणं लोहतन्त्रीं शलाकोपरि वेष्ट्येत् ॥ ८०॥

बाहुमाप में ऊंचा बाहुमाप लम्बा द्रोणी हाण्डी की भांति पीठ—विमानस्थली बुद्धिमान् उस शिक्तगर्भ लोहे से ही यथाविधि बनावे। पीठ के मूल में मध्य में और अन्त में यथाक्रम अर्धचन्द्राकार मुखवाली कीलों के स्तम्भों को टढ़रूप में आदि में संस्थापित करे पश्चात् ताम्बे से बनी पट्टिका को लगावे फिर कील शङ्कुओं से बान्ध दे, तारों को शलाकाओं को उस शिक्तगर्भ लोहे से शास्त्रानुसार छिद्रसिहत दण्डरूप नालों को तारों को बनाकर पश्चात् यथाविधि दण्डों के छिद्रों में सर्वत्र शलाकाओं को जोड़ दे फिर माप से लोहे के तारों को शलाकाओं के अपर लपेट दे।। ७६—६०।

वर्तुं लं पञ्जरं तेन भवेत् सुदृढमद्भुतम् । तत्पञ्जरं ताम्रपट्टिकोपरि स्थापयेत् ततः ॥ ५१ । विद्युच्छिक्ति पञ्जरस्याधोभागे न्यसेत् क्रमात् ।
पञ्जरस्यशलाकानां तन्त्रीग्णामिष शास्त्रतः ॥ ६२ ।
विद्युत्सिक्चोदनार्थाय कीलकं स्थापयेत् तथा ।
विमानस्थाङ्गयन्त्राग्णां द्वात्रिशत्यंद्विषु (धिषु ?)क्रमात् ॥६३॥ विद्युत्संचोदनार्थायोपसंहारार्थंमेव च ।
श्रमुलोमिवलोमाभ्यां द्वात्रिशत्कीलकान् क्रमात् ॥ ६४ ॥ सन्धारयेत् सूक्ष्मकीलीं शङ्कुभिस्सुदृढं यथा ।
विद्युत्रयोगं सर्वत्र कर्नुं तेन यथोचितम् ॥६४॥ भवेद् विमाने शास्त्रोक्तरीत्या स्वेष्टप्रकारतः ।
दिवप्रभेदेन सर्वत्र गतिवैचित्रचतः क्रमात् ॥६६॥ भवेच्चोदियनुं व्योमयान तस्माद् यथाविधि ।
तस्मादुक्तं समासेन विद्युत्पञ्जरयन्त्रकम् ॥६७॥

इससे पट्नरगोल सुदृढ़ श्रद्भुत हो जावेगा उस पट्जर को ताम्बे की पट्टिका के उर स्थापित करदे पुनः पट्जर के नीचले भाग में विद्यु त्राक्ति को रखदे क्रमशः पट्जरस्थ शलाकाश्चों तारों के भी (अन्दर) शास्त्र से निद्युत् को प्रेरित करने के अर्थ कील-पेंच स्थापित करे—लगावे। विमान में स्थित श्रङ्गयन्त्रों के ३२ पैरों में—नीचलेभागों में कम से निद्युत् को प्रेरित करने के अर्थ और उपसंहार-सङ्कोचकरने खींच लोने के अर्थ भी अनुनोम—सीचे विलोम—उल्दे प्रकार से ३२ कीलों—पेंचों को क्रम से सूक्ष्मकील शंकुश्चों से दृढ़ लगादे इससे शास्त्रोक्त रीतिसे विमान में विद्य त्का यथोचित और स्वेच्छानुसार प्रयोग करना हो सकता है। दिशा के भेद से सर्वत्र विचित्र गित से विमान यान को प्रेरित करना हो सके अतः यथा-विधि संन्तेप से विद्युत्यट्जर कहा गया है। । ८१—८७।

श्रथ शिर:कीलकयन्त्रनिर्ण्य:—श्रब शिर:कीलकयन्त्रनिर्णय करते हैं — इत्युक्त्वा शक्तिपञ्जरयन्त्रमद्य यथाविधि । संग्रहेण शिर:कीलकयन्त्रं सम्प्रचक्षते ॥८८॥

शक्तिपञ्जर यन्त्र कहकर श्रव यथाविधि संत्तेप से शिरःकीलकयन्त्र को कहते हैं ॥८८॥ तदुक्तं क्रियासरे—वह क्रियासारमन्थ में कहा है—

> विमानोपर्यशनिपातं मेघवृन्दाद् भवेद् यदा । तदा विनाशमायाति व्योमयानोतिशीघ्रतः ॥८६॥ तस्मात् तत्परिहाराय शिरःकीलकयन्त्रकम् । शिरोभागे विमानस्य स्थापयेच्छास्त्रतः क्रमात् ॥६०॥ इत्यादि ॥

निमान के ऊपर मेघराशि से विद्युत् का गिरना जब हो तब विमान श्रति शीच्च नाश को प्राप्त हो जाता है श्रतः उसके परिहार के लिये शिरःकीलकयन्त्र विमान के शिरोभाग में शाश्त्र से स्थापित करे।।=६—६०।। . यन्त्रश्वरूपमुक्तं यन्त्रसर्वरेने—यन्त्रश्वरूप यन्त्रसर्वश्व में कहा है—
यदपायो विमानस्य भवेदशिनपाततः ।
तदपायनिवृत्त्यर्थं शिरःकीलकयन्त्रकम् ॥६१॥
सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्यामि शास्त्रोक्तेनैव वर्त्मना ।
यावत्प्रमाणां यानस्य शिरसस्तावदेव हि ॥६२॥
कुर्याच्छित्रं शलाकाद्यैलीहावरणतः कमात् ।
विषकण्ठाख्यलोहेनैवान्यया निष्फलं भवेत् ॥६३॥
तेनैव बाहुमात्रेण तद्दण्डं पीठमेव च ।
कुर्याच्चकाकृति पश्चाद् वकतुण्डिलोह्तः ॥६४॥
तिचककोलकान् कृत्वा त्रीन् विमानस्य शास्त्रतः ।
श्रादौ मध्ये तथा चान्ते स्थापयित्वा ततः परम् ॥६४॥

विद्युत् के गिरने से जिससे कि विमान का विनाश हो जाता है उस विनाश या विगाइ की निवृत्ति के अर्थ शिर:कीलकपन्त्र संत्तेप से शास्त्र मार्ग से कहूंगा, जितना माप विमान के शिर का हो उतने माप की छत्री शालाका आदि से लोहे के आवरण से करे विषकएठ नामक लोहे से करे अन्यथा निष्फलता होजावे। उसी लोहे से बाहुमाप से उसके द्यंडे और चकाकार पीठ को बनावे पश्चात् वकतुष्ढ लोहे से तीन चकवाली तीन कीलों को करके विमान के आदि में मध्य में और अन्त में स्थापित करके फिर—॥६१-६५॥

सदण्डं स्थापयेच्छत्रि कीलद्वयमध्यतः ।
मिणामिग्निकुठाराख्यं लोहपञ्जरसंयुतम् ॥६६॥
किरीटवत्तिच्छरिस स्थापयेत् सरलं यथा ।
त्रिचक्रकीलभ्रमणकीलकं यन्तृपार्श्वतः ॥६७॥
स्थापित्वा यथाशास्त्रं कुलिशध्वंसलोहतः ।
कृत्वा तन्त्रीन् मिण्स्थाननालरन्ध्राद् यथाविधि ॥६६॥
त्रिचकभ्रामणी कीलस्थानामूलाविध कमात् ।
समाहृत्याथ तत्स्थानमध्ये सन्धारयेत् ततः ॥६६॥
तन्मुखे शब्दनालं च सकीलं स्थापयेद् हृदम् ।
सुरिञ्जकादर्पणेन तद्यन्त्रावरणं सुधीः ॥१००॥

दो कीलों के मध्य में द्र्या हित छत्री स्थापित करे, अग्निकुठारनामक मिंग लोहप्य से युक्त मुकुट की भांति शिर में—विमान के शिरोभाग में सरल स्थापित करे। तीन चक्रांवाली—पेचों को घुमाने वाली कील चालक के पास यथाशास्त्र स्थापित करके कुलिश ध्वंस (वक्रध्वंसक—विद्युत् का नाश करने वाले) लोहे से तारों को मिंग्स्थान नाल के छिद्र से यथाविधि त्रिचकञ्चामगीकीलस्थ मूल तक यथाविधि लाकर उनमें स्थान के मध्य में जोड़ दे, फिर उनके मुख में कीलसहित शब्दनाल स्थापित करे, सुरिकिजकादर्पण से यन्त्र का आवरण बुद्धिमान्—॥६६-१००॥

जाता है।

कुर्याच्छास्त्रोक्तविधिना परचादावरयेद् हृढम् ।

यदा स्यादशिनपातसूचकं घनगिजितम् ॥१०१॥

तत्क्षणाद् यन्त्रावरणदर्पणस्त्रुटितो (तं?)भवेत् ।

परचात् तन्त्रीमुखनालरन्धाच्छब्दः प्रजायते ॥१०२॥

ग्रत्यन्तचलनं तेन भवेत् तन्त्र्यां स्वभावतः ।

हरयन्ते यन्तृणां याने चिह्नान्येतान्यथाक्रमात् ॥१०३॥

पतत्यशिनपातोद्य इति मत्वातिशीघ्रतः ।

त्रिचक्कीलभ्रमणां कुर्यादत्यन्तवेगतः ॥१०४॥

भ्राम्यते तेन तच्छत्री शतिलङ्कप्रमाणतः ।

परचात् तन्मिणिकीलं च भ्रामयेद् वेगतः क्मात् ॥१०४॥

— करे, शास्त्रोक्तिविधि से ढक दे। जब विद्यत् गिरने का सूचक मेघगर्जन हो तो तत्स्ण यन्त्र का आवरण्दर्पण दूट जाता है, पश्चात् तारों के सिरे की नाल के छिद्र से शब्द होता है, इससे तार में अत्यन्त हलचल स्वभावतः होती है। चालक्यात्रियों के विमान यान में जब ये चिह्न दिखलाई पहते हैं तो अब विद्युत्त का गिरना होगा ऐसा समभ अति शीघ्र अत्यन्त त्रिचककील का भ्रमण करदे इससे वह छत्री १०० हिमी के प्रमाण से घूमने लगती है पश्चात् उस मिणकील को भी वेग से घुमा देती है-॥१०१-१०५॥

तेन सम्भ्रमते वेगात् तन्मिश्यस्वतीमुखः । छत्रीवेगादशितपातवेगशान्तिभैविष्यति ॥१०६॥ मिश्यवेगादशितपातः क्रोशान्ते यानतो भवेत् । विमानरक्षशां तेन यन्तृशां पालनं तथा ॥१०७॥ भवेत् तस्माच्छिरःकीलयन्त्रमुक्तं यथाविधि ।

उससे मिए सर्वतोमुख वेग से घूमती है, छत्री के वेग से विद्युत् गिरने के वेग की शान्ति हो जावेगी—हो जाती है। मिए के वेग से विद्युत् गिरने का वेग विमान से कोस भर परे हो जावेगा, इससे विमान का रच्या तथा चालकयात्रियों का बचाव हो जावे—हो जाता है अतः शिरःकीलकयन्त्र यथाविधि कहा है।।१०६—१०७।

श्रव शब्दाकर्षण्यन्त्रनिर्णयः—श्रव शब्दाकर्षण्यन्त्र का निर्णय है—
एवमुक्तवा शिरःकीलयन्त्रमत्र यथाविधि ।
शब्दाकर्षण्यन्त्रोद्य संग्रहेण प्रकीत्यंते ॥१०८॥
इस प्रकार शिरःकीलयन्त्र यहां यथाविधि कहकर शब्दाकर्षण्यन्त्र साज-सब संन्तेप से कहा

तदुक्तं क्रियासारे — यह क्रियासार प्रन्थ में कहा है —
प्रष्टित्सु विमानस्य क्रोशाद् द्वादशकोपरि ।
सतुनत्रभतन्त्रोमार्गेण मृगपक्ष्यादिभिस्तथा ॥१०६॥

सन्ताडन श्रामणाद्ये मंनुष्ये रष्टयन्त्रकैः ।

गूढेन वा प्रकाशेन ये शब्दास्सम्भवन्ति हि ॥११०॥

तेषां संग्रहणार्थाय शब्दाकर्षण्यन्त्रकम् ।

व्योमायनभुजे सम्यक् स्थापयेद् विधिवत्सुधीः ॥१११॥ इत्यादि ॥

विमान की आठों दिशाओं में १२ कोश से ऊपर तारसिंहत ताररिंहत मार्ग से तथा मृगपत्ती आदि के द्वारा सन्ताडन भ्रमण आदि से मनुष्यों से आठयन्त्रों से गृह या प्रकट जो शब्द उत्पन्न होते हैं उनके पकड़ने के अर्थ शब्दाकर्षण यन्त्र विमान की भुजा में सम्यक् विधिवत् बुद्धिमान् स्थापित करे ॥१०६—१११॥

यन्त्रस्वरूपमुक्तं यन्त्रसर्वस्वे—यन्त्रस्वरूप यन्त्रसर्वस्व में कहा है—

चतुरस्रं वर्तु लं वा गुद्धवैडाललोहतः ।
पीठं कृत्वाय तन्मध्ये शङ्कुं संस्थाप्य पार्श्वयोः ॥११२॥
सङ्कल्पस्वरवादित्रशब्दभाषापकषंकम् ।
रोक्ष्वापक्षिणो नोचेद् गृञ्जनीपक्षिणोपि वा ॥११३॥
गुद्धीकृतेन देहस्थचर्मणा मृदुलेन च ।
कृत्वा कन्दु (तु?)कवद् गोलद्वयं सूक्ष्मं लघु हढम् ॥११४॥
स्थापयेद् विधिवत् पश्चात् तन्मध्ये कटनद्रवम् ।
सम्पूर्य सुरघादर्शपात्रे संस्थापयेत् क्रमात् ॥११५॥

चौकोर या गोल शुद्धवैद्याल लोहे से पीठ-भूमिका वनाकर उसके मध्य में शंकु संस्थापित करे दोनों पाश्वी में संकल्प स्वर वादित्र—बाजे शब्द भाषा—भाषण के खींच लेनेवाले यन्त्र को लगावे, रोह्या १ पन्नी के नहीं तो गुब्बनी १ पन्नी के भी शुद्ध किए देहस्थ मृदुल चमड़े से गेंद के समान सूक्ष्म छोटे हढ दो गोल विधिवत् स्थापित करे पश्चीत् उनके मध्य में कटनद्रव १ भरकर सुरचादर्श १ पात्र में क्रम से संस्थापित कर दे ॥११२—११५॥

ध्वन्याकर्षणघण्टारलोहिनिमितमद्भुतम् ।
तन्त्रीगुच्छसमायुक्तं शब्दोन्मुखशलाककम् ॥ ११६ ॥
दृढं पिण्डद्वयोर्मध्ये द्रावकोपर्यथाकमम् ।
प्रतिष्ठाप्याथ क्वरणकदर्पणावरणं क्रमात् ॥ ११७ ॥
कृत्वा मूलेङ्गुष्ठमात्रचकप्रन्थित्रयं ततः ।
सन्धारयेत् तदारभ्य शलाकान्तं यथाविधि ॥ ११८ ॥
घत्यन्तसूक्ष्मान्मुदुलान् संयोजयेत् क्रमात् ।
एतत्तन्त्रीन् समावृत्य न्यग्बलं सूक्ष्मरन्धकम् ॥ ११६ ॥
क्वरणादशॅन रचितं करण्डमुपरि न्यसेत् ।
द्रोगास्यपात्रं तेनैव कृतं तस्योपरि क्रमात् ॥ १२० ॥

ध्वित को आकर्षित करने वाले घरटार लोहे † से बना हुआ अद्भुत तारों के गुच्छे से युक्त राब्द को प्रकट करने के उन्मुख शलाकाओं वाले दढ दोनों पिएडों—गोलों के मध्य में द्रावक के उत्तर यथाकम रखकर क्वण्कदर्पण —शब्द करनेवाले के आवरण को कम से करके अङ्गुष्टमात्र चक्र की तीन प्रत्थियों के मूल में लगावे वहां से आरम्भ करके शलाकार्यन्त यथाविधि अत्यन्त सूक्ष्म कोमल तारों को कम से जोड़ दें इन तारोंको सूक्ष्मछिद्रवाले नीचले बिल में को घुमाकर क्वण्यादर्शर्गण से रची करण्ड-सन्दूकची या डिलिया के उत्तर रखदे, द्रोणमुख वाला —हाण्डी मुखवाला पात्र उसी क्वणादर्श से किया हुआ हो उस के उत्तर क्रम से—।। ११६—१२०।।

संस्थापयेत् ततस्तिस्मन् पूर्वपिश्चमयोस्तथा ।
दक्षिणोत्तरतश्चैव रुदन्तीरिटकाभिधान् (दान् ?)।।१२१।।
संयोजयेन्मणीन् शुद्धान् चत्वारि समरेखतः ।
मिणमन्तरतः कृत्वा सूक्ष्मनालान् यथाविधि ॥ १२२ ॥
दर्पणोन कृतान् शुद्धाञ्चतुर्विक्षु हृढं यथा ।
स्थापयेदथ तस्योध्वंप्रदेशे शब्दफेनकम् ॥ १२३ ॥
तस्योपिर यथाशास्त्रं कुर्याद।वरणं ततः ।
तस्मन् सन्धारयेत् सूक्ष्मशङ्कून् संशोधितान् हृढान् ॥१२४॥
पश्चात् क्वणादर्शकृतावरणं तत्प्रमाणतः ।
तस्योपिर न्यसेदष्टसूक्ष्मछिद्रसमन्वितम् ॥ १२५ ॥

—उसमें संस्थापित करे, पूर्व पश्चिम में तथा दिल्ला उत्तर रुदन्तीरिटका नामक चार शुद्ध मिशायों को समरेखा से जोड़ दे, मिशा को बीच में करके दर्पण से बना हुआ शुद्ध सूक्ष्म नालों को यथाविधि चारों दिशाओं में स्थापित करे उसके ऊपरि प्रदेश में शब्दफेन—शब्द संस्कारशिक्त कर एख दे, उस के ऊपर यथाशास्त्र आवरण करे पुनः उस में शोधित सूक्ष्म शङ्क्ष्यों को लगावे, पश्चात् क्वण आदर्श से किए आठ सूक्ष्मछिद्र युक्त आवरण उस प्रमाण से उसके ऊपर रखे।। १२१—१२५।।

एकंक छिद्र मार्गे गान्त श्व ङ्कु मुखान्त रात् ।
सूक्ष्मतन्त्रीन् समाहृत्य न्यसेदावर गोपिर ॥ १२६ ॥
तन्मध्ये ङ्कुलमानेन छिद्रं कृत्वा यथाविधि ।
सिहास्यदण्डनालं च मध्ये संस्थापयेत् क्रमात् ॥ १२७ ॥
वातापक षंकं चक्रं षोडशारं सुसूक्ष्मम् ।
न्यसेत् तस्य पुरोभागे तन्त्री संवेष्टितं यथा ॥ १२८ ॥
एवं क्रमे गाष्ट्रिद्ध सूक्ष्मचक्रा गि विन्यसेत् ।
पूर्वोक्त सिहास्य मुखेष्ट्रिद्ध यथाक्रमम् ॥ १२६ ॥
प्रदक्षि गावतं कील चकृत् संस्थापयेदथ ।
गुद्ध वाजी मुखलोहकृतवर्तु लपट्टिकान् ॥ १३० ॥

<sup>†</sup> बण्टार लोहा पीछे कहा गया है कृतिय है।

एक एक छिद्रमार्ग से भीतर राष्ट्र के मुख के अन्दर से सूक्ष्म तारों को निकालकर आवरण के उत्तर लगादे, उस के अन्दर श्रङ्गल माप से छिद्र करके यथाविधि सिंहास्यद्ग्डनाल को मध्य में संस्थापित करदे। वातापकर्ष क चक १६ श्रराओं वाला सुसूक्ष्म उसके सामने वाले भाग में तारों से लिपटा हुआ लगावे, इस प्रकार कम से आठ दिशाओं में सूक्ष्म चक्र लगावे, पूर्वोक्त सिंहास्य मुख में आठ दिशाओं में पूक्ष चक्र लगावे, पूर्वोक्त सिंहास्य मुख में आठ दिशाओं में पूक्ष चक्र लगावे, पूर्वोक्त सिंहास्य मुख में आठ दिशाओं में घूमनेवाले कीलचकों को संस्थापित करे श्रनन्तर शुद्ध वाजी मुखलोहे से की हुई गोल पट्टिकाओं को—॥ १२६-१३०॥

मुहढान् च (छ?) पकाकारान् तरलं स्थापयेत् ततः ।
पूर्वोक्तावरणाष्टछिद्रमुखसंस्थितान् कृमात् ॥ १३१ ॥
तन्त्रीन् सङ्गृह्य विधिवत् तेषु संयोजयेत् कृमात् ।
तथैव वाताहरणचक्रस्थानाद् यथाविधि ॥ १३२ ॥
सरन्ध्रानत्यन्तसूक्ष्मतन्त्रीनाहृत्य शक्तितः ।
सिहास्यस्थाष्ट्रचषकपट्टिकामूलसन्धिषु ॥ १३३ ॥
संयोज्य शब्दफेनस्थशङ्कुनां मूलकेन्द्रतः ।
द्रवपात्रस्थमणिमावृत्य तन्त्रीन् यथाक्मम् ॥ १३४ ॥
समाहृत्याथ विधिवद् बध्नीयात् सुदृढं यथा ।
वातसंयोजनाच्चकश्रमणां भवति स्वतः ॥ १३४ ॥

—सुदृढ गलासपात्र या लोटापात्र के आकारवालों को सरल स्थापित करे फिर पूर्वेक आवरण के आठ छिद्रमुखों में स्थित तारों को लेकर विधिवत् उन में लगादे वसे ही वात को खींचने वाले चकस्थान से यथाविधि छिद्रसिहत अत्यन्त सूक्ष्म तारों को शिक्त से लेकर—खींच कर सिंहास्य में स्थित आठ चषकपात्र पिट्टिकामूलसिध्यों में जोड़कर शब्दफेनचक्र में स्थित शङ्क औं के मूलकेन्द्र से द्रवपात्रस्थित मिण् को आवृत कर तारों को यथाक्रम लेकर विधिवत् इढ बान्ध दे जिससे वातसंयोजन से चक्रअमण स्वतः हो जाता है—हो जावे।। १३१—१३५।।



## इस्तलेख कापी संख्या १४—

सम्भ्राम्यते मणी पश्चात् तेन सव्यापसव्यतः । तद्वेगाद् भ्राम्यते शब्दफेनचक्मतः परम् ॥ १॥ भ्राम्यन्तेन्तरशङ्क मूलचकाण्यपि यथाक्मम्। तस्मात् सिंहास्यनालस्थचकाण्यष्ट विशेषतः ॥ २ ॥ भ्राम्यन्ति तेन ध्वन्याकर्षग्रघण्टारलोहतः। भवेत् स्वतः ॥ ३ ॥ कृतशब्दोन्मुखशलाकचालनं रोरवागञ्जनीचर्मकृतगोलद्रयं ततः । शलाकचालनात् सर्वशब्दान् तत्तत्स्वरैस्सह ॥ ४ ॥ संगृह्य स्वान्तरे पश्चात् सन्नियम्यति नान्यथा । पुनिस्संहास्यमार्गतः ॥ ५ ॥ तन्मूलकीलचालनात् द्रोगास्यपात्रे वेगेन प्रविश्याथ यथाकमम्। परश्रोत्रग्रह्णयोग्यान् सर्वान् शब्दान् स्फुटं यथा ॥ ६ ॥ करोति तत्क्षणादेव सर्वदिङ्मुखतः कमात्।

-मणि घूमती है परचात् उससे सीधे उलटे रूप में उसके वेग से शब्दफेनचक्र-शब्दसंस्कार चक्र घूमता है उस के परचात् भीतरी शङ्कश्रों के मूलचक्र भी यथाकम चूमते हैं। श्रतः सिंहास्यमाल—सिंह के मुख समान नाल के श्राठ चक्र विशेषरूप से घूमते हैं उससे ध्विन को श्राकिषत करनेवाले घण्टार-घण्टा वाले लोहे से शब्दोन्मुख किया शलाकाचालन स्वतः हो जावे रोरुवा गृञ्जाने श्रातशय शब्द को गुञ्जानेवाली ? के चर्म के दो गोल ढोल जैसे शलाका चलाने से सब शब्दों को उन उन के स्वरों के साथ श्रप्त श्रान्दर लेकर पश्चात् नियन्त्रित करता है उस मूल कील के चलाने से पुनः सिंहास्यमार्ग से द्रोणास्य पात्र में वेग से प्रविष्ट हो यथाक्रम दूसरे के श्रोत्रप्रहण के योग्य सब शब्दों को तुरन्त सब श्रोर स्कृट करता है। १—६।।

तत्तिह्श्यागतं शब्दं श्रुत्वा यन्ता सुधीः स्वयम् ॥ ७ ॥ परचक्रविचारं यत् सर्वं विज्ञाय यन्त्रतः । इति कर्तव्यतां ज्ञात्वा स्वयानपरिपालने ॥ ६ ॥ कुर्यात् प्रयत्नं विधिवदन्यथा नाशमेघते । तस्मादुक्तं समासेन शब्दाकर्षं ग्रायन्त्रकम् ॥ ६॥ शब्दाकर्षं ग्रायन्त्रास्तु द्वात्रिशद्भेदतः क्रमात् । शास्त्रेषु निर्मितास्सम्यग्यन्त्रशास्त्रविशारदैः॥ १०॥ एतच्छब्दाकर्षं ग्रायन्त्रं यानाङ्गतः पृथक् । कृतमित्यवगन्तव्यं सर्वेश्शास्त्रप्रमाग्गतः ॥ ११॥ इत्यादि ॥

उस उस दिशा से आये हुए शब्द को सुनकर बुद्धिमान यन्त्रचालक परचक्र के सब विचार को यन्त्र से जान कर अपने विमान की रज्ञा के लिये यह कर्तव्य है यह जान कर प्रयत्न करे अन्यथा नाश को प्राप्त हो जावे। अतः संज्ञेर से शब्दाकर्षण यन्त्र कहा। शब्दाकर्षण यन्त्र ३२ भेद के शास्त्रों में यन्त्रशास्त्रज्ञ विद्वानों ने कमशः कहे हैं, यह शब्दाकर्षण यन्त्र विमानयान का अङ्गरूर से हैं। 19-११।।

एतदान्त्रोपयुक्तः वस्तुस्वरूपवर्णनम् -- इस यन्त्र के उपयुक्त वस्तु स्वरूप वर्णन है -- वैडालिक लोहा कहा है लोहसर्वस्व में --

क्षित्रङ्काशकंरकान्तव ज्ञकमठाडिम्भारिघोण्टाकरग्रथिनी
गुल्विवरिद्धिकर्ग्पटलीगुम्भालिदम्भोलिकाः ।

क्षारक्रान्तिसंहपञ्चदिलनीपाराञ्जनक्षोिग्यकावीरस्वर्ग्य
मुरिञ्जनीमृडक्टीकं सार्तिपारावताः ॥ १२ ॥

एतान् संगृह्य विधिवच्छुद्धि कृत्वा त्रिवारतः ।

शशमूषामुखे वस्तून् पूरयेत् समभागतः ॥ १३ ॥

मण्डूककुण्डमध्ये संस्थाप्य पञ्चास्यभिक्कात् ।

उष्णिद्धिशतकक्ष्यप्रमागोन ध्मानयेत् क्रमात् ॥ १४ ॥

ग्रानेत्रान्तं गालियत्वा समाह्त्याथ तद्रसम् ।

वेगान्निषिञ्चेद् यन्त्रास्ये शास्त्रोक्तविधिना क्रमात् ॥१४॥

एवं कृते यन्त्रगुद्धं स्पर्शनात् पृष्टिवर्धनम् ।

नीलवर्णं सुसूक्ष्मं च सुदृढं भारविज्ञतम् ॥ १६ ॥

लोहं वैडालिकं नाम भवेद् भास्वरमद्भुतम् ॥ इत्यादि ॥

क्षित्रङ्का-लोह विशेष या जस्ता?, पाषाण्य कान्त-कृष्ण-लोह, वज-अश्रक, कमठा-शिलारस हिम्मारि ?, घोण्टा-सुपारि या मैनफल, कर-तरवर प्रथिनी ?, शुल्व-ताम्या, विरिष्टिच- ब्राह्मी ?, कर्ण-अर्कमन्दार, पटली-परवल, गुम्भालि ?, दम्भोलिक-लोहा जाति, ज्ञार-सुहागा या सबज्ञार, क्रान्तिक-वैकान्तमणि ? सिंह-लाल सौज्ञना, पञ्च-कढवा परवल ?, दिलनी ?, पारा अञ्चन—सुरमा, ज्ञोणिक—ज्जुण—रीठा—ज्ञौणिक रीठे का बीज या तैल ?, बीर –िसन्दूर स्वर्ण— धत्रा सुरिज्ञनी--सुरक्जी—मजीठ, मृष्डकृटी ? कंस, कंसार्ति-कांसा ?, पारावत—लोहा। इन वस्तुओं को समान भाग लेकर विधिवत् तीन वार शुद्धि करके शशमृषामुख बोतल में भरदे, मण्डूक कुण्ड के मध्य में रख कर पञ्चास्य भिन्नका से २०० दर्जे को उष्णता से धोंके नेत्र पर्यन्त गला कर उस रस

को लेकर शीघ यन्त्र के मुख में शास्त्रोक्त विधि से डाल दे। ऐसा करने पर शुद्ध स्पर्श से पुष्टिवर्धक नीलवर्ण अत्यन्त सूक्ष्म सुदृढ भाररिहत भास्वर वैडालिक लोहा हो जावेगा।।

रुटनद्रावकमुक्तं मृलिकार्कप्रकाशिकायाम् -- स्टनद्रावक मृलिकार्कप्रकाशिका में कहा है --

कनककरण्डगुञ्जापार्विग् चञ्चूलिभिण्टिकारम्भाः ।
विश्वेशचण्डिकामरशुण्डालिकबर्बरास्यसौरम्भाः ।। १७ ।।
प्राग् श्वारित्रतयिवरिज्ञिकटञ्कर्गािकासुरभीः ।
सम्मेल्य द्रवयन्त्रे वेदानलमूर्तितारसागराकांशान् ॥ १८ ॥
तथेव पञ्चदशगिरिगजदिगवतारनेत्रबागांशान् ।
संगृह्यापि च त्रिंशद्द्वादशविशाष्टभागसंख्यातः ॥ १६ ॥
संगृह्यापि द्रावकमष्टोत्तरशतकक्ष्योष्ण्मानेन ।
स्टनद्रावकमेतद् भवति विशुद्धं सुसूक्ष्मकं पीतम् ॥ २० ॥ इत्यादि ॥

कनक-धतूरा, करण्ड-महालमक्खी का छत्ता, गुञ्जा-घूंघची, पार्विशा-हरिश शृङ्ग १, चञ्चूलि-चञ्चुलु-ताल एरण्ड, भिएटका-मजीठ, कारम्भा-त्रियङ्गु, विश्वेश १, चिएडका-अलसी, अमर-वजीवृत्त-शृहर, शुण्डालिक-हाथीशुण्डा वृत्त १, वर्वरास्य १, सौरम्भ-सौरभ-तुम्बुरु-तेजवल, प्राण्चार-तीनों प्रकार के मूत्र ताररूप नवसादर, विरिष्टि १, सुहागा, आर्किका-अर्क-आख १, सुरभी-तुलसी । इनको मिलाकर द्रवपात्र में ४, ३, ३, ५, ७, १२,१५, १, ३, १०, २४, २, ५, ३०, १२, २०, ८ भागों को ले ले, १०८ दर्जे की उष्णता से यह रुटनद्रावक शुद्ध सूक्ष्म और पीला हो जाता है ॥ १७-२०॥

घरटारवलोहमुक्तं लोहतन्त्रे-घरटारवलोहा लोहतन्त्र में कहा है-

कांस्यमाराररुचकौ गारुडं शल्यकृन्तनम् ।
पञ्चास्यं वीरणं रुक्मं शुकतुण्डं सुलोचनम् ॥ २१ ॥
दशलोहानिमान् सम्यक् शुद्धि कृत्वा यथाविधि ।
तारानलार्कनयनमुन्यिब्धशरवासराः ॥ २२ ॥
वेदावतारभागांशप्रकारेण यथाक्रमम् ।
सम्पूर्य शुक्तिमूषायां मृत्पटं वेष्ट्रयेद् हढम् ॥ २३ ॥
ग्रलाबुकुण्डमध्येथ स्थापित्वा यथाविधि ।
कक्ष्याणां पञ्चशतोष्णप्रमाणेनातिवेगतः ॥ २४ ॥
ग्रानेत्राविध संगाल्य पश्चाद् यन्त्रमुखे शनैः ।
निष्किञ्चेद् विधिवत् पश्चाद् रक्तवर्णं हढम् ॥२५ ॥
सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं भारहीनं बलविवर्धनम् ।
भवेद् घण्टारलोहास्यं सर्वशब्दापकर्षणम् ॥ २६ ॥ इत्यादि ॥

कांस्य, खारा, रुचक, गारुड, शल्यकृत्तन, पद्धास्य, वीरण, रुक्म, शुकतुण्ड, सुतोचन इन दश लोहों को यथाविधि सम्यक् शोध कर ५, ३, १२, २, ३ ७, ५, ३०, ४, २४ भागांश प्रकार से यथाकम शक्तिमूषा बोतल में भर कर मिट्टी कपडा — कष्पड मिट्टी लपेट कर श्रलावुकुएड के मध्य में रख कर ५०० दर्जे की उप्ताता के प्रमाण से श्रतिवेग से नेत्र अवधि तक गला कर पश्चात् धीरे से यन्त्रमुख में छोड़ दे पश्चात् वह लाल रंग टड मृदु श्रति सूक्ष्म हल्का बिलिष्ठ सब शब्दों का आकर्षक घण्टार लोहा हो जावेगा ॥ २१--२६ ॥

क्वणदर्पणमुक्तं दर्पणप्रकरणे—क्वणदर्पण दर्पणप्रकरण में कहा है—

काकारि करिशल्यकं गरदकं क्षाराष्ट्रकं सिंहकम् । शल्याकं वरशर्करं बुडिलकं ज्वालामुखं तुण्डिलम् ।। वैडालं शुकतुण्डकं रिवमुखं चञ्च्सूलिकं पार्थिवम् । लुण्टाकं वरतालकं कुरवकं कम्बोदरं कामुकम् ॥ २७ ॥ संगृद्धौतान् यथाशास्त्रं शुद्धिं कृत्वा त्रिवारतः । पद्माख्यमूषामध्यास्ये पूरियत्वा समांशतः ॥ २८ ॥ कुण्डे पद्माकारे स्थाप्य शशभस्त्राद् यथाविधि । कक्ष्यागां सप्तशतोष्गप्रमागोनातिवेगतः ॥ २६ ॥ संगाल्य तद्रसं नीत्वा यन्त्रास्ये पूरयेच्छनैः । एवं कृते भवेच्छुद्धं क्वगादर्पग्मद्भुतम् ॥ ३० ॥ इत्यादि ॥

काक—गुञ्जा ? श्रार-रक्त खैर ? करि—विट् खैर ? शल्यक—श्वेतखैर, गरदक—वत्सनाभ, श्राठ ज्ञार—पलाश सौंजना चिरचिटा जौ इमली श्राक तिलनाल सज्जी के ज्ञार, गन्दा विरोजा, पीली लोध ? वर—सैन्धव लवण, शर्करा-पाषाणकण, बुडिलकज्ञार ?, ज्वालामुख—किलयारी, तुण्डिल-कन्दूरी, वैडाल—हरिताल ? शुकतुण्ड—शिंगरफ, रिवमुख—सूर्यकान्तमणि, चञ्चूिलक—रक्त एरण्ड, श्रजुंन या तगर ?, लुण्टाक—लुण्टक—शांक विशेष ?, वरताल—गोदन्ती हरताल, कुरवक—श्वेत श्रकं या कटसरिया ?, कम्बोदर—कम्बूदर—शंखमध्य ?, पुन्नाग मुलतान चम्पा इनको समान भाग लेकर यथाशास्त्र तीन बार शोध कर पद्माख्य मूषामध्य के मुख में भर कर पद्माकार कुण्ड में रख शशभस्त्रा से यथाविध ७०० दर्जे की उष्णता से गला कर उस द्रव रस को लेकर यन्त्र के मुख में धीरे से भर दे ऐसा करने पर शुद्ध क्वण्डपंग हो जावेगा ॥ २७--३० ॥

रुदन्तीमिण्रुक्तं मिण्रिक्रणे—रुदन्तीमिण् कहा है मिण्रिकरण् में—
क्षारत्रयमाञ्जनिकं कान्तं सज्जीकं वरकर्णवराटिम् ।
माक्षिकशर्करस्फाटिककांस्यं पारदतालकसत्त्वं गैरम् ॥३१॥
रुरुकं रौच्यककुडुपौ गरदं पञ्चमुखं शिङ्गरशुण्डिलकम् ।
एतानेकविंशतिवस्तून् सम्पूर्याणिकमूषास्यमुखे ॥३२॥
वरशौक्तिकव्यासिटकामध्ये संस्थाप्य दृढं वरभस्त्रमुखात् ।
सङ्गाल्य त्रचुत्तरशतकक्ष्योष्णेन निषिञ्चेन्मिण्यन्त्रमुखे ॥३३॥
पश्चात् सृदृढं बलदं भवति रुद्दन्तीमिण्रुरुत्कृष्टम् ॥ इत्यादि ॥

चारत्रय—तीनों चार—सञ्जीचार यवचार सुद्दागा, त्राञ्जनिक—सुरमा, कान्त—सूर्यकान्त—विल्लौर, सञ्जीक-सञ्जी ? सञ्जीव-सञ्जीवनी-रुदन्तो चुउ ?, वर-सैन्धवलवण, कर्ण-त्राख, कौडी, सोनामाखी, पाषणचूरा, फिटकरी, कांसा, पारा, तालकसत्त्व—हरिताल का सत्त्व, गेरू, रुरुक—उपधातु शोरा जैसा ? या वनरोहडा ? या लोहिविशेष, रौच्यक-रुच्य-सौञ्चललवण, कुडुप ?, गरद्—बच्छनाग, पञ्चमुख—लोहिवशेष ? या वासा ?, शिङ्गर—शिङ्घाण—लोहमल —मण्डूर ?, शुण्डिलक—हाथीशुण्डी वृच्च । इन २१ वस्तुओं को त्राणिकमूषास्यमुख बोतल में भरकर श्रेष्ठ सीपाकार व्यासटिका कुण्डे में रख श्रेष्ठ भरत्रासुख से १०३ दर्जे की उष्णता से गलाकर मणियन्त्रमुख में डाल दे । पश्चात् सुदृढ़ बलवान् बलप्रद रुद्ग्तीमणि बन जाती है ॥ ३१ —३३॥

रुटिकामणिरुन्कतं तत्रैव-रुटिकामणि कही वहां ही-

फेनं चमरोनखमुखशल्यं चुम्बकपाथिवशर्करधूमान् ॥३४॥
पारदप्राग्धारस्फाटिकान् नागवराटिकमाक्षिकशुण्डान् ।
रुण्डककुडुपसुवर्चलवोर्यान् जम्बालिकवरवैडालिकदन्तान् ।
रञ्जकमिश्चिषपार्विग्गरुक्मान् कौशिकनखवरमौक्तिकशुक्तीन् ॥३५॥
गुद्धानेतान् समभागांशान् नतमुखमूषामुखमध्यविले ।
सम्पूर्य महोदरकुण्डमुखे संस्थाप्य च षण्मुखभस्त्रमुखात् ॥३६॥
विधिवतसङ्गाल्यानेत्रान्तं मिग्गयन्त्रमुखे वेगात् सिञ्चेत् ।
पश्चात् सुदृढं श्यामलवर्गं प्रभवति रुटिकामिग्गि भारयुतम् ॥३७॥ इत्यादि ॥

समुद्रफेन, चमरी-मञ्जरी-मुक्ता, नखमुखशल्य-एक सामुद्रिक जन्तु का नखाकारमुखहूप शल्य-काएटा या नख मुख-बहहूल ?, शल्य-मैनफल ?, चुम्बक-अयस्कान्त, पार्थिव-रेह ? शर्कर-पाषाणचूर्ण, धूम-शिलारस या सुरमा ?,पारा, प्राण्चार—नवसादर ? बिल्लीर या फिटकरी ?सीसा, कौडी, सोनामाखी, शुद्ध-प्रवाल ? या हाथीशुण्डावृत्त ? रूण्डक-अगर, कुडुप ?, सुवर्चलवीर्य-सञ्जीखार, जम्बा-लिक-कमलबीज ? या शैवाल ? या केतकी ?, वैद्यालिकदन्त -गन्धमाजीर के दान्त ? या हरिताल दन्त-दन्तीहरिताल-गोदन्ती हरिताल, रञ्जक-शिंगरफ, मञ्चिपक ?-मिक्रक्ठा -मजीठ ?, पार्विण-हरिए शृङ्ग ?, रूकम-स्वर्ण या धतूरा ?, कौशिकनख-नेवलेके नख ? या उल्लूके नख ?, वर-सैन्धवलवण, मौक्तिकश्रुकि-मोती की सीपी। इन सब शुद्ध हुए समान भागों को नखमुखमूषामुखमध्य बिल में भरकर महोदर कुण्ड में रखकर छ: मुख भस्त्रामुख से विधिवत नेत्र तक गलाकर मिण्यन्त्रमुख में वेग से छोड़ दे फिर सुदृढ़ श्यामल रुटिकामिण भारयुक हो जाती है ॥३४-३७॥

शब्दफेनमुक्तं शब्दमहोदध्याम् ?-शब्दफेन (मिण्) कहा है शब्दमहोद्धियनथ में—

बाडवारवमाकाशाज्जलात् प्राग्गनमेव च ।
वाताग्नि खमुखात् तद्वच्छिलादनुकरध्वनिम् ॥३८॥
किरग्गानां स्फोटनास्यशिकं शैवालवल्कलम् ।
समुद्रफेनं ग्रीवाकं जल्पाकं माछुलं तृग्गम् ॥३६॥
गृभगारकं स्द्रशल्यं गोकर्गं मुसलि तथा ।

सप्तद्वाविश्वतिः पञ्चन्दवारिशत् त्रयोदश् ।।४०॥ द्वात्रिशदेकोनिवशदष्टित्रशच्चतुर्दश् । द्वाविशदष्टित्रशद्दिचत्वारिशत् त्रयोदशः ।।४१॥ पञ्चिवशन्तव तथा त्रयोविशद् यथाक्रमम् । संगह्य विधिवच्छब्दफेनं पक्वात् प्रकल्पयेत् ॥४२॥

श्राकाश से वाडवारव गर्जना ७, जल से गीलापन या वेग से वहन श्वास-सेंसें करना २२, खमुख--श्राकाशगोल से वाताग्नि वायु की सनसनाहट करनेवाली श्राग्निशिक ४५ को, उसी प्रकार शिला चट्टानपरतों या परस्पर घटनसे अनुकार ध्विन १३को, किरणों की किरणस्फोटन नामकशिक--विदारण--करने वाली एवं श्रातिसूक्ष्म व्यापकशब्दशिक्त ३२को, शैवाल--शैवाल का वल्कल--पद्मकाष्ठ पदमाखकी छाल या शैवाल--जलकाई का उपरिभाग १, १६ भाग, समुद्रफेन ३८ भाग, ग्रीवाक १ १४ भाग, कदाचित् बांस १, जल्पाक १ २२ भाग कदाचित् शंख, माछुन १ मञ्जुल--मजीठ १ ३८ भाग, तृण--दर्भ ४२ भाग, या माछुल-तृण ३८ भाग १, गृभ्णारक १, ११ भाग, कद्रशल्य १ २५ भाग, गोकर्ण--अश्वगन्ध या वाजीवल्ली १ ६भाग, मुसलि--तालमूल १३ भाग, इनको विधिवत् लेकर पके रस से—शब्दफेन पकाए हुए से कल्याण हो जाए ॥३८—४२॥

उक्तं हि तत्रैव--कहा ही वहां —

शैवालादिमुसल्यन्तान् वस्तून संशोध्य शास्त्रतः ॥४२॥
तत्तत्प्रमागानुसारात् यन्त्रे फेनाकरे क्रमात् ।
संस्थाप्य पाचयेत् सम्यग्यथाविधि दिनत्रयम् ॥४३॥
घटिकार्धादेकवारं कीलीं सङ्कलनाभिधाम् ।
भ्रामयेद्वेगतो नित्यं फेनवद् भवति क्रमात् ॥४४॥
यन्त्रात् फेनमाहृत्य शक्तिसम्मेलनाभिधे ।
यन्त्रे नियोजयेत् पश्चान्नालषट्कैर्यथाक्रमम् ॥४५॥

शैवाल से आदि कर मुसलीपर्यन्त वस्तुओं को शास्त्र से शोधकर उस उसके मान के अनुसार फेन करनेवाले यन्त्रमें क्रमशः रख तीन दिन तक ठीक पकावे आधी घडीमें एकवार सङ्कलननामक कीली को घुमावे, नित्य वेग से घुमावे तो कम से फेन जैसा हो जाता है, यन्त्र से फेन लेकर शिक सम्मेलन नामकयन्त्र में नियुक्त कर दें पश्चात् छः नालों से यथाक्रम-॥४२-४३॥

प्राग् नादिस्फोटनास्यशक्त्यन्तं क्रमशस्सुधीः ।
तत्तत्संख्यानुसारेग् शक्तिमेकैकतः क्रमात् ॥४६॥
पूर्वोक्तनालतो यन्त्रस्थितफेनोपरिक्रमात् ।
सम्मेलयेद् यथाशास्त्रं सावधानान्मुहुर्मुंहुः ॥४७॥
समीकरण्चक्रस्य कीलकं पट्टिकान्वितम् ।
पाद्यवे यन्त्रस्य विधिवद् भ्रामयेत् कालमानतः ॥४८॥
मन्दोष्णात् पाचयेत् पश्चादेवं यथाक्रमम् ।
प्राग् नादिस्फोटनान्तशिक्तसंयोजनं बुधः ॥४६॥

कुर्यात् पृथक् पृथक् पश्चादातपे सन्निवेशयेत् ।
विद्युच्छिक्ति संयोज्य पञ्चाशीतिप्रमागातः ॥५०॥
तत्फेनमध्ये यन्त्रस्य नालात् संचोदयेच्छनैः ।
तया संपाचयेत् पश्चाद् दिनषट्कं यथाविधि ॥ ५१ ॥
ततस्संगृह्य तत्फेनं तद्यन्त्रात् सावधानतः ।
वाजीमुखाख्यलोहस्य पेटिकायां न्यसेद् दृढम् ॥ ५२ ॥
एवं क्रमेगा विधिवच्छब्दफेनं विचारतः ।
कृतं चेत् सर्वशब्दापकर्षगां कारयेत् स्वतः ॥ ५३ ॥

प्राण्न त्रादि स्कोटनाख्य शिक तक क्रम से बुद्धिमान उस उस की संख्या के अनुसार एक एक शिक को क्रम से पूर्वोक्त नाल से यन्त्र में रखे फेन के ऊरर सावधानी से वार वार मिलावे, समी-करण-बराबर करने वाले चक्र की कील को पट्टिकासिहत यन्त्र के पास में विधिवत् घुमावे काल के अनुसार मन्दोब्णता से पकावे फिर यथाक्रम इसो प्रकार प्राण्न आदि स्कोटनपर्यन्त शिक का संबोजन बुद्धिमान पृथक् पृथक् करे, फिर धूप में रख दे ५५ प्रमाण से विद्युत्शिक को सुसंयुक्त करके उस फेन के मध्य यन्त्र के नाल से धीरे धीरे प्रीरित करे-डाल दे, फिर उस से छः दिन तक यथाविधि पकावे, फिर यन्त्र से फेन को लेकर वाजीमुखनामक लोहे की पेटिका में बन्द कर रख दे, इस प्रकार कम से विधिवत विचार से शब्दफेन यदि करे सब शब्दों का अपकर्षण आकषण करावे ॥ ४६—५३॥

वाजीमुखलोहमुकं लोहतन्त्रे—वाजीमुखलोहा कहा है लोहतन्त्र में—

शुल्वत्रयगरुडद्वयिक्ष्वङ्काष्ट्रकवीरद्वयकान्तत्रितयं वरबम्भारिकमेकम् । कंसारिकत्रितयं वरपञ्चाननषट्कगौरीमुलद्वितयं वरशुण्डालकषट्कम् ॥५४॥ एतान् दशवस्तृनतिशुद्धान् परिगृद्धा शुण्डालकमूषामुखमध्ये विनियोज्य । शूर्पास्यककुण्डोपरि संस्थाप्याथ वष्त्राननभस्त्रेगाविगाल्यार्किकवज्ञाननयन्त्रे ॥५५ सम्पूर्यं च कीलीं तद्रससंस्करगार्थं वेगेन भ्रामयेदथ शास्त्रोक्तविधानात् । क्रियते यद्येवं वरवाजीमुखलोहं प्रभवेदतिमृदुलं लघु पिंगलवर्णम् ॥५६॥ इत्यादि

ताम्बा ३ भाग, सोनामाखी २ भाग, द्विबङ्क-लोहाविशेष, कृष्णलोहा २ भाग, श्रयस्कान्त ३ भाग, वरबम्भारिक ? १ भाग, कंसारिक ? ३ भाग, गरपञ्चानन ? ६ भाग, गौरीमुख ? गौरीतेज—अभ्रक २ भाग, शुण्डालक ? ६ भाग। इन दश शुद्ध वस्तुओं को शुण्डालमूषामुख के मध्य में भरकर शूर्णस्य—छाजसदृश मुखवाले कुण्ड के ऊपर रखकर वज्ञानन — वज्रमुखभस्त्रा से गला कर आर्किकवज्रानन यन्त्र में भरकर उस रस के संस्कारार्थ कीली वेग से घुमावे यदि शास्त्रविधान से ऐसा किया जाता है तो श्रेष्ठ वाजीमुखलोहा अतिमृद्ध हल्का पिङ्गल रंग वाला हो जाता है। । ५४—५६।।

अथ पटप्रसारणयन्त्रम्—अव पटप्रसारणयन्त्र कहते हैं—

जन्तवा शब्दाकर्षणाख्ययन्त्रमद्य यथाविधि ।

पटप्रसारणां यन्त्रं संग्रहेणा निरूप्यते ।। ५७ ।।

शब्दाकर्षणनामक यन्त्र यथाविधि कहकर श्रव पटप्रसारण यन्त्र संद्गेप से निरूपित किया जाता है ॥ ५७॥

तदुकः क्रियासारे — वह वृत्त क्रियासार प्रन्थ में कहा है – दिक्प्रभेदेन यानस्य गमनार्थं तथैव हि । ग्र (आ ?) पायोपायसङ्के तिवज्ञानार्थं समासतः ।। ४८।। पटप्रसारणं यन्त्रं क्रमाद् यानभुजे न्यसेत् । इत्यादि ।।

दिशाभेद से विमानयान के जाने को तथा संचेप से थोड़े में प्रतिकृतवाधक अनुकृतसाधक के सक्के तज्ञानार्थ पटप्रसारण यन्त्र कम से विमान की भुजाओं में लगा दे।

तदुकः पटकल्पे — वह बात पटकल्प में कही है —

रक्तकृष्ण्यवेतनीलपीतवर्णादिभिः क्रमात् ।
रिञ्जतं पटमेकं तु कुर्याच्छास्त्रविधानतः ॥ ५६॥
मुद्धारक्तकल्याग्गोमारी शम्बरस्तथा ।
शग्राजावर्ततृग्क्रव्यादान् शास्त्रतः क्रमात् ॥ ६०॥
त्रिवारं शोधियत्वाथ कृत्वा सूर्यपुटत्रयम् ।
पाचनायन्त्रमध्ये तद्वस्तून् संस्थाप्य शास्त्रतः ॥ ६१॥
पाकमानानुसारेग् त्रिदिनं पाचयेत् क्रमात् ।
कुट्टिग्गीयन्त्रमध्येथ तत्संगृह्य न्यसेत् ततः ॥ ६२॥
यामत्रयं कुट्टिग्गीकीलकचालनतः क्रमात् ।
समीकृत्य यथाशास्त्रं पाचनेथ पुनः पचेत् ॥ ६३॥
पटिक्रियायन्त्रमुखे स्थापियत्वा ततः परम् ।
कीलीचालनतस्सम्यगोतप्रोतात्मना क्रमात् ॥ ६४॥
समीकृत्याथ विधवत् पटं कुर्यान्मनोहरम् ।
सप्तवर्गादिभिस्सम्यग्रिञ्जतं स्याद् यथा स्वतः ॥ ६४॥

लाल काले सफेद नीले पीले वर्ण आदि से क्रमशः रंगा एक पट (वस्त्र) शास्त्रविधान से करे।
मृञ्ज, अरक—लाख या आरक-लाल चन्दन, कल्याण्-राल, गोमारी—गोमरी—लालवेंगन ?, शास्त्रर-लोध या अर्जु नवृत्त की छाल ?, शण्—सन, राजावर्त —लाल फिटकरी, तृण्-दर्भ, क्रव्याद —जटामांसी ?, इन्हें शास्त्र से क्रमशः तीन वार शोधकर तीन सूर्यपुट कर दे, पाचानायन्त्र के मध्य में रखकर पाकप्रमाणा-नुसार तीन दिन तक पकावे, फिर कुट्टिणी यन्त्र में रख दे ३ प्रहर कुट्टिणीयन्त्र चलाते हुए समान करके फिर पाचनयन्त्र में पकावे पुनः पट्टिकयायन्त्रमुख में रखकर कीली चलाने से सम्यक् श्रोत प्रोत एकीभाव हो जाने से बराबर करके विधिवत् मनोहर पट बनावे फिर वह खतः सात रंग आदि से रंगा हुआ हो जावेगा।। ५६—६५।।

संगृह्य तत्पटं दीर्घदण्डे संवेष्ट्य शास्त्रतः ।
तद्दण्डं त्रिमुखीनालयन्त्रे सन्धायं यत्नतः ॥ ६६ ॥
सकीलकं यानभुजे स्थापयेत् सुदृढं यथा ।
रक्तादिवर्णसंक्लुप्तपटसन्दर्शनात् सुधीः ॥ ६७ ॥
वर्णसङ्कोततोपायादीन् विज्ञाय यथाविधि ।
तिर्यग्गमनतो यानं यन्ता दूरे नियोजयेत् ॥ ६८ ॥
तथैव श्वेतपीतादिपटसङ्खालनक्रमात् ।
दिवप्रभेदं सुविज्ञाय तत्सङ्कोतानुसारतः ॥ ६६ ॥
विमानं चोदयेत् प्राज्ञो नानागतिप्रभेदतः ।
विमानरक्षणं तेन प्रभवेन्नात्र संशयः ॥ ७० ॥
तस्मादेतद्यन्त्रमुक्तं समासेन यथाविधि ॥ ७१ ॥ इत्यादि ॥

उस पट को लेकर लम्बे दण्डे पर शास्त्रानुसार लपेटकर उस दण्डे को त्रिमुखीनाल यन्त्र में जोडकर कीलसहित विमानयान की भुजा में दृढ़ स्थापित करे, बुद्धिमान जन रक्त आदि रंग से सम्पन्न रंगे पट के देखने से रंग संकेत से बाधक आदि को जानकर यन्ता—चालक तिर्यक गमन से विमान को दूर नियुक्त कर देगा वैसे ही सफेद पीले आदि पट के सक्तालन कम से दिशा भेद को जानकर उस संकेतानुसार विमान को नाना गितयों के भेद से विद्वान् प्रेरित करे, इस से विमानरचण हो जावे, इस में संशय नहीं अतः यह यन्त्र संचेप से कहा है। १६—७१।

श्रथ दिशाम्पतियन्त्रः—श्रब दिशाम्पति यन्त्र का वर्णन करते हैं –
पटप्रसारणं यन्त्रमेवमुक्त्वा यथाविधि ।
संग्रहेण दिशाम्पतियन्त्रमद्य विविच्यते ॥ ७२ ॥

इस प्रकार पटप्रसारणयन्त्र यथाविधि कहकर संचेप से दिशाम्पति यन्त्र का अब विवेचन करते हैं।। ६२।।

तदुकः क्रियासारे-वह क्रियासार में कहा हैग्राकाशगमने व्योमयानस्याष्ट्रदिशि कृमात् ।
ग्रहांशुपथसन्धीनामन्तराले ऋतुकृमात् ॥ ७३ ॥
प्रजायन्ते पञ्चदश कौवेराख्याः प्रभञ्जनाः ।
तैविमानप्रयातृ गां चर्मसंशोषणां भवेत् ॥ ७४ ॥
पश्चात् का (खा ?) सादयो रोगास्सञ्जायन्तेतिदुःखदाः ।
तस्मात् तत्परिहाराय विमानस्य यथाविधि ॥ ७४ ॥
दिशाम्पतियन्त्रमपि वामकेन्द्रभुजे न्यसेत् ॥ इत्यादि ॥

विमान के आकाशगमन में आठ दिशाओं में कूम से यह और किरणों के मार्गों की सन्धियों के बीच में ऋतु कूम से १४ कीबेरनामक वायुएं हैं उनसे—उनके स्पर्श सेवन से विमान के यात्रियों का चर्म शोषण हो जावे पश्चात् खांसी आदि अतिदुःखद रोग उत्पन्न हो जावें अतः उसके दूर करने के लिये विमान का दिशाम्पति यन्त्र भी वामकेन्द्र भुजा में यथाविधि रखे ॥ ७३-७५ ॥

यन्त्रस्वरूपमुक्तं यन्त्रप्रकरणे—यन्त्रस्वरूप कहा है यन्त्र प्रकरण में—
कौबेरवातविषसंशोषणार्थं यथाविधि ॥ ७६ ॥
दिशाम्पति प्रवक्ष्यामि यन्त्रं लोकोपकारकम् ।
चतुरश्रं वर्तुं लं वा पीठं कुर्याद् यथाविधि ॥ ७७ ॥
पार्वणीदारुणा द्रावसंस्कृतेन त्रिधा कृमात् ।

कौबर वायु के विष का संशोषण करने के लिये यथाविधि लोकोपकारक दिशाम्पति यन्त्र कहूंगा, चौकोन या गोल पीठ यथाविधि करे पार्वणी काष्ठ से जो द्राव से ३ वार संस्कृत की गई हो।। ७६ — ७७।।

पार्वणीदारुखक्पमुक्तमगतत्त्वलहर्याम्-पार्वणीदारु का स्वरूप कहा है अगतत्त्वलहरी में-

प्रति पर्वाण पर्वाण प्रभवेदिक्षुदण्डवत् % ॥ ७८ ॥
यस्मिन्नविरलं तत्तु पार्वणीदार्वितीरितम् ।
रक्तवर्णं दीर्घपर्णं रक्तपुष्पविराजितम् ॥ ७६ ॥
सूक्ष्मकण्टकसंयुक्तं भुजङ्गविषनाशनम् ।
प्रत्यन्तकदुसारं च भूतप्रेतिवनाशनम् ॥ ८० ॥
कृष्णपक्षे मुकुलितं पार्वणीदारुलक्षणम् । इत्यादि ।

जिस वृत्त के प्रतिपर्व में पर्व — स्वसदृश भाग गन्ने के समान अविच्छिन्न रूप में हों वह पार्वणी दारु कही गई है। लाल रंग वाला लम्बे पत्ते वाला लाल फूलों से विशेष भूषित सूक्ष्म कांटे वाला सर्प विष नाशक अत्यन्त कड़वे मध्य भाग वाला भूत प्रोत निवारक कृष्णपत्त में खिलने वाला पार्वणी दारु का लन्नण है।

एकोनविंशत्संख्याकदर्पगोन यथाविधि ॥ ६१॥ बाहुमात्रं नालशङ्कुं नवद्वारसमन्वितम् । नवकीलसंयुक्तं नवतिन्त्रभिरन्वितम् ॥ ६२॥ कृत्वा संस्थापयेत् पीठमध्ये शास्त्रविधानतः । तन्सूलदेशतस्सम्यगीशान्यादिक्रमात् ततः ॥ ६३॥ ग्रष्टदिक्ष्वष्टकेन्द्राणि कल्पयेत् समसंख्यया । विस्तृतास्यं सूक्ष्ममूलं मध्ये वर्तुं लरूपकम् ॥ ६४॥ वितस्तिद्वयमायामं षड्वितस्त्युन्नतं तथा । वितस्तित्रयमायामवर्तुं लं नालमध्यमे ॥ ६४॥

<sup>🛊 &#</sup>x27;प्रभवेत्' वचनव्यत्ययः ।

१६ वीं संख्यावाले दर्पण से यथाविधि भुजा के बराबर नालरांकु—पोला रांकु नौ द्वारों से युक्त नौ कील पेंचों वाला नौ तारों से युक्त बना कर पीठ के मध्य में शास्त्रविधान से स्थापित करे उसके मूलस्थान से भली प्रकार ईशानी चादि कम से घाठ दिशार्घों में घाठ केन्द्र बनावे, समान संख्या से खुले मुख वाला सूक्ष्म मूल वाला बीच में गोल २ बालिश्त लम्बा ६ बालिश्त ऊंचा ३ बालिश्त लम्बा चौंड़ा गोल नाल के मध्य में—॥ ८१-८५॥

एवं कमेगा कर्तव्यं नालाष्ट्रकमतः परम्।
गिर्गातोक्तविधानेन पत्राष्ट्रकविराजितम्।। ६६।।
पद्ममेकं कल्पियत्वा शङ्कुनोपिर विन्यसेत्।
शङ्कुरन्ध्रे व्वष्टनालान् सम्यक् सन्धारयेद् दृढम्।। ६७।।
गोभि (वि?) लोक्तप्रकारेगावरगां शशचमंगा।
नालाष्ट्रकान्तर्बाद्ये च कर्तव्यं सप्रमागातः।। ६६।।
माञ्चूलिकावल्कलं तन्मूलमध्ये नियोजयेत्।
नालस्थतन्त्रीस्संगृह्य पद्माष्ट्रदलसन्धिषु।। ६६।।
सन्धारयेद् यथाशास्त्रं पद्मोपिर यथाक्रमम्।

इस प्रकार कम से श्राठ नालें बनानी चाहिएं गणितोक्त विधान से श्राठ पत्रों-पंखिडियों से विराजित एक कमल बनाना चाहिए, उसे शंकु के ऊपर रखदे, शंकु छिद्रों में माने नालें सम्यक् लगाने गोभिल के कहे प्रकारानुसार शशचर्म से सावरण श्राठों नालों के श्रन्दर श्रीर बाहिर सप्रमाण करना चाहिए। माञ्चूिलका वल्कल ? उसके मुखमध्य में लगा दे नालस्थ तारों को लेकर श्राठों पद्मों की सन्धियों में यथाशास्त्र पद्मों के उपर जोड दें।। मान्यू-माने करना चाहिए। साव्यू-प्रमाण करना चाहिए। साव्यू-प्यू-प्रमाण करना चाहिए। साव्यू-प्रमाण करना चाहिए।

माञ्चूलिकावल्कलमुक्तं पटप्रदीविकायाम् —माञ्चूलिकावल्कल पटप्रदीविका में कहा है —

वासन्तीमृडरिख्नकासुरहिचकासंवर्तकीफालगुणी,
चक्रोराहणकान्तकं कुदलनी मण्डूरिकामारिका ।
लङ्कारिकिपवल्लरी विषधरा संवालिकामखरी,
हिक्माङ्का वरधण्डिकाकंगहडागुद्धावरीजञ्भरा ॥ ६० ॥
एतेषां वरकाण्डिपञ्जुलिमथ त्वङ्मख्ररीकं क्रमात्,
संग्राह्य वरपाकयन्त्रमुखतस्सम्पूर्य सम्पाचयेत् ।
कौद्धदावकसेचनेन च पुनः पाकेन संक्षालनात्,
तच्छाक्कोदितवर्त्मना त्रिदिनतः पाकप्रमाणाद् यदि ॥ ६१ ॥
कुर्याच्चेदितशुभ्रवर्णममलं भद्रं मनोज्ञमृजु,
श्रेष्ठाच्छ्रेष्ठतरं भवेत् सुमृदुलं मांजूलिकावल्कलम् ॥ इत्यादि ॥

वासन्ती—पुष्पवृत्त कृति कृतवृत्त, मृड ?, रिक्तिका रिक्तिनी—नागवल्ती या मजीठ या हरिद्रा, सुर —देवदारु, रुचिका —रुचक –कागजी निम्बु, संवर्तकी—संवर्तक—बहेडा वृत्त, फालगुणी—अर्जु न वृत्त, चक्रीर चक्रचुर—रक्त एरण्ड, अरुण्कान्त—सूर्यकान्त ? या अरुण्-रक्तपुष्प तरु, कान्त —केसर या तृ्ण् ?, कुदलनी—कुदलि-अरमन्तक वृत्त, मण्डूरिका — मण्डूर ?—लोहमल, मारिका—मारक—शिंगरफ या मारिच-कक्कोल वृत्त, लङ्कारी—लङ्कारिका—अस्वर्ग, किपवल्लरी —किपवल्ली—गजिप्पली या कैथ, विषधरा ?—संवालिका ? संवाटिका—शिंघाडा, मझरी—गन्धतुलसी या तिलवृत्त या अशोक वृत्त ? रुक्माङ्गा—स्वर्णाङ्गा—महारग्वध वृत्त —अमलतास, वरधुण्डिका—अेष्ठ डिण्डिका ?—जल शिरीष वृत्त, अर्क-आस, गरुडा—गरुडी—गङ्गची—गिलोय, गुंजा—चौंटली, वरी—शतावरी, या अवरी—अवरिका—धन्या ?, जक्करा—भर्भर—सुगन्ध द्रव्य विशेष ? इनके अेष्ठ काण्ड कोंपल छाल बूर को लेकर अेष्ठ पाक यन्त्रमुख में भर कर पकावे कौ अद्रावक कोक्च पद्मबीज रस ? डालने से फिर पकाने से शोधन से शास्त्रोक्त मार्ग से ३ दिन पकाने से शुभ्र वर्ण निर्मल भद्र मनपसन्द कोमल अति अेष्ठ सुमृदु माञ्जूलिकावल्कल हो जावे।।६०—६१।।

वातपामिंगमाहृत्य पश्चान्मध्ये प्रकल्पयेत्। ग्रंशुपादर्पगां तस्य पुरोभागे ततो न्यसेत् ॥ ६२ ॥ कौबेरवातसंसर्गो दिकप्रभेदक्रमात् स्वतः। सम्भवेद् यदि मार्तण्डिकरगोषु मनागिप ॥ ६३॥ तदांश्पादपंगास्य मुखं दिगनुसारतः। नीलरक्तप्रभामिश्रवर्गं भवति नान्यथा ।। ६४ ।। दर्पगान्तरसन्धानात् तद्विज्ञाय यथाविधि । कीलकान् नवसंख्याकान् भ्रामयेदतिवेगतः ॥ ६५ ॥ एक ककीलकवेगेन तत्तन्नालान्तरे क्रमात्। शक्तिसंयोजनाच्चैव शशचर्माण वेगतः ॥ ६६ ॥ जायते सम्मार्ष्णिकाख्या काचिच्छक्तिर्महत्तरा । माञ्जूलिकावल्कलं तच्छक्तिमाहृत्य वेगतः ॥ ६७ ॥ चोदयेत् पद्मपत्रेषु तत्तत्पत्राण्यपि तन्त्रिभः। तच्छिक्ति प्रेरयेद् वातपामिंग स्वीयशक्तितः ॥ ६८ ॥ वातपामिएः कौबेरविषवायुमतः सम्मार्ष्याकासहायेन पिबेदत्यन्तवेगतः ॥ ६६ ॥ पस्चात् पद्माष्ट्रदलमध्यस्थनालमुखान्तरात् । कीवेरवातसम्बन्धविषशक्तचितवेगतः लयमायाति बाह्याकाशस्थवायौ स्वभावतः। पश्चात् खेटस्थयन्तृ गामारोग्यं भवति ध्रुवम् ॥ १०१॥ तस्माद् दिशाम्पतियन्त्रमेतदुक्तं यथाविधि ।। इत्यादि ॥

फिर वातपा मिण्को लेकर मध्य में रखे, मं शुपादर्पण उसके सामने वाले भाग में रखे। कौबेर वातसंसर्ग दिशाओं के भेद से स्वतः यदि सूर्यिकरणों में थोडा भी हो जावे तो आं शुपादर्पण का मुख दिशा के अनुसार नीला लाल प्रभा मिश्रित वर्ण वाला हो जाता है अन्यथा नहीं। दर्पण के अन्दर सन्धान से उसे यथाविधि जानकर नौ कीलों को अति वेग से घुमा दे एक एक कील के वेग से और उस उस नाल के अन्दर शिक्तसंयोजन से शशचर्म में सम्मार्धिणक —टक्कर लेने वाली अतिमहती कोई शिक्त उत्पन्न हो जाती है उस शिक्त को माञ्जूलिकावल्कल लेकर वेग से पद्मपत्रों पद्मपत्र की पंखिंदियों में प्रीरित करता है वे पद्मपत्र तारों के द्वारा उस शिक्त को वातपामिण को अपनी शिक्त से प्रीरित करे वातपा मिण कौवेरिवष वायु को सम्मार्धिण्का के सहाय से अतिवेग से पीती है पश्चात् पद्म के आठ दलों में शिवत नालमुख के अन्दर कौवेरवात से सम्बन्ध रखने वाली विषशिक्त बाह्य वायु में लय को प्राप्त हो जाती है पश्चात् विमान के चालक यात्रिओं को अरोगता हो जाती है अतः दिशाम्पित यन्त्र यथाविधि कहा है। १९२-१०१।।

एकोनविंशं दर्पणमुक्तं दर्पणप्रकरणे—दर्पण प्रकरण में १६वां दर्पण कहा है—

उरगत्वक पञ्चमुखं व्याघ्रदन्तं च सैकतम्। लवरां पारदं सीसं चेति निर्यासमृत्तिका ॥ १०२ ॥ स्फाटिकं रुरुकं वीरं मृगालं रिवकपंटिम्। चक्कोलं बालजं पक्कप्रागाक्षा (सा?) रं शशोड्रम् ॥ १०३॥ त्रिसप्तपञ्चद्वाविशचतुःपञ्चदशस्तथा द्विपञ्चविशतिस्सप्तित्रशत् पञ्चदशस्तथा। चत्वारिशत् त्रयोविशत् सप्तविशत् त्रयोदश ।। १०४ ।। एकोनविशाष्ट्रदशभागसंख्यानुसारतः त्रिवारं शोधियत्वाष्टादशवस्तुन् यथाविधि ॥ १०५ ॥ मत्स्यमूषामुखे सम्यगापूर्य विधिवत् ततः। निलकाकुण्डमध्ये संस्थापयित्वा हढं यथा।। १०६॥ एकोनशतकक्ष्योष्राप्रमारान यथाविधि। गालयेद् गोमुखीभस्त्रात् पश्चाद् यन्त्रमुखे न्यसेत् ॥ १०७ ॥ एवं कृते पिङ्गलाख्यदर्पएां भवति हढम्। एतदेकोनविंशत्संख्याकमिति शास्त्रेभिविंगितम् ॥ १०८ ॥

उरगत्वक्—नागकेसर वृत्त की छाल या सांप की केंचुली, पञ्चमुख ?—नासा ? या जवाकुसुम ? या लोहा विशेष, व्याघदन्त ?, सैकत—शिंगरफ, लवण, पारा, सीसा, निर्यास—लाख ?, मृत्तिका—सौराष्ट्र मृत्तिका ? या गेरू ?, स्फाटिक—स्फटिक मणि, रुरुक—वनरोहेडा या हरिण श्रृङ्क, वीर—लोहा ? या सिन्दूर, मृणाल—खस ( ठण्डी घाममूल ) या कमलमूल, रिवकर्पट ?—ताम्बे का पत्तर या आख की

हाई ?, चक्रोल—चञ्चुलु—लाल एरएड ? बालज-सुगन्धबालासत्त्र, पांचीं प्राणक्तार-मनुष्य घोडा गधा बैल बकरी के मूत्रों का ज्ञार नवसाद्रर, शशोडुप — लोध काष्ठ । क्रमशः ३, ७, ५, २२, ४, १५, २, ५, २०, ७, ३०, १५, ४०, २३, २७, १३, १६, १८ भागों के अनुसार इन १२ वस्तुओं को तीन वार शोधकर मत्स्यमूषा मुख बोतल में विधिवत् भर कर निलकाकुण्ड के मध्य में रख कर ६६ दर्जे की उष्णता से यथाविधि गोमुखी भरत्रा से गलावे पश्चात् यन्त्रमुख में डाल दे ऐसा करने पर पिङ्गलाख्य दर्पण हो जावेगा यही १६वीं संख्या वाला दर्पण शास्त्र में विश्वित किया है ॥ १०३-१०८॥



इस्तलेख कापी संख्या १५ —

श्रथ पट्टिकाश्रकयन्त्रम्—श्रव पट्टिकाश्रक यन्त्र कहते हैं।

एवमुक्त्वा संग्रहेगा दिशाम्पतिमतः परम्।

पट्टिकाश्रकयन्त्रस्वरूपमत्र निरूप्यते ॥१॥

इस प्रकार 'दिशाम्पति' यन्त्र संत्तेप से कहकर अब आगे, 'पट्टिकाश्रक' यन्त्र के स्वरूप का निरूपण किया जाता है।

तदुक्तं क्रियासारे—वह यह वृत्त 'क्रियासार' प्रन्थ में कहा है—
ग्रहसन्धिसमुद्भूतज्वालामुखविनाशने ।
पट्टिकाभ्रकयन्त्रं च यानावरणमध्यमे ॥२॥
स्थापयेद्विधिवद् धीमान् सर्वदुःखविनाशनम् ।

ग्रहों की सन्धि में प्रकट हुए ज्वालामुख-न्य्रति ज्वालनशक्ति के विनाश निमित्त पट्टिकाश्रक यन्त्र को भी यानावरण के मध्य भाग में बुद्धिमान् स्थापित करे जो कि सर्वदु:खों का विनाशसाधन है।

उक्तं हि यन्त्रसर्वस्वे--यन्त्रसर्वस्व प्रन्थ में कहा ही है-

ग्रहसञ्चारमार्गेषु ग्रहागां तु परस्परम् ॥३॥
एकरेखाप्रवेशेन ग्रहसिन्धर्भवेदतः ।
ज्वालामुखाभिधा क्ष काचिद्विषशिक्तः प्रजायते ॥४॥
यानारूढास्तया सर्वे मरिष्यिन्त न संशयः ।
तस्मात्तच्छिक्तिनाशाय संग्रहेण यथाविधि ॥५॥
पिट्टकाश्रकयन्त्रस्वरूपमद्य निरूप्यते ।
तृतीयवर्गाश्रकेषु तृतीयाश्रकतः क्रमात् ॥६॥
कारयेत्पिट्टकाश्रकयन्त्रः शास्त्रविधानतः ।

प्रहों के सब्चरण मार्गों में प्रहों के परस्पर एकरेखाप्रवेश से प्रहसन्ध होती है सतः वहां उवालामुखनामक कोई विषशिकि-धातक विप्रयोगशिक विरुद्ध संयोगशिक प्रकट हो जाती है उससे

दा (हस्तलेखे)
 "विष विप्रयोगे" (क्रयादि०) विरुद्ध संयोग-- घर्षेण या भन्तर्दाह्।

यान-व्योमयान या विमानयान पर सवार हुए सब निःसंशय मर जायेंगे। श्रतः उस विषशक्ति-विरुद्ध योगवाली शक्ति के नाशार्थ संत्तेर से पट्टिकाश्रकयन्त्र का स्वरूप त्राज-श्रव विधिवत् निरूपित किया जाता है। तृतीयवर्ग के श्रश्लकों में क्रमानुसार तृतीय श्रश्लक से शास्त्रविधान से पट्टिकाश्रकयन्त्र करावे-बनवाए या करे बनवावे ।।३—६।।

तदुक्तं शौनकीये -- यह शौनकीय वचन में कहा है-

अव तृतीय वर्गवाले अञ्चक नामों को कहेंगे शारद, पङ्किल, सोममार्जालिक, रक्तमुख, विनाशक या रक्तमुखविनाशक। सोम से ही करे ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। (सोम की तृतीय संख्या है)।

सोमाभ्रकतत्त्रणमुक्तं लोहतन्त्रे—सोम नाम के अश्रक का लज्ञण लोहतन्त्र में कहा है—

मेघवर्णोऽतिसूक्ष्मश्च सुदृढो रसपस्तथा ।
नेत्ररोगहरस्पर्शाद् देहे शीतलदो भवेत् ॥ ७ ॥
बज्जगर्भो व्रणहरः सूत्रकुच्छ्रविनाशकृत् ।
सर्वत्र रक्तरेखाभिः सावर्तेंस्सुविराजितः ॥ = ॥
एतल्लक्षणसंयुक्तो सोमाभ्रक इतीरितः ।

मेघ के समाज रंगवाला अत्यन्तसृक्षम—अत्यन्त पतले दलवाला हट रसप पारे को अन्दर पीए हुए × नेत्ररोग हर स्पर्श से देह में ठण्ड करनेवाला वज्रयुक्त घाव को हरनेवाला मूत्रकुच्छुरोगनाशक सब ओर गोल लाल रेखाओं से युक्त हो, इन लच्चणों वाला सोम अभ्रक कहा गया है।

रसमाताबीजतैलादभ्रकं शोधयेद्विधाक्षः ॥ ६॥ वितस्तिद्वयमायामं बाहुमात्रोन्नतं तथा । गालियत्वाभ्रकं पश्चात् पट्टिकां कारयेत् ततः ॥ १०॥ ग्रादौ कुर्यात् कूर्मपीठं वारिवृक्षस्य दाष्र्णा । षोडशाङ्गुलिवस्तीर्गं बाहुमात्रोन्नतं क्रमात् ॥ ११॥ कुर्याच्छङ्कुपट्टिकाकारेगा शास्त्रविधानतः । प्रदक्षिणावर्तकीलचक्राणि तदनन्तरम् ॥ १२॥ शोण्डीरमिणयुक्तानि तस्मिन् सन्धारयेत्ततः । तन्त्रीन् सन्धारयेत् पश्चात् मूलकेन्द्राद् यथाक्रमम् ॥१३॥

<sup>‡</sup> शिच् प्रयोग सामान्यस्वार्थ में।

चत्वपाठः प्रायोऽत्र मूलग्रन्थे पुरातन प्रयोगो यद्वा ऽऽर्षप्रयोगः ।

<sup>+</sup> सोमेनैवेत ? ( मूलपाठ )

<sup>×</sup> स्तप्राह्क नाम भी कृष्णाश्रक का भेद है।

द्विघा या दिघा ।

श्रभ्रक को रसमाताबीज तैल रस—हिङ्गुल श्रौर माताबीज—श्राखुकर्णी या इन्द्रवारुणी के बीज के तैल से विधि से या दो वार, शोधे फिर श्रभ्रक को गलाकर दो वितस्ति—वालिश्तमात्र लम्बी चौड़ी बाहु—हाथ भर ऊंची पट्टिका बनावे। प्रथम कूर्मपीठ (नीचे का स्थान) वारिवृत्त —हीवेर—सुगन्ध वाला वरणा ? वृत्त की लकड़ी से सोलह श्रङ्गुल लम्बा बाहुमात्र ऊंचा शङ्कपट्टिकाकार से शास्त्रानुसार बनावे, पुनः सीधी धूमनेवाले कीलचक विधिवत् शौणडीर मिण्इ से युक्त कील चक्र लगावे उस शंकु में लगावे, पश्चात् मूलकेन्द्र से तन्त्रियों—तारों को लगावे।। ९—१३।।

स्रापट्टिकान्तं विधिवत्कीलचक्रानुसारतः ।
पश्चाद्भागे दन्तपात्रं स्थापियत्वा ततः परम् ॥ १४ ॥
शैवालद्रावकं तस्मिन् सम्पूर्य रिवचुम्बकम् ।
पारदं च न्यसेत् पश्चात् तन्त्रीनाहृत्य शास्त्रतः ॥१५॥
तस्मिन् सन्धारियत्वाथ शृं†गिण्याच्छाद्य नालतः ।
तन्नालमूलमाकाशे हढं सन्धारयेत् क्रमात् ॥ १६ ॥
प्रदक्षिणावर्तकीलपञ्चचक्रैविराजितम् ।
पूर्वोक्ताभूकशुङ्कुं तत्पीठमध्ये हढं यथा ॥ १७ ॥

पुनः पिट्टकापर्यन्त चक्रों के अनुसार दन्तपात्र—जिस में दान्ते हों—दान्ते लगे हों चक्रों को घुमाने के लिने उसे स्थापित करके पुनः उस दन्तपात्र में शैवालद्रावक को भर के पश्चात् रिवचुम्बक—सूर्यतेज को खींचने वाले सूर्यकान्त और पारा डाले तिन्त्रयों—तारों को लेकर शास्त्रानुसार उस में बन्द कर शृङ्गी ? में नाल से ढक कर, उस नाल के मूल को आकाश में टढ लगादे घूमनेवाले पांच कीलचक्रों से वह नालमूल युक्त हो, जिस से पूर्व कहा अश्वक शङ्क पीठ के मध्य टढ रहे।। १४—१७।।

स्थापियत्वा तस्य मूर्ष्टिन पट्टिकां द्रवशोधिताम् ।
सन्धारयेद् यथाशास्त्रं यानावरणमध्यमे ॥ १८ ॥
यदा सन्ध्यन्तराज्ज्वालामुखशक्तिस्स्वभावतः ।
सम्भूय व्योमयानस्य मार्गान्तं प्रसार्यते ॥ १६ ॥
कीलीं सन्धारयेच्छङ्कुमूलकेन्द्रे तदा बुधः ।
तेन तन्त्रीमुखाच्छैत्यवेगस्पन्दनसंयुतः ॥ २० ॥
द्रवपात्रात्समुत्थाय पञ्चचक्रमुखान्तरात् ।
पूर्वोक्तपट्टिकामूलकेन्द्रं प्रविशति स्वयम् ॥ २१ ॥
पश्चात्तन्तुमुखमासाद्य शक्ति ज्वालामुखाभिधाम् ।
समाकृष्यातिवेगेन पट्टिकामूलकेन्द्रतः ॥ २२ ॥

<sup>‡</sup> शौण्डीर मिए आगे कहीं हुई कृत्रिमिए। है।

<sup>†</sup> श्रुंगिण्या ? ( हस्तलेखे पाठः )

उस शक्क की मूर्था में द्रवशोधित अभ्रकपिट्टका को स्थापित करे व्योमयान के आवरण के मध्य भाग में शास्त्रानुसार जोड दे। जब प्रहमार्गों के सन्धिरेखास्थान से ज्वालामुख शिक्तस्वभाव से प्रहमार्गों से परस्पर मिलकर व्योमयान के मार्ग तक प्रसारित की जाती है तब बुद्धिमान विद्वान् शंकुमूल के केन्द्र में कीली को लगावे—बन्द करे उस से तन्त्रीमुखतार के सिरे से शीतता का वेग स्पन्दन करता हुआ पांच चकों के मुख जिस में लगे हैं उस द्रावकपात्र से उठकर पूर्वोक्त पिट्टकामूलकेन्द्र में स्वयं प्रवेश करता है। पश्चात् उस मुख को प्राप्त कर ज्वालामुखनामक शिक्त को पिट्टकामूलकेन्द्र से श्वतिवेग से खींचकर-।१६-२२।

> प्रदक्षिणावर्तकीलमध्यस्थितमणी क्रमात् । सञ्चोदयति वेगेन तच्छिक्तं तदनन्तरम् ॥२३॥ तन्मिणास्स्वीयवेगेन समाकृष्यातिवेगतः । सम्पूरयेन्नालमुखे तन्मूलात् खेलयं व्रजेत् ॥२४॥ तेन यानस्थयन्तृ णामपमृत्युविनाशनम् । भवेत्तस्मात्पट्टिकाभ्रकयन्त्रं यथाविधि ॥२५॥ यानावरणमध्ये संस्थापयेदतिशीघ्रतः ॥ इत्यादि ॥

पुनः क्रम से सीधी घूमनेवाली कील के मध्यस्थित मिए में उस शक्ति को वेग से प्रेरित करता है। वह मिए अपने वेग से अतिवेग से खींच कर नाल के मुख में भर देती है उस नालमुख से वह आकाश में लय को प्राप्त हो जाती है नष्ट हो जाती है इससे विमानयान में बैठे चालकयात्रियों के घटना से मृत्यु अकाल मृत्यु का नाश—अभाव हो जाता है। अतः पट्टिकाश्रकयन्त्र यथाविधि अतिशीच विमानयान के आवरण में संस्थापित करे।।२३—२५॥

सूर्यशक्तयपकर्षण्यन्त्र-

इत्येवमुक्त्वा पट्टिकाभ्रकयन्त्रं यथाविधि ॥२६॥ सूर्यशक्तचपकर्षग्रयन्त्रमद्य प्रकीर्त्यते ॥

इस प्रकार पट्टिकाभ्रकयन्त्र यथाविधि कहकर अब सूर्यशक्ति को अपकर्षित करनेवाला सूर्य-शक्तश्यकर्षण्यन्त्र कहते हैं।

तदुक्तं क्रियासारे—वह यह क्रियासार प्रन्थ में कहा है— शरद्धेमन्तयोश्शैत्यपरिहाराय केवलम् ॥२७॥ सूर्यशक्तचपकर्षग्रायन्त्रं यानोपरि न्यसेत्।

शरद् श्रौर हेमन्त ऋतु की शीतता के परिहार के लिये ही सूर्यशक्तवयकर्षण्यन्त्र विमानयान के उपर रखे—जड़े।

उक्तं हि यन्त्रसर्वस्वे — कहा ही है यन्त्रसर्वस्व प्रन्थं में — शरद्धेमन्तयोश्शेत्यिनवृत्त्यर्थं यथाविधि ॥२८॥ सूर्यशक्तचपकर्षण्यन्त्रमद्य निरूप्यते । सप्तविशतिकादर्शात्सूर्यशक्तचपकर्षकम् ॥२६॥ यन्त्रं कुर्याद् यथाशास्त्रमन्यथा निष्फलं भवेत् । शरद् और हेमन्त ऋतुओं की शीतता की निवृत्ति के अर्थ यथाविधि सूर्यशक्तयपकर्षणयन्त्र अब निरूपित किया जाता है। सात्ताईसवें ? आदर्श से सूर्यशक्तयपकर्षकयन्त्र शास्त्रानुसार करे अन्यथा निष्फल हो जावे।

तदुकः दर्पणप्रकरणे—वह दर्पणप्रकरण में कहा है-

स्फाटिकमञ्जुलफेनसुवर्चान् सैकतपारदगरदिकशोरान् ।
गन्धकर्बु रप्रागिक्षारान् रिवशिष्टिश्चमुखामरपङ्कान् ॥३०॥
रिववसुदिङ्नक्षत्रविभागान् वेदानलसागरवसुभागान् ।
सायकपादपभूतिवभागान् वसुमुनिनिधिनेत्रविभागांशान् ॥३१॥
एतान् गुद्धान् चतुर्दशवस्तुन् तत्तद्भागांशानुक्रमेगा ।
सम्पूर्यान्तर्मु खसूषायां तच्छुकमुखव्यासिटकामध्ये ॥३२॥
सङ्गाल्योष्ग्रारसं पश्चात्संगृह्यान्तर्मु खयन्त्रविले ।
शीद्यं सम्पूर्योक्तिविधानात्कीलकचक्रं भूमयेद् वेगात् ॥३३॥

स्फटिकमिण या फिटकड़ी, मजीठ, समुद्रफेन, सडजीचार, हिंगुल-सिंगरक, पारा, गरद-बछनाग, तलपणी, गुळ्जा गन्धक, हरिताल, प्राण्चार--नवसादर ? ये सब क्रमशः १२, १, ५, १, १३,..., १२, ६, १०, २७, ४, ३, ७, ८, ५, १, ५, ६, २, भागाशों के अनुक्रम से इन १४ शुद्ध वस्तुओं को लेकर अन्तर्मु खमूषा अ में भरकर शुक्रमुखमूषा के मध्य में गलाकर फिर गरम तरल को लेकर भीतर मुख वाले छिद्र में शीघ भरकर कीलचक को वेग से घुमादे।

सूक्ष्मात्सूक्ष्मं मृदुलं शुद्धं पिङ्गलवर्णां भारिवहीनम् । भद्रं स्पर्शाच्छीतविमानं सूत्रव्याधिविनाशकरं च ॥३४॥ प्रभवेद् रविशक्तचपकर्षदर्पेग्गमेवं क्रियते यदि सिद्धम् ॥ इत्यादि ॥

अतिसूक्ष्म मृदुल शुद्ध पिङ्गलवर्ण भारहीन भद्र स्पर्श से शीत विमान मूत्रव्याधिका नाशक हो जावे रविशक्तयपकर्षदर्पण इस प्रकार किया जाता है जब कि सिद्ध होता है।

ग्रशीत्यङ्गुलमायामं विशत्यङ्गुलविस्तृतम् ।
एकाङ्गुलघनादेतद्दर्पणात् पट्टिकां दृढाम् ॥३५॥
कृत्वा पश्चाद् यथाशास्त्रं तस्मिन् केन्द्रत्रये क्रमात् ।
प्रकल्प्य विधिवन्नालद्वयं बाहुसमं ततः ॥३६॥
दशाङ्गुलास्यं तद्दर्पणतः कुर्याद् दृढं यथा ।
ग्रधंचन्द्राकृतिं पीठं नालरूपमतः परम् ॥३७॥

अस्सी अंगुल लम्बे बीस अंगुल चौड़े एक अंगुल मोटे दर्पण से दृढ़ पट्टिका बनाकर फिर यथाशास्त्र क्रम से उसमें केन्द्रत्रय में दो नालों को बाहु के समान विधिवत् फिर उस द्पेण से दशांगुल मुख वाले बनावे, अर्द्धचन्द्राकृतिवाला नालहृत पीठ रचे ॥३५—३७॥

<sup>†</sup> नृसार नरसार भी कहते हैं प्राणों का या प्राणियों का क्षार प्राणिक्षार नौसादर है। (रसतरङ्गणी)

रेतीली पीली मिट्टी तुषराख शए मिलाकर बनी बोतल ( रसतरङ्गिएगी )

रचयेद्वर्तुं लं पश्चाच्चतुरस्रमथापि वा । वितस्तिद्वयमायामं षड्वितस्त्युन्नतं तथा ।।३६।। पीठान्तरं च तेनैव कृत्वा तिस्मन्नतः परम् । ग्रधंचन्द्राकृति नालपीठं सन्धारयेद् दृढम् ।।३६।। पाश्वयोरुभयोस्तस्य नालद्वयमथ क्रमात् । सन्धार्यं मध्येऽष्टाशीत्यङ्गुलायामं तथैव च ।।४०।। ग्रङ्गुलत्रयविस्तारं शङ्कुमेकं दृढं न्यसेत् । पूर्वोक्तपट्टिकां तस्य शिरोभागे दृढं यथा ।।४२।। स्थापयेद्विधिवत् पश्चात् तस्य केन्द्रत्रये क्रमात् ।

उस पीठ को गोल बनावे या चतुष्कोण बनावे, दो बालिश्त लम्बा चौड़ा छः बालिश्त मोटा दूसरा पीठ भी उसी से करके उसमें फिर अर्धचन्द्राकृति नाल पीठ दृढ़ रूप से जोड़ दे उसके दोनों पश्वीं में—दोनों आसगस भागों में दो नाल कमसे जोड़कर मध्य में अठास्सी अंगुल लम्बा तीन अंगुल चौड़ा मोटा एक शंकु दृढ़रूप में लगादे फिर वह पूर्व कही पट्टिका उसके शिरोभाग अर्थात् सिरे पर विधिवत् दृढ़ स्थापित करदे फिर कम से केन्द्रत्रय—तीनों केन्द्रों पर—॥३८-४१॥

तद्दंगाकृतान् पद्मदलवद् दलसम्मितान् ॥४२॥
मध्ये च (छ ?) षकसंयुक्तान् सिन्छदान् द्विमुखाकृतीन् ।
पद्माकारान् सुसन्धायावर्तकीलशङ्कुभिः ॥४३॥
बध्नीयात् सुदृढं पश्चाच्छैवालद्रावकं तथा ।
श्रुणिद्रवं च संगुद्धं सप्रमाणं यथाविधि ॥४४॥
नालद्वयेथ सम्पूर्यं तिस्मिन् छायामुखं मिण्म् ।
न्यसेत्तच्छङ्कुमूलेऽथ ज्योत्स्नाद्वावं न्यसेत् क्रमात् ॥४४॥
शैत्यापहारकान् तन्त्रीन् सकीलान् मञ्जुलावृतान् ।
ज्योत्स्नाद्वावकमध्ये संस्थापयेदथ बन्धयेत् ॥४६॥
तन्त्रीन् पार्श्वस्थनालमध्यादाहृत्य शास्त्रतः ।
पट्टिकापार्श्वकमलकेन्द्रयोष्ठभयोः क्रमात् ॥४७॥
संवष्ट्य च पुनस्तत्केन्द्राभ्यामाहृत्य यत्नतः ।
पट्टिकामध्यकमलमावष्ट्रयाथ पुनः क्रमात् ॥४८॥

पद्मपत्र की भांति पत्ते के आकार में उस दर्पण के बने हुए—बीच में पात्रयुक्त सिच्छिद्र दो मुखों की आकृतिवाले पद्मरूप—कमलरूप जैसों को रखकर या जडकर घुमानेवाली कीलोंवाले शंकुओं से सुदृढ़ बान्ध दे पश्चात् शैवालद्रावक—जलकाई का द्रावक श्रीर श्रुणि—श्र्यण या सृणि का द्रव ?—नीलाथोथा शुद्ध यथाविथि मापसिंदत दो नालों में भरकर उस छायामुखमिण ? को डालदे कम से शंकुमूल में ज्योत्स्नाद्राव—मालकंगनी का तैल फिर शीतता हटानेवाले

कीलसिंहत तन्त्री तारों को जो मञ्जुलों—घं जीरों से आवृत हों खं जीर यहां गोली हो सकती है उन तिन्त्रयों—तारों को ज्योत्स्नाद्रावक में रखदे और बान्धदे, उन तारों को शास्त्रानुसार पार्श्ववाले नाल में से निकालकर पिट्टकापाश्वों के कमलाकार वाले स्थानों के दोनों केन्द्रों में लपेटकर पुनः उन केन्द्रों से यत्नपूर्वक निकालकर पुन: क्रमशः पिट्टकामध्यकमल पर लपेट कर—

तत्पश्चाद्भागतस्तन्त्रीन् समाहृत्य यथाविषि ।

शङ्कुमूलस्थितज्योत्स्नाद्रावके सिन्नवेशयेद् ।।४६:।

पश्चान्नालान्तरात्तत्पात्रमाच्छाद्य समग्रतः ।

तन्नालमूलाधोभागे व्योग्नि प्रकल्पयेत् ।।४०।।

यदा हेमन्तशिशिरशैत्यव्याप्तिर्विमानके ।

हश्येत तत्क्षणादेव शङ्कुमूलस्थितं क्रमात् ।।४१।।

बृहच्चक्रमुखं कीलं भ्रामयेदितवेगतः ।

पूर्वोक्तपट्टिकाकेन्द्रस्थिततन्त्रीप्रचालनम् ।।२४।।

भवेत्तेनातिवेगेन पार्श्वस्थकमलान्तरात् ।

सम्भूयात्यन्तचलनाद् वायुश्शैत्यं प्रकर्षति ।।४३।।

तच्छैत्यं पुनराहृत्य तद्वायुरितवेगतः ।

पट्टिकामध्यकमलच (छ?)षके तन्त्रिभस्स्वयम् ।।४४।।

उसके पिछले भाग से तारों को यथाविधि समेटकर या लेकर शंकुमूल में पड़े ज्योत्स्नाद्रावक-मालकंगुनीतेल में डाल है। पुनः दूसरे नाल से पात्र को सब श्रोर से पूरा ढककर उस नालमूल को यान के नीचले भागवाले आकाश में युक्त कर है। जब हेमन्त शिशिर ऋतुश्रों की शीतता की ज्याप्ति विमान में दिखलाई पड़े तो तत्क्षण ही कम से शंकुमूलस्थित बड़े चक्र मुखवाली कील—पेंच को अतिवेग से घुमादो तो पूर्वोक्तपिट्टकाकेन्द्रस्थित तार चल पडे उससे श्रात वेग से पाश्वों में स्थित दूसरे कमल से मिलकर अत्यन्त चलन से वायु शीतता को खींच लेता है फिर उस शीतता को खींचकर वह वायु श्रातवेग से पिट्टकामध्यकमलवाले चषक पात्र में स्वयं तारों से—॥४६-५४॥

संयोजयित वेगेन पश्चान्नालद्वयान्तरे ।
प्रविशेत्तच्छैत्यशिक्तः पश्चान्नालसंस्थितौ ॥५५॥
शौवालश्रुणिनामानौ द्रावकावितवेगतः ।
तच्छैत्यशिक्तमाहृत्य द्यायामुखमग्गौ क्रमात् ॥५६॥
वेगेन संयोजयतः पश्चादत्यन्तवेगतः ।
तन्मिणिस्स्वीयवेगेन तच्छिक्ति तन्त्रिमः क्रमात् ॥५७॥
शङ्कुमूलिस्थतज्योत्स्नाद्रावके सन्निवेशयेत् ।
द्रावकाद् व्योम्नि तन्नालात्तच्छिक्तिर्लयमेधते ॥५६॥
पश्चात्तच्छैत्यसम्बन्धविषनाशो भवेद् ध्रुवम् ।

तेन यानप्रयातृ गामत्यन्तसुखदं भवेत् ।।५६॥ तस्मात्सर्वप्रयन्नेन सूर्यशक्तचपकर्षकम् । यन्त्रं संस्थापयेद् यानोपरि शास्त्रविधानतः ।।६०॥ इत्यादि

दो नालों के अन्दर संयुक्त करता है फिर वह शैत्यशिक नालस्थ शैताल और सृणिनामक द्रावकों में अतिवेग से प्रविष्ट हो जाती है, उस शैत्यशिक को कम से खींचकर छायामुखमिण में वेग से संयुक्त करते हैं वह मिण अपने वेगसे उस शिकको कम से तारों के द्वारा शंकुमूलस्थित ज्योत्सनाद्रावक में डाल दे, द्रावक आकाश में उस नालसे शिक्त लय-नाश को प्राप्त होती है। पश्चात् उस शैत्यसम्बन्ध विप्रयोग-घातकप्रभाव का निश्चय नाश हो जाता है। इससे व्योमयान के यात्रियों के लिये अत्यन्त सुखद हो जाता है अतः सर्वप्रयत्न से सूर्यशक्त्यपकर्षक यन्त्र को ब्योमयान के अपर शास्त्रविध से संस्थापित करे। ।।५५-६०।।

## अपरमारधूमप्रसारणयन्त्र-

इत्युक्त्वाशास्त्रविधिना सूर्यशक्तचपकर्षकम् । ग्रयसमारधूमप्रसारणयन्त्रमतः परम् ॥६१॥ संग्रहेण प्रवक्ष्यामि यथाशस्त्रं यथामति ॥

यह शास्त्रविधि से सूर्यशक्तित्यपकर्षकयन्त्र कहकर व्यवस्मारधूमप्रसारण्यन्त्र यहां से व्यागे शास्त्रानुसार यथामित संत्तेप से कहूंगा।

उक्तं हि क्रियासारे - कहा ही है क्रियासार प्रनथ में -

स्वकीयव्योमयानस्य विनाशार्थं यदा क्रमात् ॥६२॥ परेषां व्योमयानावरणां च प्रभवेद् यदि । तिन्नवारियतुं वेगात् सिन्धनालमुखोत्तरे ॥६३॥ यानस्य स्थापयेद् धीमान् यानतत्त्वविदां वरः। अपस्मारधूमप्रसारणयन्त्रं हढं यथा ॥६४॥ इत्यादि

अपने व्योमयान—विमान के विनाशार्थ जब कमशः दूसरों के—शत्रुओं के व्योमयानों का घेरा यदि प्रवल हो जावे उसे हटाने के लिये वेग से सन्धिनालमुख के उत्तर में व्योमयान के यानतत्त्ववित्ताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान् अपस्मार धूमप्रसारणयन्त्र को दृढरूप में स्थापित करे ॥६२-६४॥

## उक्तं हि यन्त्रसर्वस्वे - कहा ही है यन्त्रसर्वस्व में -

स्वयानरक्षगार्थाय परयानैर्यथाविधि । ग्रपस्मारधूमप्रसारगायन्त्रं प्रचक्षते ॥ ६५ ॥ क्षौण्डीरलोहात् कर्तव्यमेतद्यन्त्रं न चान्यथा । कृत्वा चेदन्यलोहेन स्वयानं नाशमेधते ॥ ६६ ॥

अपने विमान के रच्यार्थ दूसरों के यानों के द्वारा विधि के अनुसार अपस्मार धूमप्रसारण

यन्त्र कहते हैं, चौण्डीर लोहे से यह यन्त्र बनाना चाहिए घन्यथा नहीं, श्रन्य लोहे से करके खयान नाश को प्राप्त हो जाता है।। ६५—६६।।

द्यौरडीरलोहमुकं लोहतन्त्रे — चौरडीरलोहा लोहतन्त्र में कहा है—

क्षित्रङ्काष्टकं पारदपञ्चकं च वीरत्रयं क्रौञ्चिकसप्तकं तथा।

कान्तत्रयं हंसचतुष्टयं च माध्वीकमेकं रुरपञ्चकं क्रमात्।। ६७।।

एतान् विगुद्धान् वरमूषिकायां सम्पूर्य छत्रीमुखकुण्डमध्ये।

संस्थाप्य पश्चात्मुरसाख्यभस्त्रात् संगालयेत् कक्ष्यशतोष्णवेगात्।।६८।।

पश्चात्समाहृत्य शनैश्शनैः क्रमात् सम्पूरयेद् यन्त्रमुखे च तद्रसम्।

एवं कृतेऽत्यन्तमनोहरं हढं क्षौण्डीरलोहं प्रभवेद् विगुद्धम्।।६९।। इत्यादि।

हिनद्धा—लोहिनशेष माग, पारा ५ भाग, लोहा ३ भाग, कौख्रिक कृत्रिमलोहा ७ भाग, चुम्बक ३ भाग, हंस—रूपाधातु ४ भाग, माध्वीक—लोहभेद १ भाग, रुरु—धातुनिशेष इन शुद्ध हुत्रों को वरमृषिकानामक कृत्रिम बोतल में भरकर छत्रीमुखकुण्ड के बीच में भरकर पश्चात् सुरसानामक भरता से सौ दर्ज की उप्णाता से गलाने, पश्चात् लेकर धीरे धीरे कम से उस पिघले द्रव को यन्त्रमुख में डाल दे, ऐसा करने पर ऋत्यन्त मनोहर दृढ चौण्डीर लोहा अच्छा बन जाता है।। ६७—६६।।

पट्टिकायन्त्रमध्येऽथ क्षौण्डीरं स्थाप्य वेगतः ।
कीलीसञ्चालनात्सम्यक् सन्ताङ्य त्रिशतोष्णतः ॥ ७० ॥
सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरां गुद्धां पट्टिकां कारयेद् दृढाम् ।
एतत्पट्टिकया कुर्यात्पञ्चबाहून्नतं तथा ॥ ७१ ॥
बाहुत्रितयविस्तारं भस्त्राकारं यथाविधि ।
मुखनालेन संयोज्य षड्वितस्तिप्रमाणतः ॥ ७२ ॥
पेषिणीयन्त्रवत् कार्यं तन्मुखं सुदृढं तथा ।
तन्मुखाच्छादनार्थाय मुखावरणकीलकम् ॥ ७३ ॥
सन्धारयेत्ततस्तस्य मूले कोशत्रयं क्रमात् ।
कल्पयित्वा मध्यभागे सकीलं वर्तुलं मृदुम् ॥ ७४ ॥

चौगडीर लोहे को पट्टिकायन्त्र के मध्य स्थापित करके वेग से कीली सख्रालनद्वारा ताडन करके तीन सी दर्जे की उच्णाता से शुद्ध दृढ पतली से पतली पट्टिका बनावे इस पट्टिका से पांच बाहु उठा हुआ तीन बाहु लम्बा भस्ता के आकार का करे, उसे मुखनाल से जोडकर छः बालिश्त माप से पेषिणीयन्त्र – चक्की के समान वह दृढ मुख करना चाहिए, उस मुख के आच्छनार्थ मुखावरणकील लगादे, उसके मूल में तीन कोश-कोठे रखकर मध्यभाग में कीलसहित कोमल –।। ७००-७४।।

शशचर्मसमायुक्तं कुर्यादावरगां ततः । धूमपूरककीलीं तन्मूले सन्धारयेद् इढम् ॥ ७५॥ तद्रध्वें चूर्णपात्रं स्थापयेद् विधिवद् हढम् । कोलीमुखं तत्पात्रकुक्षिमूले नियोजयेत् ॥ ७६॥ एवं क्रमेण चत्वारि भस्त्रान् कुर्याद् यथाविधि । परयानावरणकाले यानावरणकभस्त्रकात् ॥ ७७॥ कृत्वा विमानावरणं पश्चात्तदुपरि क्रमात् । दिक्पीठोपरि पूर्वोक्तभस्त्रिकान् स्थाप्य सत्वरम् ॥ विद्युत्संयोजनं कुर्याच्चूणंपात्रान्तरे क्रमात् । तत्क्षरणाद् धूमतां याति तच्चूणंमतिवेगतः॥ ७६॥

शशचर्म युक्त स्वावरण करे, उसके मूल में धूम भरनेवाली कीली दृढ लगावे उस के उत्तर चूर्णपात्र विधिवत् दृढ रखे, उस पात्र के कुव्तिमूल में कीली का मुख युक्त करे इस प्रकार से चार भर्त्रों—धोकितयों को यथाविधि लगावे, दूसरे के—शत्रु के यानों के स्रावरणकाल में यानावरण भस्त्रक—धोंकने से विमानावरण करके पश्चात् कम से उत्तर दिक्तीठ के उत्तर पूर्वोक्त भिस्त्रकों को शीध स्थापित करके चूर्णपात्र में विद्युत का संयोजन करे वह चूर्ण स्रतिवेग से धूमता को प्राप्त हो जावेगा धूंवा बन जावेगा—

भस्त्रिकामुखमुद्घाट्य पश्चात् कीलीं प्रचालयेत्। तेन प्रसारितो धूमो सूक्ष्मभस्त्रत्रये क्रमात्।। ७६॥ प्रविश्य तन्मुखेभ्योऽथ मध्यकुण्डान्तरे कृमात् । प्रविश्यपूरिणात् सर्वं व्याप्य पश्चाद् यथाक्मम् ॥ ८०।। भस्त्रिकामुखपर्यन्तमतिवेगेन धावति । पश्चात्कीलकसन्धानात्परयानोपरि कुमात् ॥ ५१॥ एककाले चतुर्दिक्षु सर्वतोमुखतः स्वयम् । व्याप्याथापस्मारधूमः परयानान् समग्रतः ॥ ५२ ॥ स्वीयशक्तिप्रधानतः । परेषां तत्क्षगात् करोत्यपस्मारवशान् सर्वान् शत्रून्न संशयः ॥ ६३ ॥ तेन सर्वे विमानाग्रात् पतिष्यन्त्यवनीतले । परयानविनाशं च स्वयानपरिपालनम् ॥ ५४ ॥ भवेत् तेन ततस्सर्वे सुखं यान्ति विमानगाः। तस्मादेतद्यन्त्रं वरं विमाने स्थापयेत्सुधीः ।। ८५ ।। इत्यादि ।।

भिन्निका के मुख को खोलकर फिर कीली चलावे उस से फैलाया हुआ धूं आं सूक्ष्म तीन भस्त्रों में कम से प्रविष्ठ होकर उनके मुखों से मध्यकुण्ड के अन्दर प्रविष्ठ होकर भर जाने से सर्वत्र व्याप्त हो पश्चात् कमानुसार भिन्निकामुखपर्यन्त अत्यन्त वेग से दौड़ता है, फिर कील बन्द करने से-पर विमानयानों के उत्पर एक समय में चारों दिशाओं में सर्वतोमुख हो स्वयं अपस्मार धूवां सभी परविमान-यानों को व्याप्त हो अपनी विषशिक्त की प्रधानता से सब शतुओं को निःसंशय अपस्मार के वश-अचेत

कर देता है उस से सब विमानस्थान से भूमितल पर गिर जावेंगे परविमानयानविनाश धौर स्वविमान-यान का परिपालन —बचाव हो जाता है उस से अपने विमान में चलनेवाले सुख से जाते हैं—यात्रा करते हैं अत: इस श्रेष्ठ यन्त्र को बुद्धिमान् स्थापित करे।। ७६—८५।।

## स्तम्भनयन्त्र-

इत्युक्त्वापस्मारघूमयन्त्रं शास्त्रविधानतः । इदानीं स्तम्भनयन्त्रं यथाविधि निरूप्यते ॥ ८६ ॥

इस प्रकार अपस्मारधूमयन्त्र शास्त्रविधान से कहकर अब स्तम्भनयन्त्र विधि के अनुसार निरूपित किया जाता है ।। ८६।।

उक्तं हि कियासारे-कहा ही है कियासार प्रन्थ या प्रकरण में-

यदा तु वारिपरिधिरेखामण्डलसिन्धषु ।

शक्तयुद्रे को यदि भवेन्महाविषसमाकुलः ॥ ८७ ॥

प्रचण्डमारुतोद्रे को भवेदत्यन्तदारुगः ।

तत्तत्सिन्धषु वातानां पश्चाद् युद्धं भविष्यति ॥ ८८ ॥

तेनाकाशे भवेद् वातप्रवाहस्सर्वतोमुखः ।

तत्सम्पर्काद् याननाशस्तत्क्षगात्सम्भविष्यति ॥ ८६ ॥

तस्मात्तत्परिहाराय यानाधोभागकेन्द्रके ।

संस्थापयेत्स्तम्भनाख्ययन्त्रं शास्त्रविधानतः ॥ ६० ॥ इत्यादि ।

जब कभी वारिपरिधि रेखामण्डल सन्धियों में आकाशीयमण्डल शक्ति का उद्गे क-उत्थान महाविष से पूर्ण हो तब प्रचण्ड मारुतोद्गे क—वायन्य उत्थान श्रत्यन्त दारुण होता है पुनः उन सन्धियों में वायुओं का युद्ध हो जावेगा, उस से आकाश में सब श्रोर वायु का प्रवाह चलने लगे, उस के सम्पर्क से तुरुत विमानयान का नाश हो जावेगा, अतः उसके परिहार के लिये विमान के नीचे के भागवाले केन्द्र में शास्त्रानुसार स्तम्भननामकयन्त्र स्थापित करे।। ८७—६०।।

तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे—वह यह यन्त्रसर्वस्व प्रन्थ में कहा है—

वातप्रवाहसंसर्गपरिहाराय केवलम् ।
विमानस्तम्भनयन्त्रं यथामित निरूप्यते ॥ ६१ ॥
चतुरस्रं वर्तुं लं वा वक्रतुण्डाख्यलोहतः ।
विमानपीठभ्रामणे चतुर्थांशप्रमाणतः ॥ ६२ ॥
घने वितस्तित्रतयं पीठमन्यत्प्रकल्पयेत् ।
ईशानादिक्रमात्तिस्मन्नष्ट्रदिक्षु यथाक्रमम् ॥ ६३ ॥
केन्द्राणि विधिवत् कुर्यात्सिच्छद्रावरणं यथा ।
ग्रावर्तदन्तसंयुक्तचकाणि विधिवत्क्रमात् ॥ ६४ ॥
ग्रावृलोमविलोमैश्च कुर्यात्तेनैव लोहेतः ।

स्रावर्तकीलसंयुक्तास्त्रक्रदण्डान् यथाविधि ॥ ६५ ॥ त्रिवृत्करणतो लोहरज्जू व्छिद्रानुसारतः । कुर्यात्तेनैव लोहेन शङ्कुकीलादयः क्रमात् ॥ ६६ ॥ स्रन्तश्चक्रयुतान्नालस्तम्भान्तन्त्रीसमाकुलान् । ईशान्यादिकमात्केन्द्रस्थानेषु स्थापयेत् क्रमात् ॥ ६७ ॥

वायुश्वाहों के संसर्ग — संघर्षण के हटाने या प्रतीकार के लिये ही विमानस्तम्भन यन्त्र यथा-मित निरूपित किया जाता है। वक्रतुण्ड नामक लोह से चतुष्कोण्—चौकोर या गोल विमान पीठ के श्रमण में चतुर्थांश प्रमाण से, घन में मोटाई में तीन बालिश्त अन्य पीठ बनावे ईशान आदि के कम से उसमें आठ दिशाओं में यथाकम केन्द्र बनावे तथा छिद्रसहित आवरण भी घूमनेवाले दान्तों से युक्त चक्र विधिवत् क्रमशः अनुलोम और विलोमों से करे उसी लोह से, घूमने वाली कीलों से संयुक्त चक्रद्ण्डों को यथाविधि तीन लपेट वाली लोहे की रिस्सियों को छिद्र के अनुसार बनावे। उसी लोहे से शंकु कील आदि भी कम से बनावे। भीतरी चक्रयुक्त तारों से घिरे हुए नालस्तम्भों को क्रम से ईशानी आदि केन्द्रस्थानों में स्थापित करे।। ६१–६७।।

विमानाङ्गोपसंहारस्थाननालमुखान्तरात् ।
सकीलतन्त्रीनाहृत्य नालस्तम्भान्तरात्पुनः ॥ ६८ ॥
प्रन्तर्नालैस्समाकृष्य मध्यकेन्द्राविध क्रमात् ।
पीठमध्यावर्तकीलस्तम्भमूलान्तरे क्रमात् ॥ ६६ ॥
तिच्छद्रमुखे कीलशङ्कुभिर्बन्धयेद् हृढम् ।
प्रावर्तकीलस्तम्भस्तु पीठमध्ये निवेशयेत् ॥ १०० ॥
पूर्वोक्तवातप्रवाहो यदा सन्हश्यते क्रमात् ।
तदा यानाङ्गोपसंहारकीलकं प्रचालयेत् ॥ १०१ ॥
तेन यानस्सङ्कुचितो भवेत्पश्चात्तथैव हि ।
पश्चादष्टाङ्गकीलचक्रािंग भ्रामयेद् हृढम् ॥ १०२ ॥
तेन वेगोपसंहारो विमानस्य भवेत् क्रमात् ।
पश्चात् पीठस्थाष्टनालस्तम्भकीलान् प्रचालयेत् ॥ १०३ ॥

विमानाङ्गों के उपसंहारस्थान में वर्तमान नालमुखों के अन्दर से कीलसहित तारों को निकाल कर फिर नालस्तम्भ के अन्दर से भी भीतरी नालों से खींच कर मध्य केन्द्र की अवधि के क्रम से और पीठ में लगी घूमने वाले कीलस्तम्भों में उस उस छिद्र मुख में कीलशंकुओं द्वारा दृढ बांध दे और घूमने वाले कीलस्तम्भों को पीठ में लगा दे। पूर्वोक्त वातप्रवाह जब दिखलाई पड़े तब विमानयानाङ्गों का उपसंहार करने वाली कील को चलावे, उससे फिर विमानयान संकुचित हो जावे पश्चात् अष्टाङ्ग —आठ अङ्गों से सम्बन्ध रखने वाले कील चकों को दृढकुर से घुमा दे उस विमान का वेगोपसंहार क्रमशः हो जावे पश्चात् पीठ में स्थित अष्टनाल स्तम्भ की कीलों को चलावे।। ६५-१०३।।

विमानवेगसर्वस्वं तेन संशान्तिमेघते । पीठमध्यस्थितदण्डकीलं तदनन्तरम् ॥ १०४॥ भ्रामयेदतिवेगेन तेन स्तम्भो हढी भवेत्। स्तम्भप्रतिष्ठा यानान्तःपीठे यदि भवेद् हढम् ॥ १०५॥ तत्क्षगादेव यानस्य स्तम्भनं प्रभवेद् हढम्। पक्षाघातककीलकं च भ्रामयेत्तदनन्तरम् ॥ १०६॥ वायूत्पत्तिभंवेत् तेन तद्वातः सर्वतोमुखात्। मण्डलाकारतस्स्वयम् ॥ १०७ ॥ विमानमूलमावृत्य विमानं घारयेत्परचाद् विद्युत्स्थानाद् यथाविधि । पृथिव्यन्तं शक्तिनालशलाकं कीलचालनात् ॥ १०८॥ स्थापयेत् सुदृढं तेन यानस्त्वचलतां व्रजेत्। तस्माद् वातप्रवाहेगा(न?) यानसंरक्षगां भवेत् ।। १०६ ।। यानाधोभागकेन्द्रके । ग्रतस्मर्वप्रयत्नेन यानस्तम्भनयन्त्रं च स्थापयेत्सुहढं यथा ।। ११० ।। इत्यादि ।।

उससे विमान वेग का सर्व बल या कल पुरजा शान्ति को प्राप्त हो जाता है पुनः पीठ के मध्य में स्थित द्र्ष्ट की कील को ख्रितिवेग से घुमावे उससे स्तम्भ दृढ हो जावे—स्थिर हो जावे, यदि स्तम्भ प्रतिष्ठा—स्तम्भ की स्थिरता यान के भीतर पीठ में हो जावे तो उसी समय या तुरन्त यानस्तम्भन हो जावे। पश्चात् पचाघातक—एक ख्रोर को ठोकर देने वाली कील को घुमावे तो उससे वायु की उत्पत्ति हो जावे वह वायु सब ब्रोर से विमान के मूल को चक्राकार से स्वयं घेर कर विमान को धारण कर ले सम्भाल ले थाम ले फिर विद्युत के स्थान से यथाविधि पृथिवीपर्यन्त शिक्तनाल शलाका को कीलचालन से सुदृढ स्थापित करे उससे विमान यान अचलता को प्राप्त हो जावे उससे वातप्रवाह से यान का संरच्या हो जावे ख्रतः सर्व प्रयत्न से विमान के नीचले भाग वाले केन्द्र में यानस्तम्भ यन्त्र सुदृढ स्थापित करे।।। १०४-११०।।

वैश्वानरनाल यन्त्र—

एवमुक्त्वा स्तम्भनाख्ययन्त्रं शास्त्रानुसारतः। वैश्वानरनालयन्त्रमिदानीं सम्प्रचक्षते ॥ १११॥

इस प्रकार स्तम्भन नामक यन्त्र शास्त्रानुसार कहकर वैश्वानर नाल यन्त्र श्रव कहते हैं ॥१११॥ उक्तं हि क्रियासारे --कहा ही है क्रियासार प्रन्थ में—

खेटयानप्रयातृ गामिनहोत्रार्थमादरात् । पाकार्थं च विशेषेगा ग्रग्निरावश्यको भवेत् ॥ ११२ ॥ तस्मात् पावकदानार्थं यानाभिमुखान्तरे । वैश्वानरनालयन्त्रमपि संस्थापयेद् बुधः ॥ ११३ ॥ खेटयान-विमान के यात्रियों के अग्निहोत्रार्थ आदर से तथा विशेषतः पाकार्थ अग्नि आवश्यक है उससे अग्नि देने के लिये विमान के सामने अन्दर वैश्वानरनालयन्त्र बुद्धिमान् स्थापित करे।। ११२-११३।।

तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे —वह यन्त्रसर्वस्व में कहा है —

खेटयानप्रयातृ गामिनसिद्धचर्थमेव वैश्वानरनालयन्त्रमिदानीं सम्प्रचक्षते ॥ ११४॥ वितस्तिद्वयमायामं द्वादशाङ्गुलविस्तृतम्। चत्रस्रं वर्त् लं वा नागलोहेन शास्त्रतः ॥ ११५ ॥ पीठं कृत्वा ततस्तस्मिन् कूर्यात् केन्द्रत्रयं क्रमात् । ताम्रखपरसम्मिश्रलोहात पात्राणि कारयेत ॥ ११६ ॥ ग्रद्धमेकपात्रे प्रपरयेत। गन्धकद्रावकं रूक्षाकद्रावमेकस्मिन् पात्रे तद्विनियोजयेत् ॥ ११७॥ माञ्जिष्ठिकाद्रावकं च न्यसेत् पात्रान्तरे तथा। एतानि द्रवपात्रािए पीठकेन्द्रेषु स्थापायेत् ॥ ११८ ॥ मिंग प्रज्वलकं नाम गन्धकद्रावके न्यसेत्। तथैव धूमास्यमिंग रूक्षाकद्रावके ततः ॥ ११६ ॥ माञ्जिष्ठिकाद्रावके तु महोष्गिकमिंग न्यसेत । विमाने पाकशालाश्च यत्र यत्राग्निहोत्रिगाः ॥ १२० ॥

विमान के यात्रियों के ऋग्निहोत्रार्थ वैश्वानर गालयन्त्र—ऋग्नि प्रज्वालन यन्त्र ऋव कहते हैं। दो बालिश्त लम्बा बारह ऋंगुल चोडा ऋर्थात् मोटा चतुष्कोण या चारों ऋोर से गोल शास्त्रानुसार नाग लोहे से पीठ करके उसमें क्रम से तीन केन्द्र (मीटर?) करे ताम्बे खपरिये—जस्ते ? से मिले लोहे से पात्र बनाए, शुद्ध गम्धकद्रावक—गन्धक रस (तेजाव) एक पात्र में भर दे, एक पात्र में हत्ताद्रावक दन्तीतेल या रस ? नियुक्त करदे डाल दे, तीसरे पात्र में माञ्जिष्ठिकाद्रावक—मजीठ का तेल ? रस डाल दे, इन दवभरे पात्रों को पीठ के केन्द्रों में रखे। प्रज्वलक मिण गन्धकद्रावक में डाल दे ऐसे ही धूमास्य मिण ह्याद्रावक में और माञ्जिष्ठिकाद्रावक में तो महोष्णिक मिण डाल दे। विमान में जहां जहां पाकशालाएं और ऋगिनहोत्री हों—॥११४-१२०॥

स्थापयेत्कीलकस्तम्भान् तत्र तत्र हढं यथा।

द्रवपात्रान्तरे तन्त्रीन् भद्रमुष्ट्रचाख्यकीलके।। १२१॥

त्रिसंख्याकान् प्रबध्नीयाद् यथाशास्त्रमतः परम्।

मूलस्तम्भं समारभ्य द्रवपात्रान्तमेव हि॥ १२२॥

तन्त्रीत्रयं समाह्य मण्यग्रे योजयेत्क्रमात्।

स्तम्भाग्रे चुबुकीकीलमध्ये ज्वालामुखीमिण्म्।। १२३॥

काचावरणतस्स्थाप्य पश्चात्तत्पार्वयोः क्रमात्।
सिखीरकर्माण तद्वद्रुटि (हिंडि?) काख्यमिण क्रमात्।। १२४।।
सन्धार्य परचादेकैकमिणामूलाद् यथाविधि।
एकैकतन्त्रीमाहृत्य मध्यस्तम्भाप्रकीलकात्।। १२४।।
स्तम्भमूले प्रन्थिकीलमुखान्तं सन्नियोजयेत्।
तदारम्य यथाशास्त्रं चुल्लिकान्तं तथैव हि।। १२६।।
प्रग्निहोत्रस्य कुण्डाग्राविध याने ऋ (ह?) जुर्यथा।
वर्तु लं कुल्यवत्कृत्वा लोहनालान्ततः परम्।। १२७।।
तस्मिन् सन्धाय विधिवत् परचात्तन्त्रीन् यथाक्रमम्।
तत्तन्नालेषु संयोज्य चुल्लिकासु तथैव हि।। १२८।।

वहां वहां कीलस्तम्भों को दृढ स्थापित करे, द्रवपात्रों के अन्दर तीन तारों को भद्रमुष्टिनामक कील में शास्त्रानुसार बान्ध दे पुनः मूलस्तम्भ से लेकर द्रवपात्रपर्यन्त तीन तारों को निकालकर मिण्यों के आगे कमशः युक्त कर दे - फिट करदे। स्तम्भाय में चुम्बककील में ज्वालामुखी मिण् को कांच के दकने में स्थापित करके दोनों पाश्वों में सिझोरकमिण उसी भांति ऋडिकाख्यमिण को‡ कम से लगाकर एक एक मिण्मूल से एक एक तार लेकर मध्यस्तम्भ की अधकील से स्तम्भमूल में अन्धिकील के मुख तक नियुक्त करे। उसे यथाशास्त्र अङ्गीठी (हीटर) तक लावे अग्निहोत्र के कुण्डाय तक यान में आवे। गोल कुल्य की भांति बनाकर लोहनाल के अन्त से परे उस में विधिवत् तारों को यथाक्रम जोडकर उस उसके नाल में संयुक्त कर —जोड़कर तथा अङ्गीठी (हीटर) में जोड़कर—

स्राग्नहोत्रस्य कुण्डेषु समाहृत्य यथाविधि ।
तत्रत्यखर्परकृतपट्टिकां सुन्यसेद् दृढम् ॥ १२६ ॥
स्रादौ भ्रामयेद् भद्रमुष्टिकीलकमद्भुतम् ।
द्रवप्नात्रस्थितद्रावकोऽत्यन्तोष्णत्वतामियात् ॥ १३० ॥
कृष्क्रणद्रावकसञ्जातोष्णो माञ्जिष्ठिकामणौ ।
संव्याप्य धूमं जनयेन्महोष्णिकमणौ तथा ॥ १३१ ॥
तद्द्रावकोष्णवेगेन महोष्णस्सम्प्रजायते ।
परचाद् गन्धकद्रावकस्थमणौ प्रज्विलकाभिधे ॥ १३२ ॥
ज्वालोत्पतिभवेत्तद्द्रावकोष्णव्याप्तितस्तथा ।
धूमोष्णाज्वालकाः परचात्तत्तन्त्रीमुखास्स्वतः ॥ १३३ ॥
सञ्जीर कृष्टि (ऋढि?)काज्वालामुखीमणिषु वेगतः ।
व्याप्नुवन्ति ततरचुम्बकीकीलं च यथाविधि ॥ १३४ ॥

अग्निहोत्र के कुएडों में यथाविधि सिद्धित कर वहां की खपरिया—जस्ते की पिटटकाओं में टढ

<sup>🛨</sup> ये मिंग्यां कृत्रिम हैं बनाई जाती हैं। (देखो पीछे मिंग्पिप्रकरण)

रूप में जोड़ दे, आदि में अद्भुत भद्रमुष्टिकील को घुमावे तो द्रवपात्रस्थित द्रावक अत्यन्त उष्ण्ता को प्राप्त हो जावे रूचाद्रावक से उत्पन्न उष्ण्त्व मिक्किष्ठिकामिण में भली भांति व्याप्त होकर धूवां उत्पन्न करदे और महोष्ण्कामिण में उस द्रावक के उष्ण्वेग से महोष्ण्ता प्रकट हो जावे परचात् गन्धकद्रावकस्थ प्रज्विकानामक मिण में ज्वाला की उत्पत्ति हो जावे उस द्रावक की उष्ण्ता की व्याप्ति से धूमोष्ण्यज्वालक तारमुखरूप सिक्कीररुटिका ज्वालामुखीमिण्यों में वेग से व्याप्त हो जाती हैं। फिर चुम्बकीकील को यथाविधि—।। १२६-१३४।।

भ्रामयेदितवेगेन परचाद् धूमोष्ण्जवालकाः ।
तन्त्रीमुखात्स्वभावेन धूमस्तम्भाग्रकीलकम् ॥ १३५॥
व्याप्नुवन्त्यितवेगेन तत्कीलं भ्रामयेत् ततः ।
स्तम्भमूलग्रन्थिकीलीं तद्वेगात्संविशन्ति हि ॥ १३६॥
तत्कीलभ्रमणादेव चुल्लिका पट्टिकान्तरे ।
धूमोष्ण्जवाला विशिखाः प्रविशन्ति यथाकृमम् ॥१३७॥
तथाग्निहोत्रकुण्डस्थपट्टिकास्विप वेगतः ।
परचाद् वैश्वानरोत्पत्तिस्तत्र तत्र भवेद् ध्रुवम् ॥१३६॥
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन विमानाभिमुखे कृमात् ।
वैश्वानरनालयन्त्रमिप संस्थापयेत्सुधीः ॥ १३६॥
एवमुक्तवाङ्गयन्त्राणि इदानीं शास्त्रतः कृमात् ।
व्योमयानं प्रवक्ष्यामि संग्रहेण यथामित ॥ १४०॥ इत्यादि ।

—श्रति वेग से घुमादे पश्चात् धूमोष्ण्यावालाएं स्वभावतः तारों के मुख से धूमस्तम्भाप्रकील को श्रातिवेग से व्याप्त हो जाती हैं, पुनः उस कील को घुमादें फिर स्तम्भमूलप्रन्थिकीली को वे ज्वालाएं प्रविष्ठ हो जाती हैं, उस कीली के श्रमण से ही अङ्गीठी (हीटर) की पिट्टका के अन्दर धूमोष्ण्यालाओं की विविध लहरें यथाक्रम प्रविष्ठ हो जाती हैं इसी प्रकार अग्निहोत्रकुण्ड की पिट्टकाओं में भी वेग से प्रविष्ठ हो जाती हैं पुनः वहां वेश्वानर—अग्नि की उत्पत्ति उस उस स्थान में निश्चित हो जावे। अतः सर्वप्रयत्न से विमान के सामने कम से वेश्वानरनालयन्त्र भी बुद्धिमान संस्थापित करे । इस प्रकार अङ्गयन्त्रों को कहकर शास्त्रानुसार कम से व्योमयान को संचेप से यथामित कहूंगा।। १३५-१४०।।

## अथ जात्यधिकरणम्

जातित्रैविध्यं युगभेदाव् विमानानाम् (भ० २ स्० १) ?

बो० वृ०

एवमुक्त्वा विमानाङ्गयन्त्राणि विधिवत्क्रमात्।

प्रथेदानीं व्योमयानस्वरूपं जातितोच्यते ।।१।।
विमानजातिभेदप्रबोधकानि यथाक्रमम् ।
पदानि त्रीणि सूत्रेऽस्मिन् वर्णितानि स्फुटं यथा।।२।।
तत्रादिमपदाद् यानजातिभेदो निरूपितः।
तेषां संख्याविभागस्तु द्वितीयपदतस्समृतः।।३।।
जातिसंख्याविभागेन पुष्पकाद्या यथाक्रमम्।
गृतीयपदतस्सम्यिग्वमानाः परिकीर्तिताः।।४।।
एवं सामान्यतस्सूत्रपदार्थस्सम्प्रकीर्तितः।
इदानीं तद्विशेषार्थस्सम्यगत्र विविच्यते।।१।।

इस प्रकार विमानाङ्ग यन्त्रों को क्रम से विधिवत् कहकर अनन्तर अब व्योमयान विमान का स्वरूप जातिरूप कहा जाता है। विमान के जातिभेद्बोधक यथाक्रम तीन पद इस सूत्र में स्पष्ट वर्णित हैं। उनमें आदि पद से विमानयान का जातिभेद निरूपित किया गया है उनका संख्या-विभाग तो द्वितीयपद से समरण किया—कहा, जातिसंख्या के विभाग से पुष्पक आदि यथाक्रम तृतीयपद से सम्यक् विमान कहे गये हैं। इस प्रकार सामान्यतः सुत्रपदों का अर्थ कहा अब उसका विशेष अर्थ का भली प्रकार विवेचन किया जाता है।।१—५॥

यतश्चतुष्पाद् धर्मोऽभूत्कृते सर्वजनास्ततः । योगमन्त्राद्यनुष्ठानं विना धर्मप्रभावतः ॥६॥ ग्रभूवन् सिद्धपुरुषास्सात्त्विका ज्ञानवित्तमाः । ग्राकाशगमनं तेषां वायुवेगादयस्तथा ॥७॥

<sup>+</sup> जातित उच्यते, विसगंनोपानन्तरमेकादेशसन्धिरार्णः।

श्रिणमाद्यास्सिद्धयोऽष्टो स्वतस्सिद्धा बभूवतुः ।
तस्मात् कृतयुगे व्योमयानानि त्रिविधान्यपि ॥६॥
नास्तीत्येव प्रवक्ष्यामि यानतत्त्वार्थपारगाः ।
त्रेतायामेकोनपादधर्मोभूत्कालभेदतः ॥६॥
त्रिपादधर्मप्रकारत्वात्सर्वेषां प्राणिनां क्रमात् ।
बुद्धिमान्द्यमभूत् तेन वेदतत्त्वार्थनिर्णयः ॥१०॥

—क्योंकि कृतयुग में धर्म चतुष्पाद होता है सारे मनुष्य योग मन्त्रादि अनुष्ठान के विना धर्मप्रभाव से सिद्धपुरुष सान्त्रिक विशेषज्ञानवेत्ता हुए उनका आकाशगमन वायु के समान वेग भी, अणिमा आदि आठ सिद्धियां भी स्वतः सिद्ध थीं अतः कृतयुग में व्योमयान विमान के भी तीन प्रकार थे। ऐसा नहीं है विमानयान तत्त्वार्थ के पारङ्गत विद्वान् कहेंगे त्रेतायुग में धर्म कालभेद से एकापद से कम हो गया। त्रेता में धर्म के त्रिपाद प्रचारित होने से सब मनुष्यों की बुद्धिमन्द्ता हो गई इससे वेदतत्त्वार्थ का निर्णय—।।६-१०।।

त्रस्माद्यास्मद्धयोष्टाविष मालिन्यतां गताः।
तस्मादाकाशगमनवायुवेगादिषु क्रमात् ॥११॥
शिक्ताभूत्स्वभावेन धसंविष्लवहेतुतः ।
एतद् विज्ञाय भगवान् महादेवो महेश्वरः ॥१२॥
सर्ववेदार्थविज्ञानप्रदानार्थं द्विजन्मनाम् ।
त्रवातरत्स्वयं साक्षाद् दक्षिगामूर्तिरूपतः ॥१३॥
सनकादिमुनीन् पश्चान्निमित्तीकृत्य हर्षतः ।
मन्त्रद्रष्टृत्वसिद्धचर्थं वेदमन्त्रान् यथाविधि ॥१४॥
विभज्यानुष्ठानकल्पप्रभेदानकरोद्विभुः ।
पश्चान्मुनीन् समालोक्य गुरुश्चाक्षुषदीक्षया ॥१४॥
मन्त्रानुष्ठानकल्पदीनुपदेशं चकार हि ।
पश्चात्तन्मन्त्रद्रष्टृत्वसिद्धचर्थं जगदीश्वरः ॥१६॥
त्रत्यन्तकृपया सर्वानालिङ्गच मुनिपुङ्गवान्।
प्रविश्य हृदयं तेषां ज्ञित्वरूपमनीनयन् ॥१७॥

—श्रीर श्रिणमां श्रादि श्राठ सिद्धियां भी मिलनता को प्राप्त होगई अतः श्राकाश में उडने वायुवल प्राप्त करने में धर्म के विचिलत हो जाने से शिक्त न रही, यह बात भगवान महादेव महेश्वर मानो दिल्लामूर्ति के रूप में ब्राह्मणों—ऋषियों को सर्ववेदार्थ विज्ञान के प्रदानार्थ साल्चात् अवतरित हुए पश्चात् सनक श्रादि मुनियों को हर्ष से निमित्त बनाकर उनके लिये मन्त्रद्रष्ट्रत्वसिद्धि के अर्थ वेदमन्त्रों को यथाविधि विभक्त कर अनुष्ठान और विधान के भेदों को किया पश्चात् मुनियों को देखकर गुरुदेव ने नेत्रपातरूप दीला से मन्त्र, कर्मकाएड, और विधि का उपदेश किया पनः मन्त्रद्रष्ट्रत्व-

सिद्धि के लिए (योगविधि से साचात् हुए) जगदीश्वर ने ? श्रत्यन्त कृपा से सब श्रेष्ठ मुनियों का श्रालिङ्गन करके उनके हृद्य में प्रविष्ट होकर ज्ञापन पहुंचाया—सूम्त दी ॥११—१७॥

ततस्ते मुनयस्सर्वे पुलकाङ्कितविग्रहाः तदनुग्रहे संलब्धज्ञप्तिमाश्रित्य केवलम् गद्गदस्वरतो भक्तचा त्रिलोकी गुरुमव्ययम्। शतरुद्रीयमन्त्राचैस्तुष्टुवुर्हर्षमाश्रितः ततः प्रसन्नो भगवान् दक्षिणामूर्तिरव्ययः। मन्त्रस्वरूपद्रष्टृत्वे तद्रहस्यप्रबोधने म्रनुभूति ददौ तेषां ज्ञिन्तपूर्वकमद्भुतम् । पुनः समालोक्य मुनीन् प्रहसन् परमेश्वरः ॥२१॥ परमानन्दरसपूरितवाक्यतः एतावन्तमभूत् कालं युष्माकं मुनिनामतः ॥२२॥ इदनीं मत्प्रभावेन मन्त्रद्रष्ट्रत्वकारणात् स्वतो मद्भावमाश्रित्य ऋषयो भवत स्वयम् ॥२३॥ इत्युक्तवा तान् पुनः प्राहसद् गुरुः करुणानिधिः। भो भो महर्षयस्सर्वे वेदमन्त्रान् यथाविधि ॥२४॥ मदनुग्रहसंलब्धकल्पानुष्ठानमार्गतः **ग्र**नुष्ठाय यथाशास्त्रं ब्रह्मचर्यं समाश्रिताः ॥२५॥ ईशाज्ञारूपिगीं चित्प्रबोधरूपां माहेश्वरीम्। समाराध्यैकाक्षरेगा शाङ्करीं वेदमातरम् ॥२६॥

पाश्चात् वे सब मुनियियों ने पुलिकतशरीर हुए उसकी कृपा से प्राप्त सूम को आश्रित कर पाकर गद्गद स्वर से भिक्त से त्रिलोकी के अमर गुरु को शतरुद्रीयमन्त्र आदि "नमस्ते रुद्र मन्यव"" (यजु० अ० १६। १) से हर्षित हो स्तुति की तब भगवान् द्विणामूर्ति प्रसन्न हो मन्त्रस्वरूप के दृष्टा होने में उसके रहस्यप्रबोधन में उहें सूम के साथ अनुभवशिक्त—ज्ञानशिक्त दी। फिर परमेश्वर ? मुनियों को देखकर हंसता हुआ (आलङ्कारिक कथन) परमानन्दरसपूरितवाक्य बोला कि तुम मुनियियों का इतना काल हो गया अब मेरे प्रभाव से मन्त्रद्रष्ट्रस्वकारण से स्वतः मेरे प्रति समर्पण करके ऋषि हो जाओ यह कहकर करुणानिधि गुरु फिर हंसे हे हे महर्षियो! यथाविधि वेदमन्त्रों को मेरी कृपा से प्राप्त विधान और अनुष्ठान के मार्ग से सेवन कर शास्त्रानुसार ब्रह्मचर्य को आश्रित हुए ईश्वराज्ञारूपी चेतन आत्मा को प्रबुद्ध करनेवाली महेश्वर सेप्राप्त हुई कल्याणकर ईश्वरवाणी वेदमाता की एकवार आश्रम से आराधन करके—॥१८–२६॥

तदनुग्रहमासाद्य ज्ञात्वा मन्त्ररहस्यकान् । तदिष्ठानरूपस्य महोदेवस्य केवलम् ॥२७॥

विज्ञाय हृदयं भक्तचा समाधिबलतस्तथा। ईश्वरानुग्रहात् तद्वन्मदनुग्रहतः क्रमात् ॥२८॥ प्रज्ञानघनमाविश्य प्रज्ञानेत्रेण केवलम् । सर्ववेदार्थतात्पर्यरहस्यं स्वानुभूतितः श्रनुभय विचार्याथ प्रसन्नेन्द्रियमानसाः । धर्मशास्त्रपुरागोतिहासादींश्च ततः परम् ॥३०॥ भूतभौतिकशास्त्राणि वेदतत्त्वानुसारतः । सर्वलोकोपकाराय कल्पयित्वा यथाक्रमम् ।। ३१।। संस्थापयत लोके स्मिन् सर्वेषां भुक्तिमुक्तये। श्राकाशगमनार्थं व्योमयानानि तथैव च ॥ ३२ ॥ वायुवेगादिसिद्धचर्थं घुटिकापादुकाविधिम्। रचियत्वा कल्पशास्त्रैलोंके स्थापयत क्रमात्।। ३३।। इत्यादिदेश भगवान् दक्षिगामृतिरव्ययः । ततस्ते मुनयस्सर्वे दक्षिगामूर्तिरूपिग्गम् ॥ ३४॥

— उसकी कृपा को प्राप्त कर मन्त्ररहस्यों को जान कर उस आश्रयरूप महादेव के हृद्य को जान कर भिक्त से और समाधि बल से, ईश्वरकृपा से उसी भांति मेरे अनुभह से प्रज्ञानेत्र से प्रज्ञानघन में आविष्ट हो अपनी अनुभवशिक से सर्व वेदार्थ तात्रर्य-रहस्य को अनुभव करके विचार कर पवित्र इन्द्रियमन वाले हुए धर्मशास्त्र, पुराण-अलङ्कार इतिहास-इतिवृत्त को भूतशास्त्रों भौतिक शास्त्रों वेदतत्त्वानुसार सर्वलोकोपकार के लिये यथाक्रम रच कर सब के भोग मोच्च के लिए स्थापित करो-प्रचार करो। आकाशगमनार्थ व्योमयानों को भी वायु के बल साधने आदि के निमित्त गुटिका ( घुटिका ) और पादुका को भी कल्पशास्त्रों से रच कर लोक में क्रम स्थापित करो। इस प्रकार भगवान दिच्चणामूर्ति ने आदेश दिया तब सब मुनि दिच्चणामूर्तिरूपी—॥२७-३४॥

हृदि कृत्वा महादेवं सद्गुरुं करुणालयम् ।
धर्मशास्त्रपुराणेतिहासादीन् वेदमार्गतः ॥ ३४ ॥
तथैव भौतिकादीनि शास्त्राणि विविधान्यि ।
कल्पशास्त्राणि सर्वाणि श्रौतस्मार्तपराणि च ॥ ३६ ॥
चक्रतुर्वेदहृदयमनुस्त्य यथाविधि ।
पश्चात् प्रतिष्ठां चक्रतुर्लोके तानि यथाक्रमम् ॥ ३७ ॥
तेष्वन्तरिक्षविमानबोधकानि यथाविधि ।
षट् शास्त्राणीति कीर्त्यन्ते पूर्वाचार्यकृतानि हि ॥ ३८ ॥
यान्त्रिकास्तान्त्रिकास्तद्वत्कृतका इति च क्रमात् ।
तेषु सम्यङ् निरूप्यन्ते विमानाः सर्वतोमुखाः ॥ ३६ ॥

जात्यधिकरण ]

—करुणालय सद्गुरु महादेव को हृदयमें करके वेदमार्ग से-वेदानुसार धर्मशास्त्र, पुराण-अलङ्कार प्रन्थ, वस्तु का इतिवृत्त आदि तथा भौतिक आदि विविध शास्त्रों को एवं विधिशास्त्रों सब श्रीत स्मार्तपरक शास्त्रों को भी वेदरूप हृदय का अनुसरण करके बनाया। पश्चात् लोक में उनकी प्रतिष्ठा—व्यवहार प्रचार शास्त्रों को भी वेदरूप हृदय का अनुसरण करके बनाया। पश्चात् लोक में उनकी प्रतिष्ठा—व्यवहार प्रचार शास्त्रों को भी वथाविधि किया, रे हः परम्परा को यथाकम किया। उनमें उन अन्तरिक्षविमान के बोधक शास्त्रों को भी यथाविधि किया, रे हा शास्त्र कहे जाते हैं। यान्त्रिक, तान्त्रिक और कृतक कम से विमान हैं उनमें से प्रत्येक सर्व प्रकार से निरूपित किये जाते हैं। ३५-३६।।

उक्तं हि विमानचिन्द्रकायाम् — कहा ही है विमानचिन्द्रका में —

व्योमयानप्रभेदानि प्रवक्ष्यम्यद्य शास्त्रतः ।

सन्त्रप्रभावाधिक्यत्वात् त्रेतायां केवलं नृणाम् ।। ४० ।।

विमाना ग्रिप मन्त्रप्रभावादेव विनिर्मिताः ।

तस्माद् विमानाश्शास्त्रेण मान्त्रिका इति निर्णिताः ।।४१।।

तन्त्रप्रभावाधिक्यत्वाद् द्वापरे सर्वदेहिनाम् ।

तन्त्रप्रभावादेव सर्वे विमानास्सम्प्रकिल्पताः ।। ४२ ।।

विमाना द्वापरे तस्मात्तान्त्रिका इति विणिताः ।

मन्त्रतन्त्रविहीनत्वाद् विमानाः कृतका इति ॥ ४३ ॥

प्रोक्ताः किलयुगे व्योमयानशास्त्रविशारदैः ।

त्रैविध्यं व्योमयानानां धर्मव्यत्ययकारणात् ॥ ४४ ॥

पूर्वाचार्यैविशेषेण शास्त्रेष्वेवं प्रकीतितम् ॥ इत्यादि ॥

व्योमयान के भेदों को अब शास्त्रानुसार कहूंगा, मन्त्रप्रभाव की अधिकता से त्रेता में मनुष्यों के होने से विमान भी मन्त्रप्रभाव से ही बनाये गये। अतः विमान शास्त्र द्वारा मान्त्रिक निश्चित किये गये। द्वापर में मनुष्यों के तन्त्रप्रभाव — वस्तुयोग प्रभाव की अधिकता से सब विमान तन्त्रप्रभाव से गये। द्वापर में मनुष्यों के तन्त्रप्रभाव कहे गये। किलयुग में मन्त्रतन्त्रविद्दीन होने से विमान कृतक सम्पन्न किये गये अतः द्वापर में तान्त्रिक कहे गये। किलयुग में मन्त्रतन्त्रविद्दीन होने से विमान कृतक (यान्त्रिक यन्त्रवाले) कहे गये व्योमयान शास्त्र के कुशल जनों द्वारा। धर्म के व्यतिक्रम—उलटफेर से व्योमयानों के तीन प्रकार पूर्वाचार्यों द्वारा विशेषतः शास्त्रों में कहे गये हैं ॥ ४०-४४॥

व्योमयानतन्त्रेपि-व्योमयानतन्त्र में भी-

मन्त्रप्रभावात् त्रेतायां विमाना मान्त्रिका इति ।
द्वापरे तन्त्रप्रधानत्वाद् विमानास्तान्त्रिकाः स्मृताः ॥ ४५ ॥
मन्त्रतन्त्रविहीनत्वात् तिष्ये तु कृतका इति ।
त्रैविध्यं व्योमयानानामेवं जात्यनुसारतः ॥ ४६ ॥
उक्तं शास्त्रेयु सर्वत्र पूर्वाचार्यमतं यथा ॥ इति ॥

त्रेता में मन्त्रप्रभाव से विमान मान्त्रिक, द्वापर में तन्त्र के प्रधान होने से विमान तान्त्रिक, किल्युग में मन्त्र तन्त्र विहीन होने से कृतक (यान्त्रिक) कहे जाते हैं। इस प्रकार जाति के अनुसार विमानों की त्रिविधता शास्त्रों में सर्वत्र आचार्यों ने मानी है।।

यन्त्रकल्पेऽपि—यन्त्रकल्प में भी--

जातिभेदो विमानानां मान्त्रिकादिप्रभेदतः।

युगशक्तचनुसारेगा प्रोक्तं यानविदां वरै: ।। ४७ ।। इत्यादि ।।

विमानों का जातिभेद मान्त्रिक त्रादि प्रकार से युगशक्ति के अनुसार यानवेत्ताओं में श्रेष्ठ-जनों ने कहा है।। ४७॥

मान्त्रिको तान्त्रिकश्चैव कृतकश्चेति शास्त्रतः । जातिभेदास्त्रिधा प्रोक्ता विमानानां बुधैः क्रमात् ॥ ४८ ॥

इति यानविन्दी

मान्त्रिक तान्त्रिक और कृतक शास्त्रानुसार जातिभेद तीन प्रकार के विमानों के विद्वानों ने कहे हैं ॥ ४८॥ यह यानविन्दु में कहा है ।

युगभेदाज्जातिभेदो विमानानां महर्षिभिः। मान्त्रिकादिप्रभेदेन त्रिधा शास्त्रेषु वरिगतम्।। ४६।। इति खेटयानप्रदीपिकायाम्।

युगभेद से जातिभेद विमानों का महर्षियों ने मान्त्रिक आदि प्रकार से तीन प्रकार शास्त्रों में कहा है।।४६।। यह खेटयान प्रदीपिका में कहा ।।

त्रैविध्यं व्योमयानानां युगभेदानुसारतः । उक्तं हि शास्त्रतस्सम्यग्यानशास्त्रविदां वरैः ॥ ५०॥ इति व्योमयानार्कप्रकाशिकायाम् ॥

युगभेद के अनुसार व्योमयानों की त्रिविधता शास्त्रसम्मत ठीक यानशास्त्रज्ञ श्रेष्ठ विद्वानों ने कही है ॥५०॥ यह व्योमयानार्कप्रकाशिका में कहा है ।

एवं शास्त्रानुसारेगा सूत्रे स्मिन् जातिभेदतः । त्रै विध्यं व्योमयानान।मुक्तं सम्यग्यथाविधि ॥ ५१ ॥ इत्यादि ॥

इस प्रकार शास्त्रानुसार इस सूत्र में जातिभेद से विमानों की त्रिविधता यथाविधि सम्यक् कही है। । ५१।।

पश्चिवंशनमान्त्रिकाः पुष्पकादिप्रभेदेन । श्र० २ । स्० २ ॥ १

बो० वृ०
पूर्वसूत्रे विमानानां त्रै विध्यं जातिभेदतः।
युगरूपानुसारेगा विगानां सप्रमागातः ॥ ५२॥
मान्त्रिका इति ये प्रोक्ता विमानास्तेषु शास्त्रतः।
पुष्पकादिप्रभेदेन तेषां संख्याविनिर्णयः ॥ ५३॥
विशदी क्रियते सम्यक् सूत्रे स्मिन् शास्त्रतः।
पदानि त्रीिंग शास्त्रे स्मिन् यानसंख्याविनिर्णये॥ ५४॥

तत्रादिमपदाद् यानसंख्या सम्यक् प्रदिशता ।

द्वितीयपदतो व्योमयानजातिनिरूपिता ।। ११ ।।

त्वितीयपदतस्तेषां नामभेदा निरूपिताः ।

एवं सूत्रस्थपदानां सामान्यार्थो निरूपितः ।। १६ ।।

इदानीं सप्रमाणेन ? विशेषार्थो विविच्यते ।

ये तु मन्त्रप्रभावेणा (न?) व्योम्नि संचरित ? स्वयम् ।। १७।।

तेष्वेकैकविमानस्य पुष्पकादिप्रभेदतः ।

पञ्चिविश्वितामानि शौनकीये यथाक्रमम् ।। १८ ।।

निरूपितानि तान्येव क्रमादत्र प्रचक्षते ।

पूर्व सूत्र में जातिभेद से विमानों की त्रिविधता युगह्रपानुसार सप्रमाण वर्णित की है, उसमें जो शास्त्र में मान्त्रिक विमान कहे हैं पुष्पक आदि भेद से उनकी संख्या का निर्णय स्पष्ट इस सूत्र में शास्त्रमान से सम्यक् किया जाता है, यानसंख्या निर्णय के सम्बन्ध में इस शास्त्र-सूत्र में तीन पद हैं। आदि पद से यानसंख्या सम्यक् दिखलाई है द्वितीय पद से उनके नाम निर्हिष्त किये हैं। इस प्रकार सूत्रस्थ पदों का सामान्य अर्थ निर्हिष्त किया है। अब सप्रमाण विशेष अर्थों का विवेचन करते हैं, जो तो मन्त्रप्रभाव से आकाश में स्वयं सज्जार करते हैं उनमें एक एक विमान का पुष्पक आदि प्रभेद से पच्चीस नाम शौनकीय सूत्र में यथाक्रम निर्हिष्त किये हैं उन्हें ही कम से कहते हैं।। ५२-५८।।

तत्र तावच्छीनकं सूत्रम्--उस विषय में शीनक सूत्र कथन-

स्रथ विमानेषु त्रे तायां पञ्चविश्वतिस्ते मान्त्रिकास्तेषां नामान्यनुक्र-मिष्यामः । पुष्पकाजमुखभ्राजस्वज्योतिर्मु खकौशिकभीष्मशेषवज्ञाङ्गदैवत-ज्वलकोलाहलाचिषभूष्णुसोमांकपञ्चवर्णषण्मुखपञ्चवाणमयूरशङ्करत्रिपुरवसुहार-पञ्चाननाम्बरीषत्रिणोत्रभेष्ण्डा इति ॥

त्रेतायुग में विमानों में मान्त्रिक विमान हैं उनके नामों का वर्णन करेंगे—पुष्पक, अजमुख, आज, स्वज्योतिमु ख, कौशिक, भीष्म, शेष, वज्राङ्ग, दैवत, ज्वल, कोलाहल, आर्चिष, भूष्णु, सोमाङ्क, पद्भवर्णा, परमुख, पद्भवाण, मयूर, शङ्कर, त्रिपुर, वसुहार, पञ्चानन, अम्बरीष, त्रिणेत्र, भेरुण्ड ।।

माणिभद्रकारिका—इस विषय में माणिभद्रकारिका कथन—

त्रेतायुगविमानास्स्युद्धात्रिश्चनमान्त्रिका इति ।
गौतमोक्तानि नामानि तेषामत्र यथाक्रमम् ॥ ५६ ॥
विविच्यन्ते समालोडच मुलसूत्रं यथामित ।
पुष्पकोऽजमुखो भ्राजस्स्वयंज्योतिश्च कौशिकः ॥ ६० ॥
भीष्मकश्शेषवज्राङ्गो दैवतो ज्वल एव च ।
कोलाहलोचिषो भूष्णुस्सोमाङ्को वर्णपञ्चकः ॥ ६१ ॥

षण्मुखः पञ्चवाग्यश्च मयूरो शङ्करप्रियः।

त्रिपुरोवसुहारश्च पञ्चाननोंवरीषकः ।। ६२ ॥

त्रिग्गेत्रो मैरुण्ड इति मान्त्रिकागां यथाक्रमम् ।

एतान्युक्तानि नामानि पञ्चविंशन्महर्षिग्गा ॥ ६३ ॥ इत्यादि ॥

त्रेतायुग के मान्त्रिक विमान बत्तीस हैं गौतम के कहे हुए उनके नामों का यहां मूल सूत्र का यथामित आलोडन करके करते हैं। पुष्पक, अजमुख, आज, स्वयंज्योति, कौशिक, भीष्मक, शेष, वजाङ्ग, दैवत, उवल, कोलाहल, आर्चिष, भूष्णु, सोमाङ्क, वर्णपञ्चक, षष्मुख, पञ्चवाण, मयूर, शङ्करिय, त्रिपुर, वसुहार, पञ्चानन, अम्बरीषक, त्रिणेत्र, भेरुष्ड, ये मान्त्रिक विमानों के नाम यथाक्रम महर्षि ने पच्चीस कहे हैं।

---- Hook 6 ---

हस्तलेख कापी नं १७—

# मैरवादिमेदात् तान्त्रिकाष्वट्षञ्चाशत् ॥ अ० ३, स्० ३ ॥ १

पूर्वसूत्रे मान्त्रिकाणां नामसंख्यादिनिर्णयः । कृतो यथा तान्त्रिकव्योमयानानां तथैव हि ॥ १ ॥ नामसंख्यानिर्णयार्थं सूत्रोयं परिकीर्तितः । तान्त्रिकाणां नामसंख्याबोधकानि पृथक् पृथक् ॥ २ ॥ पदानि त्रीणि सूत्रेस्मिन् वर्णितानि यथाक्रमम् । तत्रादिमपदाद् याननामभेदो निरूपितः ॥ ३॥ प्रदिशतः । द्वितीयपदतस्तेषां जातिभेदः वृतीयपदतस्संख्यानिर्ण्यस्समुदीरितः एवं सामान्यतस्सूत्रपदार्थः परिकीर्तितः । तद्विशेषार्थस्संग्रहेगा निरूप्यते ॥ ५॥ ग्राकारगतिवेगाद्या मान्त्रतान्त्रिकयोः क्रमात् । समानमिति वर्ण्यन्ते यानशास्त्रविदां वरै: ।। ६ ।। तथापि तान्त्रिकेष्वेकप्रभेदः परिकीर्त्यते । द्यावापृथिव्योस्सन्ध्यस्थशक्तिसम्मेलनक्रमः ॥ ७ ॥ एकप्रभेद इत्याहुस्तान्त्रिकेषु मनीषिएाः ।

पूर्व सूत्र में मान्त्रिक विमानों के नाम और संख्या आदि का निर्णय जैसे कर दिया वैसे ही तान्त्रिक व्योमयानों के भी नाम और संख्या के निर्णयार्थ यह सूत्र कहा गया है। तान्त्रिकों के नाम और संख्या के वोधक पृथक पृथक तीन पद इस सूत्र में यथाक्रम वर्णित हैं। आदिपद से नाम भेद निरूपित किया है, द्वितीय पद से उनका जातिभेद दिखलाया है, तृतीय पद से संख्या निर्णय प्रकट किया है। इस प्रकार सामान्य से सूत्र का पदार्थ —सूत्र पदों का अर्थ कहा गया है अब उसका विशेष अर्थ संचेष से निरूपित किया जाता है। आकार गति वेग आदि मान्त्रिक और तान्त्रिक में कम से यानशास्त्रवेत्ताओं द्वारा समान कहे जाते हैं तथापि तान्त्रिकों में एक प्रभेद कहा गया है, द्यावापृथिवी की सन्धि में स्थित शिक्त का सम्मेलनकम ही भेद मनीषी तान्त्रिकों में कहते हैं।। १—७।।

लल्लोऽपि - लल्ल आचार्य भी कहते हैं-

एक एव प्रभेदस्स्यान्मान्त्रिकादिष तान्त्रिके ॥ ६ ॥ द्यावापृथिव्योर्यच्छिक्तः तस्यास्सम्मेलनक्रमः । स्राकारगतिवैचित्र्यादिषु सर्वत्र हि क्रमात् ॥ ६ ॥ एतिद्वना समानत्वमुभयोरिष विश्वितम् (ः?) । तान्त्रिकारणां प्रभेदस्तु षट्पद्र्याशदिति क्रमात् ॥ १० ॥ सूत्रे यदुक्तं तच्छौनकोक्तरीत्या निरूप्यते ।

मान्त्रिक विमान से तान्त्रिक विमान में एक ही भेद है वह यह कि द्यावापृथिवी की जो शिक्त है उसका सम्मेसन क्रम विना इसके आकार गित वैचित्र्य आदि में क्रम से सर्वत्र ही दोनों में समानत्व है तान्त्रिकों का भेद ५६ निर्णय किया है। जो कि शौनक की कही रीति के अनुसार निरूपित किए जाते हैं।। — १०।।

तत्र तावच्छीनकस्त्रम्—उस विषय में अब शौनक सूत्र कथन है-

द्वापरेश्च तान्त्रिकाष्षद्पञ्चाशत्ते गं नामान्यनुक्रमिष्यामः । भैरवनन्दनवदुक-विरिच्चितुम्बरवैनतेयभेरण्डमकरध्वजशृङ्गाटकाम्बरीषशेषास्यसैंहिकमातृक-भ्राजपैङ्गलटिट्टिभप्रमथभूष्णिचम्पकद्रौणिकरुक्मपुङ्खभामिणिककुभकालभैरव जम्बुकिगरीशगरुडास्यगजास्यवसुदेवशूरसेनवीरबाहु बृसुण्डगण्डकशुकतुण्ड-कुमुदक्रौद्धिकाजगरपञ्चदलचुम्बुकदुन्दुभिरम्बरास्यमायूरकभीरुनिलककाम-पालगण्डर्क्षपारियात्रशकुन्तरिवमण्डनव्याघ्रमुखविष्णुरथसौर्विणिकमृड-दम्भोलिबृहत्कुञ्जमहानट इति ।

द्वापर युग में तान्त्रिक विमान ५६ हैं उनके नाम कहेंगे। भैरव, नन्दन, वटुक, विरिक्चि, तुम्बर, वनतेय, भेरुएड, मकरध्वज, शृङ्गाटक, अम्बरीय, शेषास्य, सैंहिक, मातृक, आज, पेङ्गल, टिट्टिभ, प्रमथ, भूष्णि, चम्पक, द्रौणिक, रुक्मपुङ्ख, आमणि, ककुभ, कालभैरव, जम्बुक, गिरीश, गरुडास्य, गजास्य, वसुदेव, शूरसेन, बीरबाहु, ब्रुसुएड, गएडक, शुकतुएड, कुमुद, कौज्जिक, अजगर, पञ्चदल, चुम्बुक, दुन्दुभि, अन्बरास्य, मायूरक, भीरु, नलिक, कामपाल, गएडर्च, पारियात्र, शकुन्त, रविमएडन, व्याव्रमुख, विष्णुरथ, सौवर्णिक, मृढ, दम्भोलि, बृहत्कुञ्ज, महानट ॥

माणिभद्रकारिका-इस विषय में माणिभद्रकारिका कथन है—
षट्पञ्चाशदिति प्रोक्तास्तान्त्रिका द्वापरे युगे।
तेषां नामानि विधिवद् गौतमोक्तप्रकारतः।। ११।।
निरूप्यन्तेऽत्र विधिवद् यथाशास्त्रं समासतः।
भैरवो नन्दकस्तद्वद्वदुकोथ विरिक्चिकः।। १२।।
तुम्बरो वैनतेयश्च भेरुण्डो मकरध्वजः।
शृङ्गाटकोम्बरीषश्च शेषास्यो सैंहिकस्तथा।। १३।।

<sup>•</sup> त्रेतायां (हस्तवाठे) लेखक प्रमादतः।

मात्को भ्राजकश्चैव पैङ्गलो टिट्टिभस्ततः।
प्रमथो भूिंगाकस्तद्वच्चम्पको द्रौगाकस्तथा।।१४।।
रुमपुङ्को भ्रामिगाकः ककुभः कालभैरवः।
जम्बुकाख्यो गिरीशश्च गरुडास्यो गजास्यकः।।१४।।
वसुदेवश्शूरसेनो वीरबाहुभृमुण्डकः ।
गण्डको शुकतुण्डश्च कुमुदः क्रौञ्चिकस्ततः।।१६।।
श्रजगरः पञ्चदलश्चुम्बको दुन्दुभिस्तथा।
श्रम्बरास्यो मयूरुश्च भीरुश्च निलकाह्नयः।।१७।।
कामपालोऽथगण्डक्षः पारियात्रो शकुन्तकः।
रिवमण्डनो व्याद्यमुखः पश्चाद् विष्णुरथस्तथा।।१८।।
सौर्वागिको मुडश्चैव दम्भोल्याख्यस्तथैव च।
बृहत्कुञ्जविमानश्च महानट इति ।।१६।।
एते षट्पञ्चाशितकास्तान्तिका इति द्वापरे। इति

द्वापर युग में तान्त्रिक विमान ५६ कहे हैं उनके नाम गौतम के कहे प्रकार से यथाशास्त्र संदोप से निरूपित किए जाते हैं। भैरव, नन्दक, वट्टक, विरिक्ष्यिक, तुम्बर, वैनतेय, भेरुएड, मकरध्व, शृङ्गाटक, अम्बरीष, शेषास्य, सेंहिक, मातृक, श्राजक, पैङ्गल, टिट्टिम, प्रमथ, भूष्णि, चम्पक, द्रौणिक, रुक्मपुङ्क, श्रामणिक, ककुम, कालभैरव, जम्बुकनामक, गिरीश, गरुडास्य, गजास्यक, वसुदेव, श्रूरसेन, वीरबाहु, शृसुएडक, गएडक, शुकतुएड, कुमुद, कोक्षिक्त, अजगर, पक्चदल, चुम्बक, दुन्दुिम, अम्बरास्य, मयूर, भीरु, निलकनामक, कामपाल, गएडकी, पारियात्र, शकुन्तक, रिवमएडन, व्याधमुख, विष्णुरथ, सोवर्णिक, मृड, दम्भोलिनामक, बृहत्कुक्ज, महानट क्रम से ये ४६ तान्त्रिक विमान हैं द्वापर में।।११-१६॥

> शकुनाद्याः पश्चविंशत् कृतकाः ॥ भ० ३ सू० ४ ॥ १ ॥ बो० वृ० ॥

एवमुक्त्वा तान्त्रिकाणां नामभेदादिनिर्णयः।
कृतकानां नामभेदिनिर्णयार्थं तथैव हि ॥२०॥
क्रमेणा शास्त्रतस्सम्यक् सूत्रोऽयं परिकीर्तितः।
कृतकानां यानसंख्याबोधकानि पृथक् पृथक् ॥२१॥
पदानि त्रीणि सूत्रे स्मिन् वर्णितानि यथाक्रमम्।
तत्रादिमपदाद् याननामभेदो निरूपितः ॥२२॥
तेषां संख्याविभागस्तु द्वितीयपदतस्समृतः।
नृतीयपदतस्तद्वज्जातिभेदः प्रकीर्तितः ॥२३॥
एवं सामान्यतस्सूत्रपदार्थस्सन्निरूपितः

इदानीं तद्विशेषार्थंस्संग्रहेण विविच्यते ॥२४॥ ग्राकारगतिवैचित्रचादिषु शास्त्रान्महर्षिभिः । समानमिति हि प्रोक्तं मन्त्रतन्त्रादिकं विना ॥२५॥ कृतकानां प्रभेदस्तु पञ्चिवशिदिति क्रमात् । सूत्रे निरूपितं यत्तच्छौनकोक्तप्रकारतः ॥२६॥ समालोड्य विशेषेण यथामित निरूप्यते ।

इस प्रकार तान्त्रिकविमान का नाम भेद आदि निर्णय कहकर कृतकविमानों के नामभेद आदि के निर्ण्यार्थ भी वैसे ही क्रम से शास्त्ररीति से सम्यक् यह सूत्र कहा गया है। कृतकविमानों के नाम संख्याबोधक पृथक् पृथक् तीन पद इस सूत्र में यथाक्रम वर्णित हैं, उनमें आदिमपद से यान के नाम और भेद निरूपित किये हैं, उनका संख्याविभाग तो द्वितीयपद से जानना तृतीयपद से जातिभेद कहा गया है। इस प्रकार सामान्य से सूत्र का पदार्थ निरूपित कर दिया, अब उसके विशेषार्थ का संत्रेप से विवेचन किया जाता है। शास्त्र से आकार विचित्रगति आदियों में समान है मन्त्रतन्त्र आदि के विना ऐसा महर्षियों ने कहा है। कृतकों के भेद पच्चीस हैं, यहां सूत्र में शौनक में कहे प्रकार से निरूपित किया है उसे यथामित सम्यक् मन्थन करके विशेषरूप से निरूपित किया जाता है।।

तत्र तावच्छीनकसूत्रम् - उसमें शौनक सूत्र कथन है-

त्रथ तिष्ये कृतकभेदाः पञ्चिविश्वतिस्तेषां नामान्यनुकृमिष्यामः ।। शकुनसुन्दरस्वममण्डलवकतुण्डभद्रकरुचकवैराजभास्करगजावर्तपौष्कलिवरिक्चनन्दककुमुद-मन्दरहंसगुकास्यसौमककृौस्त्रकपद्मकसैंहिकपञ्चबाग् ग्रौर्यायगपुष्करकोदण्डा इति ।।

कित्युग में कृतकिवमान के भेद पच्चीस हैं उनके नाम कहेंगे। शकुन, सुन्दर, रुक्म, मण्डल, वक्रतुण्ड, भद्रक, रुचक, वैराज, भास्कर, गज, आवर्त, पौष्कल, विरिक्च, नन्दक,कुमुद, मन्दर,हंस, शुकास्य, सोम, क्रोकचक, पद्मक, सेंहिक, पञ्चवाण, श्रीर्यायण, पुष्कर, कोदण्ड ॥

माणिभद्रकारिका-माणिभद्रकारिका कथन है-

पञ्चिविश्विति प्रोक्ताः कृतकास्तु कलौ युगे।
तेषां नामानि विधिवद् गौतमोक्तविधानतः ॥२७॥
विविच्यन्तेऽत्र विधिवत्संग्रहेगा यथाकृमम्।
शकुनो सुन्दरवैव रुक्मको मण्डलस्तथा॥२८॥
वकृतुण्डो भद्रकश्च रुचकम्म विराजकः।
भास्करश्च गजावर्तपौष्कलोथ विरक्षकः ॥ २६॥
नन्दकः कुमुदस्तद्वन्मन्दरो हंस एव च।
गुकास्यस्सौम्यकश्चैव कौख्नको पद्मकस्ततः॥ ३०॥
सैहिंको पद्मवाग्यश्च श्रीर्यायग्रस्तथैव हि।
पृष्करः कोदण्ड इति कृतकाः पद्मविश्वितः॥ ३१॥ इति

कित्युग में कृतकविमान पश्चीस कहे हैं उनके नामों का गौतम के कहे विधान से विवेचन विधिवत् संत्तेष से करते हैं। शकुन, सुन्दर, रुक्मक, मण्डल, वक्रतुण्ड, भद्रक, रुचक, विराजक, भास्कर, गज, त्रावर्त, पौष्कल, विरिद्धिक, नन्दक, कुमुद, मन्दर, हंस, शुकास्य, सौम्यक, कौञ्चक, पद्मक, सेंहिक, पञ्चवाण, त्रौर्यायण, पुष्कर, कोदण्ड। ये कृतकविमान पश्चीस हैं।। २६—३१।।

#### राजलोहादेतेषामाकररचना ॥ अ० ३, सु० ५ ॥ १

बो० वृ०

एवमुक्त्वा कृतकयानप्रभेदान्‡ शास्त्रतः क्रमात् । शकुनादिविमानानामाकाररचनादयः ॥ ३२॥ ग्रथेदानीं राजलोहादेवेत्यस्मिन्निरूप्यन्ते (ते?) ॥ ३३॥

इस प्रकार कृतकविमानयान के भेदों को शास्त्र से क्रमशः कहकर राजलोहे से शकुन आदि विमानों के आकाररचना आदि हों अब इस में निरूपित किए जाते हैं ॥ ३२ — ३३ ॥

तदुक्तं कियासारे—वह कियासार प्रन्थ में कहा है—

कृतकव्योमयानानामाकाररचनाविधौ । उक्तेषु सर्वलोहेषूष्टमपास्सुप्रशस्तकाः ॥ ३४॥ तेषु राजाख्यलोहोत्र शुकनस्य प्रशस्तकः ॥

कृतकव्योमयानों के त्राकार रचनाविधि में कहे सारे लोहों में उष्मपा प्रशस्त लोहे हैं उनमें भी राजनामक लोहा यहां शकुनविमान का प्रशस्त है।। ३४॥

तदुक्तं लोहप्रकरणे—वह कहा है लोहप्रकरण में—
सोमसीण्डालमौर्तिवकलोहवर्गत्रये क्रमात् ।

त्रयष्ट्रदिलोहभागांशान् टङ्क्रणेन समन्वितान् ॥ ३५ ॥

मूषायां पूरियत्वाग्नी न्यसेद् व्यासिटकान्तरे ।

द्वासप्तत्युत्तरिद्वशतकक्ष्योष्णप्रमाणतः ॥ ३६ ॥

सङ्गालयेत् ततो राजलोहो भवति नान्यथा । इत्यादि ॥

सोम, सौएडाल, मौर्त्विक तीनों लोहवर्ग-जाति में क्रम से तीन त्राठ दो लोहभाग मात्रात्रों को टक्कण-सुहागा के साथ मूषा (कृत्रिम बोतल) में भरकर त्रिगन में रखदे व्यासिटका कुएड के अन्दर दो सो बहत्तर कक्ष्य-दर्जे की उष्णता से गलावे फिर वह राजलोहा बन जाता है।। ३५-३६।।

विश्वम्भरोपि-विश्वम्भर स्त्राचार्य ने भी कहा हैलोहाधिकरणे सम्यग्विमानरचनाविधी ।
ऊष्मपाष्पोडश प्रोक्ताश्त्रेष्ठाच्छ्रेष्ठतरा इति ॥ ३७ ॥
चतुर्थलोहस्तेषु राजास्यलोह इतीरितः ।
तेनैव कुर्याच्छकुनविमान इति वर्णितः ॥ ३८ ॥ इत्यादि ॥

i प्रभेदाश्शास्त्रतः (हस्तलेखे?)

सम्यक् विमानरचनाविधि में लोहाधिकरण् में — लोहप्रसङ्ग में सोलह ऊष्मप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लोहे हैं उनमें चतुर्थ लोहा राजनामकलोहा कहा है उसी से शकुनविमान बनावे यह वर्णित किया है।

स्रादौ पोठस्ततो नालस्तम्भः पश्चाद् यथाक्रमम् ।
त्रिचक्रकीलकान्यस्य सरन्ध्रािण ततः परम् ॥ ३६ ॥
चतुरौष्म्यकयन्त्राश्च वातनालास्तथैव हि ।
ततो जलावरणनालस्तैलपात्रमतः परम् ॥ ४० ॥
वातपाचकतन्त्रीनालोथच्चुल्ली तथैव च ।
विद्युद्यन्त्रश्चाथ वातचोदनायन्त्र एव च ॥ ४१ ॥
तथैव वातपायन्त्रो दिक्प्रदर्शध्वजस्तथा ।
पश्चाच्छकुनयन्त्रश्च तत्पक्षद्वयमेव च ॥ ४२ ॥
विमानोत्क्षेपणार्थं तत्पुच्छभागस्तथैव हि ।
ततो विमानसञ्चारकारणौष्म्यकयन्त्रकः ॥ ४३ ॥
किरणाकषंणमिणिरित्यष्टाविश्वतिः क्रमात् ।
सङ्गान्युक्तानि शकुनविमानस्य यथाक्रमम् ॥ ४४ ॥

प्रथम पीठ भूमिका-नीचे का ढांचा फिर नालस्तम्भ, पश्चात् यथाक्रम तीन कीलचक छिद्र-सिंहत, चार श्रीष्म्यकयन्त्र कदाचित् ऐकिजन, वातनाल, फिर जलावरणनाल, पुनः तैलपात्र, वातपाचक तन्त्रीनाल —वायु को गरम करने वाला तारों का नाल, चुल्ली—अगींठी (होटर), विद्युद्यन्त्र, वातचोदना-यन्त्र—वायु को फेंकने वाला यन्त्र, दिशाप्रदर्शक ध्वजा, शकुनयन्त्र उस विमान के दो पंख, विमान के उपर उठाने को पुच्छभाग, विमान गित का कारण औष्म्यक यन्त्र—एंजिन, किरणों का त्राकर्षण करने वाली मिण। ये अठाईस २८ शकुनविमान के अङ्ग यथाक्रम कहे हैं।। ३६-४४।।

अथ यानरचनाविधिरुच्यते—अव विमानयान रचना की विधि कही जाती है—

पट्टिकायन्त्रतो लोहं समीकृत्य यथाविधि । चतुरश्चं वर्तुं लं वा दोक्षलाकारमथापि वा ॥ ४५ ॥ विमानाकारो भारस्तु भारवागां शतं यदि । कुर्यात् पीठं विमानस्य तदर्धेन यथाविधि ॥ ४६ ॥ यानमानानुसारेगा पीठमेवं प्रकल्पयेत् । तन्मध्ये स्थापयेन्नालस्तम्भमावर्तकीलकैः ॥ ४७ ॥

पट्टिकायन्त्र से लोहे को यथाविधि एकसा करके—बराबर करके चतुष्कोग् —चौकोग् या गोल या दोला के आकारवाला—लम्बा गोलाकार भूलनासा विमानाकार हो भार तो भारवों—भारवालों-भार ले

डोला (हस्तलेखे)

<sup>†</sup> विमानकारभारस्तु (हस्तलेखे)

जाने वालों ( विमानों ) का शतांश हो इस प्रकार विमान का पीठभाग बनावे, विमानयान के ऊंचाई के माप के आधे माप से पीठ बनावे, उसके मध्य में नालस्तम्भ को घूमनेवाली कीलों के साथ स्थापित करे।। ४५-४०।।

नालस्तम्भलन्नगं लल्लेनोक्तम्-नालस्तम्भलन्नगं लल्लं त्राचार्यं ने कहा है—
लल्लेनोक्तं यथा शास्त्रे यन्त्रकल्पतरौ क्रमात् ।
तदेवात्र प्रवक्ष्यामि नालस्तम्भस्य लक्षग्गम् ॥ ४८ ॥
हाटकास्येन लोहेन नालस्तमभं प्रकल्पयेत् ।

न कूर्यादन्यलोहेन कृत्रश्चेन्नाशमेधते ॥ ४६ ॥

लल्ल त्राचार्य ने यन्त्रकल्पतरु शास्त्र में जैसे क्रम से कहा है वह ही यहां नालस्तम्भ का लज्ञण कहूंगा। हाटकास्य लोहे से नालस्तम्भ बनाना चाहिए अन्य से किया तो नाश को प्राप्त हो जाता है ॥ ४८—४६॥

हाटकास्यलोहमुकं लोहतन्त्रे—हाटकास्य लोहा कहा है लोहतन्त्र में
सुवर्चलस्याष्ट्रमभागान् लघुक्ष्विङ्कस्य षोडश ।
लघुबम्भारिकस्याष्ट्रादशभागान् रवेस्तथा ।। ५० ।।
शतभागान् सुसंयोज्य मूषायां सन्निवेश्य च ।
कूर्मव्यासिटकामध्ये संस्थाप्य सुदृढं यथा ।। ५१ ।।
सप्तोत्तरिशतकक्ष्यप्रमार्गेन वेगतः ।
महोमिभस्त्रिकात्सम्यक् तन्नेत्रोन्मीलनाविध ।। ५२ ।।
गालयेद् विधिवत् पश्चाद्धाटकास्यं भविष्यति । इत्यादि ।।

सुवर्चल-सन्जी ज्ञार आठ भाग, लघु हिवद्ध हल्का लोहा-जस्ती टीन? सोलइ भाग, लघु स्वभारिक ? अठारह भाग, रिव-ताम्बा सौ भाग, इन्हें मिलाकर मूिषका (कृत्रिम बोतल)में भरकर कूर्मव्यासिटका-कूर्मा-कार कुएड के मध्य में रखकर तीन सौसात दर्जे की उष्णता से वेग से महोर्मिनामक भिन्नक-धोकनी से भली भांति नेत्रोन्मीलन अवधि तक गलावे फिर हाटकास्यलोहा हो जावेगा ॥ ५० — ५२ ॥

पीठिनर्णय: - पीठ - भूमिका - नीचे के ढांचे का निर्णय कहते हैं -

पीठौन्नत्यं वितस्तीनामशीतिरिति विश्वितम् । षट्पञ्चाशिद्वितस्तीनामायामं च तथैव हि ॥ ५३ ॥ वितस्तिसप्तत्यौन्नत्यं दक्षिशोत्तरभागयोः । हस्वो भूत्वान्त्यभागे तु त्रिकोशाकारसंयुतम् ॥५४॥ शकुनास्यविमानस्य पीठाकारमितीरितम् ॥ ५५ ॥

पीठ की ऊंचाई अस्सी बालिश्त कही, ख्रव्यन बालिश्त लम्बाई चौड़ाई, दिच्या श्रीर उत्तर भागों में ऊंचाई सत्तर बालिश्त, अन्तवाले भाग में छोटा होकर त्रिकोण आकारयुक्त पीठ का आकार शकुनविमान का कहा है। । ५३-५५।।

अथनालस्तम्भनिर्णयः—अब नालस्तम्भ का निर्णय कहते हैं —

स्तम्भमूलं वितस्तीनां पञ्चित्रंशिदतीरितम् ।
प्रदक्षिणावृतौन्नत्यवर्तुं लाकारतो बिहः ॥ ५६॥
प्रन्तवं लयमानन्तु त्रिंशद्वितस्तयः क्रमात् ।
स्तम्भमध्यप्रमाणां तु वर्तुं लाकारतो बिहः ॥ ५७॥
विण्तिं शास्त्रतः सम्यक् पञ्चिवंशद्वितस्तयः ।
तदन्तवं लयाकारो वितस्तीनां हि विश्वतिः ॥ ५८॥
स्तम्भान्त्यस्य बहिणात्रो वर्तुं लाकारतः क्रमात् ।
विश्वद्वितस्तयः प्रोक्ताः (ो) तदन्तवं लयाकृतिः ॥ ५६॥
वितस्तीनां पञ्चदशे त्युक्तं शास्त्रे मनीषिभिः ।
एवं प्रमाणतोशीतिवितस्त्यौन्नत्यतः क्रमात् ॥ ६०॥
नालस्तम्भो राजलोहात्कारयेद् यानकर्मणा ।
तन्मूले पञ्चदशाङ्गुलप्रमाणाविधकमात् ॥ ६१॥
पीठे स्तम्भप्रतिष्ठार्थं कुर्यादावर्तकीलकम् ।
कर्तुं न्यूनाधिकं वायुवेगं कालोचितं यथा॥ ६२॥
स्तम्भान्तरे दृढं चक्रषट्कं संस्थापयेत् क्रमात् ।

पीठ के मध्य जो नालस्तम्भ लगता है उसका मूल—नीचलाभाग ३५ बालिश्त कहा है, घूम के साथ उठकर बाहिर से गोल हो। पीठ के अन्दर गोलाई में ३३ बालिश्त रहे स्तम्भ के बीच का प्रमाण तो बाहिर गोलाकार २५ बालिश्त शास्त्र से वर्णित किया है, उसके अन्दर बलयाकार २० बालिश्त स्तम्भ का अन्त्य—सिरा हो बाहिरी अङ्ग गोल हो। उसके अन्दर २० बालिश्त फिर उसके अन्दर अन्य भाग १५ बालिश्त शास्त्र में मनीषियों ने कहा है, इस प्रकार प्रमाण से पांच भागों की द्रावालिश्त कं चाई होनी चाहिए। नालस्तम्भ राजलोहे से करावे विमानयानकर्म में, उसके मूल में १५ अंगुल स्तम्भ के प्रतिष्ठार्थ घूमनेवाली कील पीठ में करे अथवा वायुवेग समय के अनुसार न्यूनाधिक करे। स्तम्भ के अन्दर छ: इढ चक कम से स्थापित करे। । ५६ –६२।।

चक्रनिर्णय: - चक्र का निर्णय कहते हैं -

पीठाच्चतुर्थवितस्तीनामूर्ध्वे स्तम्भान्तरे क्रमात् ॥६३॥
सरन्ध्रं वर्तुं लं चक्रत्रयं सन्धारयेत् क्रमात् ।
चक्रावर्ते वितस्तीनां सार्धपद्भदश स्मृतम् ॥६४॥
पीठाच्चतुश्चत्वारिशद्वितस्त्योध्वे तथैव हि ।
सरन्ध्रं वर्तुं लं चक्रत्रयं सम्यक् प्रतिष्ठितम् ॥६४॥
एतेष्रध्वधस्थचक्रद्वयं हढमचञ्चलम् ।
यथा भवेत् तथा सम्यग्बध्नीयाच्छङ्कुभिः क्रमात् ॥६६॥

कालानुसारतो मध्यचक्रसम्भ्रमणाय हि ।
नालस्तम्भस्य बाह्य कीलकास्सम्यक् प्रतिष्ठिताः ॥६७॥
चक्रेषु रन्ध्रस्थितत्व।दचलत्वाद् द्विचक्रयोः ।
मध्यचक्रभ्रमात् सम्यक्चक्रत्रयसमूहतः ॥६६॥
वायुसञ्चरणार्थाय सम्यक् मार्गं कृतं भवेत् ।
एतेन वायुसञ्चारस्तिरोधानोप्यथाक्रमम् ॥६६॥
ग्रनुलोमाद्विलोमाच्च बाह्यकीलकचालनात् ।
भवेत्कालानुसारेण सप्रमाणं यथाविधि ॥७०॥

पीठ से चार बालिश्त ऊपर स्तस्म में क्रम से छिद्रसिंहत गोलाकार तीन चक्र लगादे, चक्रों का घेरा साढे पन्द्रह बालिश्त हो। उसी प्रकार पीठ से ४४ बालिश्त ऊपर छिन्दर्साहत गोलाकार तीन चक्र प्रतिष्ठित हों इनमें ऊपर नीचे दो अचल चक्र हों इस प्रकार उन्हें शंकुओं से बान्धे, कालानुसार मध्यचक्र के घूमने के लिये नालस्तम्भ के बाहिर कीलें लगादे, चक्रों में छिद्र होने से और दो चक्रों के अचल होने से मध्यचक्र के घूमने से तीनों चक्रों के समूह-तीनों के होने से वायु सञ्चार के लिये सम्यक मार्ग हो जाता है इस वायु का सञ्चार और उसका तिरोधान—बन्द हो जाना समयानुसार यथा-विधि कम से कील के सीधा उल्टा चलाने से हो जाता है —होता रहेगा।।६३-७०।।

गवाच्चित्राखरनिर्णय:-गवाच्च शिखर का निर्णय-

बाह्यावृत्तं गोपुरस्य सार्घपञ्चदशक्रमात् । वितस्तिप्रमाग्गमिति शास्त्रैः प्रोक्तं महर्षिभिः ॥७१॥ तदन्तर्वलयं पञ्चवितस्तय इतीरितम् । वितस्तिद्वयमौननत्यं सु हढं च मनोहरम् ॥७२॥ गवाक्षशिखरं सम्यङ् नालस्तम्भोपरि न्यसेत्।

गोपुर-सूर्यिकरण द्वार का बाहिरी घेरा साढ़े पन्द्रह बालिश्त माप का शास्त्रों से महर्षियों ने कहा है उसके अन्दर का घेरा पांच बालिश्त कहा है दो बालिश्त उठाव आडेपन का सुन्दर गवाचिशिखर-भरोके की ऊंचाई नालस्तम्भ के ऊपर रखे।

> अथ रिवचुम्बकमिणिनिर्णयः —श्रव सूर्यकान्तमिण का निर्णय — प्रदक्षिगावृतस्सप्तिवितस्तिस्स्यान्मगोस्तथा ॥७३॥ वितस्तिद्वयमायामं वितस्तिद्वयगात्रकम् । ग्रादित्यचुम्बकमिणि शिखरस्योपरि न्यसेत् ॥७४॥

सूर्यकान्तमिण का घेरा ७ वालिश्त दो बालिश्त लम्बा चौड़ा दो बालिश्त मोटाईवाला हो उस सूर्यचुम्बकमिण को गवाच की चोटी पर रखे — ऊपरिभाग पर रखे जडदे।

चतुरौध्मकयन्त्रागि —चार श्रोष्मिकयन्त्र — पीठस्योपरिभागे तु वितस्तीनां चतुर्दश । ततस्त्रचङ्गुलमानेन सौधत्रयं मनोहरम् ॥७५॥
वितस्तीनां दशौन्नत्ये गात्रे त्रचङ्गुलसंयुतम् ।
एतदाकारसंयुक्तं स्तम्भोपरि यथाविधि ॥७६॥
संस्थापितं कीलशङ्कुबन्धनात्सुदृढं यथा ।
प्रतिस्तम्भान्तरायस्तु वितस्तिदशकं स्मृतम् ॥७७॥
प्रतिस्तम्भाग्रभागान्ते चकृवतंप्रकल्पनात् ।
परस्परं मिलित्वाथान्योन्यं सम्परिगृह्यते ॥७६॥
एतत्पीठे चतुर्दिक्षु तत्तत्केन्द्रोपरि कृमात् ।
वितस्तिदशकायामं विस्त्यष्टौन्नत्यं तथा ॥७६॥
सुदृढं स्थापयेत् सम्यगौष्म्ययन्त्रचतुष्ट्यम् ।
यन्त्रप्रदक्षिणावृत्तो वितस्तिदशकं स्मृतम् ॥६०॥

पीठ के ऊपरिभाग पर तीन सुन्दर भवन १४ बालिश्त और ३ अंगुल माप प्रसार से तथा १० बालिश्त ऊंचाई में और ३ अंगुल मोटाई में बनावे। इस आकार से युक्त स्तम्भ के ऊपर यथा-विधि संस्थापित कील शंकुबन्धनों से सुदृढ करे, स्तम्भ को दूरी १० बालिश्त कही है। स्तम्भ के अप्रभाग के अन्त में चक्र आवर्त—घेर बनाने से परस्पर मिलकर एक दूसरेसे संयुक्त किया जाता है। यह पीठमें चारों दिशाओं में उस उस केन्द्र के ऊपर कम से १० बालिश्त लम्बाई द बालिश्त ऊंचाई पर सुदृढ चार औष्ट्य यन्त्र (एंजिनं) हों, औष्ट्ययन्त्र का घेरा १० बालिश्त कहा गया है—॥७५-द०॥

वितस्त्यष्टकमौन्नत्यिमिति शास्त्रविनिर्णयः।
एतन्मध्यस्थितस्तम्भपंक्तिमार्गानुसारतः ॥६१॥
व्योमयानं प्रयादृणामुपवेष्टुं यथाविधि ।
गृहान् प्रकल्पयेच्छिल्पशास्त्ररीत्या पृथक् पृथक् ॥६२॥
एवमुक्त्वा प्रथमसौधप्रदेशे गृहकल्पनाम् ।
विमानस्याङ्गयन्त्राणां स्थापनार्थमतः परम् ॥६३॥
दितीयसौधप्रमाणमुक्त्वा तिस्मन् यथाविधि ।
स्तम्भपक्तंचनुसारेण गृहान् सम्यक् पृथक् पृथक् ॥६४॥
ग्रङ्गयन्त्रप्रमाणानुसारतः परिकल्पयेत् ।
ग्रथैकैकगृहे सिद्धान्यङ्गयन्त्राण्यथाविधि ॥६४॥
एकैकं स्थापयेत्सम्यग्हढं कीलैं पृथक् पृथक् ।
वितस्तीनां षष्टितमौन्नत्यमुक्तं तथैव हि ॥६६॥

श्रीर ऊंचाई द्र बांतिश्त हो यह शास्त्र का निर्ण्य है। इसके मध्य में स्थित स्तम्भवंक्तिमार्ग के श्रानुसार व्योमयान के यात्रियों के बैठने को यथाविधि घर—शास्त्ररीति से पृथक् पृथक् बनावे। इस प्रकार प्रथम सौध-महल घेरे प्रदेश में गृह(कम्पार्टमेस्ट) बनाना। विमानके श्रांगयन्त्रों के स्थापनार्थ

दूसरे सौध-महल घेरे में यथाविधि कहकर स्तम्भपंक्ति के श्रनुसार घरों को पृथक पृथक् श्रंगयन्त्रों के प्रमाणानुसार बनावे, एक एक घर में सिद्ध श्रंगयन्त्रों को यथाविधि एक एक को कीलों से स्थापित करे, ६० बालिश्त ऊंचाई कही है-।। ८१-८६।।

वितस्तिषोडशायाममूध्वौ ननत्यमतः परम् । चत्दंशवितस्त्योपर्यङ्गुलत्रयमेव च ॥५७॥ द्वितीयसौधप्रमागामुक्तं (खलु?) महर्षिभिः। चत्वारिशद्वितस्तिप्रमागामुन्नतमद्भुतम् ॥ ८८॥ वितस्त्यष्टमायामं तदूध्वीं न्नत्यकं तथा । चतुर्दशवितस्त्योपर्यङ्गुलत्रयमेव हि ।।८६।। वृतीयसौधप्रमाणमेवं शास्त्रेण विशातम् । ग्रङ्गयन्त्रस्थापनार्थं तत्रत्यस्तमभपंक्तिभिः ॥६०॥ जनोपवेशानार्थं च गृहान् सम्यक् प्रकल्पयेत् । पीठात् त्र्यावरणान्तं च तदारभ्य पुनः क्रमात् ॥ १॥ नालस्तम्भान्तपर्यन्तं चतुर्दिक्षु पृथक् पृथक् । रज्वाकाराद् रन्ध्रनालादेकैकस्य परस्परम् ॥६२॥ विना बन्धं योजितं स्यात् सुदृढं कृमात्। पीठावरणतस्तद्वत्सार्धं सप्तवितस्तचधः 118311 यावत्पीठप्रमाणां स्यात् तावदेव यथाविधि । एकमावरगां कुर्यात्सुदृढं सुमनोहरम् ॥ १४॥

१६ बालिश्त लम्बा उपर उन्नत हुआ १४ बालिश्त ३ अंगुल अधिक दूसरे सौध—महल का प्रमाण महिषयों ने कहा है। ४० बालिश्त प्रमाण का उन्नत म्म बालिश्त लम्बा उससे उपर, १४ बालिश्त ३ अंगुल तीसरा सौध—महल का प्रमाण शास्त्र में कहा है। अंगयन्त्रों के स्थापनार्थ वहां की स्तम्भ पंक्तियों से तथा मनुष्यों के बैठने के लिये घर सम्यक् बनावे। पीठ से आवरणपर्यन्त और पुनः आवरण से आरम्भ करके चारों दिशाओं में नालस्तम्भपर्यन्त रस्सी के आकार छिद्रवाली नाल से एक एक का परस्पर विनाबन्धन के स्थान सुदृढयुक्त किया हो। पीठावरण से साढेसात बालिश्त नीचे पीठ के माप का एक आवरण मनोहर करे।

यानोपयुक्तयन्त्राण्येतिस्मन् संरिचतानि हि ।
तन्मध्यकेन्द्रनालस्तम्भमूलोस्ति दृढं यथा ।।६५।।
एतन्नालस्तम्भमूले चतुर्दिक्षु यथाकृमम् ।
वाताकर्षण्यन्त्राण् चत्वारि स्थापितानि हि ।।६६।।
तत्प्रेरकाणि चत्वारि ग्रौष्म्ययन्त्राण्यपि कृमात् ।
पश्चाद्भागे विमानस्य पूर्वभागेऽपि च स्थिते ।।६७।।

वातापकर्षग्यन्त्रद्वयमध्यस्थकेन्द्रके ।
वातपाचकयन्त्रं च सुदृढं स्थापितं भवेत् ।।६८।।
एतद्यन्त्रमुखे वातपाचनार्थं यथाविधि ।
बाह्यवायुं पूरियितुं पृथग्यन्त्रद्वयं कृमात् ।।६६।।
यानस्य पूर्वपश्चाद्भागयोस्सम्यक् प्रतिष्ठितम् ।
विमानोभयपार्श्वस्थपक्षयोरुभयोरपि ।।१००।।
प्रसारगाघातक्षिक्रयासिद्धचर्थं च तथैव हि ।
तिर्यङ्न्यग्गुलरूपेग्गोपसंहाराय शास्त्रतः ।। १०१ ।।
स्वानुकूलं यथा तत्र कीलकास्स्थापितास्तथा ।
विमानस्य पुरोभागस्थितपङ्कभ्रमाय हि ।। १०२ ।।
शलाकानालमध्यस्था योजिताश्चौष्टस्ययन्त्रके ।

विमानयान के उपयुक्त यन्त्र इसमें रचे हैं उसके मध्यकेन्द्र में नालस्तम्भ मूल टढ करें, इस नालस्तम्भ मूल में चारों दिशाओं में यथाक्रम चार वाताकर्षण यन्त्र—वायु का चाकर्षण करने वाले यन्त्र स्थापित हों, उनके प्रोरंक चार छौद्मय यन्त्र ताप देने वाले यन्त्र (ऐंजिन) भी रखे हों। विमान के पिछले भाग छौर पूर्व भाग में दोनों यन्त्रों के मध्यकेन्द्र में वातापकर्षण यन्त्र—वात को फैंकने वाले यन्त्र हों और वातपाचक यन्त्र भी सुदृढ लगावे। इस यन्त्रमुख में यथाविधि वातपाचनार्थ बाह्य वायु को अन्दर भरने को कम से पृथक दो यन्त्र होने चाहिएं वे विमान यान के पूर्व पश्चात् के भागों में ठीक रखे हों। विमान के दोनों पाश्वी में स्थित पंखों को प्रसारण के छाघात या प्रसारण और छाधानिक्रया सिद्धि के लिए तिर्यक्—ितरछा नीचे समेटनेरूप से उपसंहार के लिये भी शास्त्र से अनुकूल कीलें वहां लगानी चाहिएं। विमान के सम्मुख भाग स्थित वातव्यक्तिकरण चक्रां भ्रमण के लिए छौद्मयक यन्त्र (ऐज्जिन) में शलाकाएं नाल के मध्य में युक्त हों।। ६५-१०२।।

अथ पत्तिर्गाय:—अब पंखों का निर्णय करते हैं--

विशिद्धितस्त्युन्नतं तदायामोऽष्टिवितस्तिकः ॥ १०३॥
गात्रे सार्घवितस्तीति निर्मितं पक्षमूलयोः ।
तन्मूलौ कीलके सम्यक् सुदृढं योजितं क्रमात् ॥ १०४॥
पक्षयोः पश्चिमभागे रेखावत्परिदृश्यते ।
तत्पुरोभागविस्तारो वितस्तिदशकं भवेत् ॥ १०५॥
पश्चाद्भागस्य विस्तारो चत्वारिशद्वितस्तयः ।
पक्षौन्नत्यं वितस्तीनां भवेत् षष्टितमः क्रमात् ॥ १०६॥
एतदाकारसंयुक्तं पक्षद्वयमितीरितम् ।

धात ( हस्तलेखे )

<sup>†</sup> पचि व्यक्तिकरणें (भ्वादि०)

उसकी ऊंचाई लम्बाई २० बालिश्त म् बालिश्त चौडाई पंखों के मूल में डेढ बालिश्त मोटा, उनके अपने मूल कील में दृढ युक्त हों। पंखों के पिछले भाग में रेखा की भांति दिखलाई पडता है, उसके सामने के भाग का विस्तार १० बालिश्त हो पिछले भाग का विस्तार लम्बाई ४० बालिश्त पंखों का उन्नतिपथ ६० बालिश्त हो। इस आकार के दो पंख हों।। १०३-१०६।।

अथ पुच्छप्रमाण्म् अव पुच्छ का प्रमाण् कहते हैं—
पुच्छौन्नत्यं वितस्तीनां विश्वतिस्स्यात्तथैव हि ।; १०७ ।।
तत्पुरोभागविस्तारस्सार्धत्रयवितस्तिकः ।
तत्पश्चाद्भागविस्तारो वितस्तीनां तु विश्वतिः ।। १०८ ।।
एतत्पुच्छाकारमिति प्रवदन्ति मनीषिग्णः ।

पुच्छ का ऊपर उठाव २० बालिश्त, सामने वाले भाग की मोटाई साढे तीन बालिश्त उसके पिछले भाग की लम्बाई २० बालिश्त यह पुच्छ का आकार मनीषी कहते हैं ॥ १०७-१०८॥

वाताकर्षक यन्त्रं तदीष्म्यक यन्त्रं च-वाताकर्षक यन्त्र श्रीर उसका श्रीष्म्यक यन्त्र भी-

यन्त्रौन्नत्यं वितस्तीनामुक्तं पञ्चदश क्रमात् ॥ १०६ ॥ वितस्तित्रयमायाममिति शास्त्रे निरूपितम् ।

यन्त्र की ऊंचाई १५ बालिश्त मोटाई ३ बालिश्त शास्त्र में कही है । १०६॥ नालप्रमाण्म्—नाल का प्रमाण—

> वितस्तित्रयमोन्नत्यं तन्नालानां तथैव हि ॥ ११० ॥ बाह्यावृत्तं वितस्तीनां चत्वारीति विनिर्णितम् । एतद् यन्त्रशलाकाश्च कीलकाद्यास्तथैव हि ॥ १११ ॥ कृतास्तदनुसारेण शास्त्रोक्तेनैव वर्त्मना ।

इसी प्रकार उनके नालों की ऊंचाई मोटाई तीन बालिश्त हो, बाहिरी आवृत्त — मूठ की मोटाई चार बालिश्त हो ऐसे ही यन्त्र की शलाकाएं कील आदि भी अपने माप के अनुसार शास्त्र में कहे मार्ग से हों ॥ ११०-१११ ॥

अथ वातपायन्त्रिक्णियः — अव वातपा — वायुर च्तकयन्त्र का निर्णय — वितिस्तिद्वादशौन्नत्यं वर्तु लावरणं तथा ॥ ११२ ॥ वितिस्तिसार्धनवकप्रमाणेनाभिविणितम् । इत्युक्तं वातपायन्त्रप्रमाणं शास्त्रतः कमात् ॥ ११३ ॥ अन्तः प्रदक्षिणावृत्ततिन्त्रभः परिवेष्टितम् । एतदन्तर्मु खे नालमेकं सन्धारितं भवेत् ॥ ११४ ॥ अवित्तन्त्रीनालेऽन्तर्वातसञ्चारतस्तथा । तद्बहिः पक्वतैलस्य ज्वालसन्धारवेगतः ॥ ११४ ॥

१२ बालिश्त उठा हुआ गोल आवरण भी साढे नौ बालिश्त प्रमाण से कहा है। शास्त्र से वातपा यन्त्र का प्रमाण कह दिया है। अन्दर घूमने वाले तारों से लपेटा हुआ हो उसके भीतरी मुख में एक नाल लगाई हो। घूमने वाले तारों के नाल में अन्दर वातसब्चार होगा, उसके बाहिर गरमतेल ज्वलनशक्ति वेग से—।। ११२-११५।।

भवेत्सन्तापितो वायुक्शतकक्ष्यप्रमाग्गतः । एतत्सन्तापितं वायुमौष्म्ययन्त्रे नियोजितुम् ॥ ११६ ॥ बाह्यस्थशीतवायोरःकषंगाय तदन्तरे । नालाक्ष्य कीलका एतद्यन्त्रे सन्धारिताः क्रमात् ॥ ११७ ॥ तैलज्वालासमुत्पन्नधूमं वेगान्मुहुर्मुं हुः । बाह्ये नियोजितुं यन्त्रात्स्तम्भमूलावधि क्रमात् ॥ ११८ ॥ षडङ्गुलगात्रनाला यन्त्रे स्मिन् सम्प्रतिष्ठिताः । बाह्यस्थं पूर्वोक्तशीतवायुं यन्त्रान्तरे क्रमात् ॥ ११६ ॥ नियोजितुं पुनर्वातयन्त्रागि स्थापितानि हि । वितस्तिदशकावृत्तचक्राकारागि शास्त्रतः ॥ १२० ॥

वायु सो दर्ज के प्रमाण से तपाया जावे, इस तपाए वायु को औषम्ययन्त्र में नियुक्त करे उसके अन्दर वाहिरी शीत वायु के आकर्षण करने के लिए, इस यन्त्र में नाल और कील कम से लगाए हुए हों, तैलज्ञाला से उत्पन्न धूं आ वेग से पुनः पुनः—निरन्तर यन्त्र से बाहिर नियुक्त करने की— निकालने को स्तम्भमूल तक छः अंगुल नाल इस यन्त्र में लगाई गई हो, पूर्वेक्त बाहिरी शीतवायु को यन्त्र के अन्दर नियुक्त करने को—लाने को फिर वातयन्त्र स्थापित हों, तथा १० बालिश्त घूमने वाले चक्राकार हों ॥ ११६-१२०॥

#### अथ चुल्ली--अब अङ्गीठी (हीटर) कहते हैं-

वातपाचक्रयन्त्रस्य पूर्वभागे यथाविधि।
तैलप्रज्वलनार्थाय दीपचुल्ली प्रतिष्ठिता।। १२१।।
तिस्मन् दीपप्रतिष्ठार्थमग्न्युत्पत्त्यर्थमेव तु।
विद्युद्यन्त्रं स्थापितं स्यात्कीलकैस्मुदृढं यथा।। १२२।।
एतेनाग्नि ज्वलियतुं भवेत् कालानुसारतः।
दीपोसंहारकाले तैलसंरक्षणाय हि।। १२३।।
प्रतिष्ठितं भवेदेककीलकं च यथाविधि।
पुच्छान्तरप्रदेशान्ते कर्तुं स्याद् रज्जुबन्धनम्।। १२४।।
यन्दृ्णां कृतरज्वाकर्षणतस्तु मुहुर्मुंहुः।
पुच्छो भ्राम्यति वेगेनोध्विधोभागदेशयोः।। १२४।।
एतेनारोह्णो तद्विद्वमानस्यावरोह्णो।

प्रयाग्गकाले सर्वत्र सहायो भवति घ्रुवम् ॥ १२६ ॥ तथैव व्योमयानस्य पार्श्वयोरुभयोरिप ॥ न्यग्गुलीकरगार्थाय पक्षयोरुभयोः क्रमात् ॥ १२७ ॥ पक्षाघातककीलेपि कर्तुं स्याद् रज्जुबन्धनम् ॥ एतद्रज्वाकर्षगोन पक्षयोरुभयोः क्रमात् ॥ १२८ ॥ विस्तृतत्वं च न्यग्भावं क्रमाद् भवति नान्यथा ॥ प्रथमावरगादस्ति वितस्तिदशकादधः ॥ १२६ ॥ सार्धद्वयवितस्त्यूध्वौं न्नत्यमात्रं मनोहरम् ॥ प्रथमवरगां पीठात् किञ्चिन्त्यूनं प्रमागातः ॥ १३० ॥ वातनालस्तम्भमूलमेकस्मिन् शास्त्रतो हढम् ॥ प्रदक्षिगावृत्तभागात्सम्यक् संयोजितं भवेत् ॥ १३१ ॥

वातपा चक्र यन्त्र के पूर्व भाग में यथाविधि तैलप्रज्वलन के लिए दीपचुल्ली लगी हो, उसमें दीप प्रतिष्ठार्थ अग्नि की उत्पत्ति के निमित्त ही कीलों से विद्युद्यन्त्र दृढ स्थापित हो। इससे समयानुसार अग्नि जल जाने, दीप के उपसंहार समय—बुमाने के समय तैल संरच्या के लिए एक कील यथाविधि लगी हो। पुच्छ के भीतरी प्रदेश के सिरे पर करने को रज्जुबन्धन हो, यन्त्रनियन्ता चालक द्वारा रज्जु के खींचने से बार वार निरन्तर पुच्छ वेग से ऊपर नीचेवाले भागों में घूमती है इससे विमान के आरोहण—ऊपर उठने वैसे ही अवरोहण—नीचे आने और प्रयाणकाल—उडते हुए सर्वत्र सहायक होता है। ऐसे ही व्योमयान के दानों पंखों को क्रम से नीचे ऊपर मुकाने को पंखों को आधात करने—प्रेरित करने वाली कील में रज्जुबन्धन हो। इस होरी के खींचने से दोनों पंखों का विस्तार गमन—अप्रगमन ऊर्ध्वगमन और परचाद् गमन नीचे गमन कम से होता है। प्रथम आवरण से १० बालिश्त नीचे तथा पीठ से अढाई बालिश्त उठा हुआ अन्य आवरण हो, कुछ न्यून वातनाल मूल एक में घूमने वाले भाग से भली प्रकार लगी हो—फिट हो।। १२१-१३१।।

तैलपात्रनिर्माय:—तैलपात्र का निर्माय करते हैं—

एतस्मिन्नेव विधिवज्जलावरणसंयुतम् । वितस्तीनां सार्धनवप्रमाणौन्नत्यकं तथा ॥ १३२ ॥ चतुर्वितस्त्यावृत्तं चायामे नववितस्तयः । षडङ्गुलं तदुपरिप्रमाणोनाभिविणितम् ॥ १३३ ॥ वितस्तीनां पञ्चदशविस्तृताकारसंयुतम् । तैलपात्रद्वयं सम्यक् स्थापितं सुदृढं यथा ॥ १३४ ॥

इसी में विधिवत् जलावरण से युक्त साढे नौ बालिश्त ऊंचाई में तथा चार बालिश्त घेरेवाला या गोलाई में और नव बालिश्त छः अङ्गुल विस्तार में नाभि कही है पन्द्रह बालिश्त विस्तृत आकारवाला लम्बे दो तैलपात्र सुदृढ़ सम्यक् स्थापित करे ॥ १३२---१३४॥ अथ वातनालनिर्णय:-अब वातनाल का निर्णय दर्शाते हैं-

वितस्तीनां पद्भवशप्रमाणौन्नत्यसम्मितम् ।
वितस्तिद्वयगात्रं च वर्णितं तदनन्तरम् ॥ १३४॥ सार्धषट्कवितस्तीनां विस्तारं सुमनोहरम् । वाताकर्षणभस्त्राणां चतुष्टयमुदाहृतम् ॥ १३६॥ वाताकर्षणयन्त्रैस्सम्भूतवायुं यथाविधि । एतस्मिन् सिन्नयोज्याथ यावदिच्छानुसारतः ॥ १३७॥ बाह्ये प्रेरियतुं नालं कीलकं च सुशोधितम् । सन्धारितं भवेदिसमन् शास्त्रोक्तेनैव वर्त्मना ॥ १३८॥ एतदावरणाधस्ताच्चतुर्दिक्षु यथाविधि । वितस्तिसप्तवलयाकाराणि सुदृढान्यपि ॥ १३६॥ चक्राणि भूसद्भारयोग्यानि सन्धारितानि हि । एवं शकुनयन्त्रस्य रचनाविधिरीरितम् ॥ १४०॥

१५ बालिश्त प्रमाण ऊंचाई—ऊंची लम्बाई २ वालिश्त मोटाई कहा है, साढे छः वालिश्त विस्तार वात को खींचने वाले चार भस्त्रात्रों को कहा है, वाताकर्षण यन्त्रों से प्रकट या संगृहीत वायु को यथाविधि इसमें जितनी इच्छा हो उतनी बाहिर फेंकने को नाल और कील भी इस में शास्त्रोक्त मार्ग से ठीक शोधित लगाई गई हो इस आवरण की चारों दिशाओं में यथाविधि ७ बालिश्त गोल आकार वाले मुद्दढ चक्र भूमि में सखार करने योग्य लगाए हों, इस प्रकार शकुनयन्त्र—शकुनविमान की रचनाविधि कही है।। १३५—१४०।।



#### हस्तलेख कापी संख्या १८-

### सुन्दरोथ ॥ अ० ३, सू० ६ ॥ १

एवमुक्त्वा शकूनविमानं शास्त्रानुसारतः। ग्रथेदानीं सुन्दरविमानं सम्यक् प्रचक्षते ॥ १ ॥ यानप्रबोधकपदद्वयमस्मित्रिरूपितम् तत्रादिमपदाद् याननाम सम्यक् प्रकाशितम् ॥ २ ॥ म्रानन्तर्यवाची स्याद् द्वितीयपदमत्र (हि) तु पदद्वयस्यार्थस्सामान्येन निरूपितः ॥ ३ ॥ एवं तद्विशेषार्थं संग्रहेगा प्रचक्षते । ग्रष्टाङ्गान्यस्य शास्त्रेस्मिन्निर्णितानि यथाक्रमम् ॥४॥ तेषां स्वरूपं विधिवद् विचार्याथ पृथक् पृथक् । विलिख्यते यथाशास्त्रं संग्रहेगा यथामति ॥ ५ ॥ म्रादौ पीठस्ततो धूमनालस्तम्भस्तथैव हि। पश्चाद् धूमोद्गमयन्त्रपञ्चकं च ततः परम् ॥ ६ ॥ भुज्युलोहकनालश्च ततो वातप्रसारराम् । विद्युद्यन्त्रं ततो चातुर्मुं खोष्मकमतः परम् ॥ ७॥ विमाननिर्णयश्चैतान्यष्टाङ्गानि भवन्ति हि । तेष्वादौ यानपीठस्य रचनाविधिरुच्यते ॥ ८॥

इस प्रकार शकुनविमान शास्त्रानुसार कहकर अब सुन्दरिवमान कहते हैं। यान के प्रबोध करानेवाले दो पद यहां निरूपित किए हैं, उनमें आदि पद से विमान यान का नाम सम्यक् प्रकाशित किया है द्वितीय पद अनन्तर अर्थ का वाचक यहां है। इस प्रकार दोनों पदों का सामान्य अर्थ निरूपित कर दिया। अब संत्रेप से इसका विशेष अर्थ कहते हैं। इस शास्त्र में इसके आठ अङ्ग निश्चत किए हैं इनका विधिवन स्वरूप विचार कर यथाशास्त्र संत्रेप से पृथक् पृथक् लिखा जाता है। प्रथम पीठ फिर भूमनालस्तम्भ पश्चान् पांच धूमोद्गमयन्त्र, भुज्य लोहे की नाल, फिर वातप्रसारण फिर विद्युद्यन्त्र पश्चान् चातुर्भ खोष्मक यन्त्र। ये आठ अङ्ग विमानिर्णय प्रसङ्ग में हैं जिनमें आदि में विमानयान के पीठ की रचनाविधि कही जाती है।। १ — प्र।

अथ पीठनिर्णय: - अब पीठ का निर्णय कहते हैं -

चतुरश्चं वर्तुं लं वा वितस्तिशतकावृतम् ।

ग्रथवा यन्मनोद्दिष्टं क्ष्र तत्प्रमाणेन शास्त्रतः ॥ ६ ॥

राजलोहादेव पीठं वितस्त्यष्टकगात्रकम् ।

कृत्वाथ पाचयेत्सप्तवारं मञ्जूकतैलतः ॥ १० ॥

ततः पीठं समाहृत्य तिस्मन् केन्द्राणि कारयेत् ।

केन्द्रयोरुभयोर्मध्ये वितस्तिदशकान्तरम् ॥ ११ ॥

विहायैकैकपार्श्वे च प्रत्येकं दश संख्यया ।

ग्राहत्य चत्वारिशत्केन्द्राणि कुर्याद् यथाक्रमम् ॥ १२ ॥

केन्द्रमानं पञ्चदशवितस्तिरिति निर्णितम् ।

तन्मध्ये द्वादशवितस्त्यायामेन यथाविधि ॥ १३ ॥

धूमप्रसारणनालस्तम्भकेन्द्रं च कल्पयेत् ।

चौकोर या गोल १०० बालिश्त से चिरा हुआ अथवा मनोऽनुकूल यथेच्छ प्रमाण से शास्त्रानुसार राजलोहे से ही म बालिश्त मोटा पीठ बनाकर ७ वार मञ्जूक तैल—मंजीठतेल ? में पकावे फिर उस में से पीठ को निकालकर उसमें केन्द्र बनावे, दोनों केन्द्रों के मध्य में १० बालिश्त अन्तर छोडकर एक एक पार्श्व में प्रत्येक १० संख्या से जडकर ४० केन्द्र करे केन्द्र का माप १४ बालिश्त हो उनके मध्य में १२ बालिश्त लम्बाई रहे धूमप्रसारणनालस्तम्भ का केन्द्र भी बनावे ॥ ६—१३॥

अथ नालस्तम्भनिर्णय:--अब नालस्तम्भ का निर्णय कहते हैं-

षट्पञ्चाशिद्वतस्त्यौन्नत्यं तथैव यथाविधि ॥ १४॥ चतुर्वितस्त्यायामं च नालस्तम्भं प्रकल्पयेत् । धूमसम्पूरणार्थाय तन्मूले वर्तुं लाकृतिम् ॥ १५॥ वितस्त्यष्टकमायाममन्तर्वर्तुं लिवस्तृतम् । चतुर्वितस्त्युन्नतं कारयेत् कुम्भवत् ततः ॥ १६॥ स्थापयेत् तन्मध्यकेन्द्रे सुदृढं शास्त्रमानतः । षड्वितस्त्यन्तरायामं जलपात्रमतः परम् ॥ १७॥ तन्मूले कल्पियत्वाथ तैंलपात्रं यथाविधि । चतुर्वितस्त्यायमं तन्मध्ये संस्थापयेद् दृढम् ॥ १८॥ तन्मूलेय यथाशस्त्रं वितस्त्येकप्रमाणकम् । विद्युत्संघर्षणमणिकीलकं स्थापयेद् दृढम् ॥ १६॥ पात्रे धूमाञ्चनतैलं द्वादशांशं प्रपूरयेत् । गुकतुण्डिकतैलस्य विशत्यंशस्तथैव हि ॥ २०॥ गुकतुण्डिकतैलस्य विशत्यंशस्तथैव हि ॥ २०॥

मनः-उद्दिष्टम्, मन उद्दिष्टम्, श्रत्र सन्धिरार्षः ।

प्र वितिस्ति ऊंचाई यथाविधि ४ बालिश्त चौडाई में नालस्तम्म बनावे । श्रौर घूम भरने के लिये उसके मूल में गोलाकार ८ बालिश्त मोटा श्रन्दर से गोल ४ बालिश्त ऊंचा घड़े जैसा बनावे फिर मध्य केन्द्र में शास्त्रानुसार सुदृढ स्थापित करे । इस से त्रागे जलपात्र ६ बालिश्त लम्बा बड़ा उसके मूल में बनाकर तैलपात्र ४ बालिश्त बड़ा मध्य रखदे । फिर उसके मूल में शास्त्रानुसार १ बालिश्त विद्युत्संघर्षण्मण्यि की कील को स्थापित करे, पात्र में घूमाञ्जनतैल १ १२ माग भरदे शुकुतुण्डिकातैल—शुकतुण्ड— हिङ्गुलतैल १ के २० श्रंश भरे ॥ १४—२० ॥

पूरयेत्सप्रमागातः नवांशकूलटीतैलं यथेष्टं पूरयेद् यद्वा एवं भागक्रमात्सुधीः ।। २१ ।। विद्यत्संयोजनार्थाय मिएाकीलान्तरे क्रमात्। सन्धारयेन्नालमार्गात् तन्त्रीद्वयमतः परम् ॥ २२ ॥ नालस्तम्भान्तरे घूमस्तम्भनार्थं तथैव हि । प्रसारगार्थं च वेगादनुकुलं यथाभवेत् ॥ २३ ॥ ग्रावृत्तचक्रतितयं सरन्धं च दृढं यथा । स्थापयेत्सरलं कीलकद्वयेन यथाविधि एतत्सञ्चालनार्थाय त्रिचक्रकीलकौ तथा । श्रनुलोमविलोमाभ्यां स्तम्भबाह्ये नियोजयेत् ॥ २५ ॥ स्तम्भान्तरस्थत्रिचक्रकीलकानां तथैव हि। बाह्यस्थित्रचक्रकीलकेषु संयोजनं यथा।। २६।। तथा नालान्तरात् तन्त्र्यस्समाहत्य यथाक्रमम्। श्रादौ मध्ये तथा चान्ते क्रमात् संख्यानुसारतः ॥२७॥ सन्धारयेद् यथाशास्त्रं स्तम्भे स्थानत्रये कुमात्। इति धूमप्रसारगानालस्तम्भविनिर्णयः ॥ २८ ॥

ह अंश कुलटीतैल—मनःशिला तैल सप्रमाण भरदे अथवा जितना चाहे इस प्रकार भागानु-सार बुद्धिमान । विद्युत्त के संयोजन (फिट्) करने के लिये मिण्कील के अन्दर कम से नाल के मार्ग से दो तारों को लगावे । तथा नालस्तम्भ के अन्दर धूम को रोकने के निमित्त और वेग से फैलाने—छोड़ने के निमित्त जैसे अनुकूल हो छिद्रसहित घूमनेवाले तीन चक्र दो सरल कीलों से स्थापित करे इन चक्रों के सञ्चालनार्थ तीन चक्रोंवाली दो कीलों को सीधे और उलटे ढंग से स्तम्भ के बाहिर नियुक्त करे स्तम्भ के अन्दर स्थित त्रिचक्रकीलों का बाहिर स्थित तीन चक्रों में संयोजन करे, तथा नाल के अन्दर से तीन तारों को यथाक्रम निकालकर आदि मध्य तथा अन्त में यथासंख्य स्तम्भ में तीन स्थानों में जोड़दे बस धूमप्रसारणनालस्तम्भ का निर्ण्य है ॥ २१—२८॥

> अथ धूमोद्गमयन्त्रम्—अव धूमोद्गमयन्त्र (धूम को निकालने का यन्त्र ) कहते हैं— वेगादूर्ध्वमुखे धूमोत्क्षेपणां कुरुते यतः । अतो धूमोद्गम इति नाम यन्त्रस्य वर्णितम् ॥ २६ ॥

हिमसंवर्धकस्सोमस्सुण्डालश्च यथाकृमम् ।

हात्रिंशत्पञ्चिविशाष्टित्रिश्च्द्रागान् कृमेगा तु ॥ ३० ॥
सम्पूर्य निलकामूषामुखे पश्चाद् हढं यथा ।
स्थापियत्वा चकृमुखकुण्डेऽजामुखभस्त्रतः ॥ ३१ ॥
हादशोत्तरसप्तशतकक्ष्योष्ग्रप्रमागातः ।
संगालयेद् यथाशास्त्रमानेत्रोन्मीलनाविध ॥ ३२ ॥
ततो भवेद् धूमगर्भलोहस्सूक्ष्मो मृदुर्हे ढः ।
कुर्याद् धूमोद्गमं यन्त्रमेतेनैव यथाविधि ॥ ३३ ॥
प्रदक्षिगावृत्तकीलिवतस्तिदशकोन्नतम् ।
पीठस्याधो भागमध्यकेन्द्रस्थाने यथा भवेत् ॥ ३४ ॥
पीठं कुर्यात्पञ्चदशिवतस्त्यायामतस्तथा ।
धूमोष्मयकप्रसारगार्थाय पश्चाद् यथाविधि ॥ ३४ ॥

वेग से ऊपर मुख की त्रोर धूम को ऊपर फैंकता है त्रातः धूमोद्गमनामयन्त्र को वर्णित किया है। हिमसंबर्धक सोम सुण्डाल इन तीनों के यथाक्रम ३२, २५, ३८, भागों को मूपामुख निलका में भरकर चक्रमुख कुण्ड में टढ रखकर त्राजमुखभरत्रा से त्रांख खुलजाने तक शास्त्रानुसार गलावे तब धूमगर्भ लोहा सूक्ष्म कोमल टढ हो जावे। इस लोहे से धूमोद्गम (धूम को फेंकनेवाला) यन्त्र करे। धूमने वाली कील १० बालिश्त उठी हो पीठ के नीचले भाग के मध्य केन्द्र स्थान में हो, पीठ १५ बालिश्त चौडी हो धूमोद्म्यक को प्रसारणार्थ पश्चात् यथाविधि—॥२६—३५॥

जलोष्म्यकधूमनालद्वयं तस्योभयपार्श्वयोः ।
स्थापयेत्सुदृढं सम्यग्दक्षिणोत्तरतः कृमात् ॥ ३६ ॥
धूमसम्पूरणार्थाय तन्नालद्वयमूलयोः ।
चतुर्वितस्त्यायामं च वितस्तित्रयमुन्नतम् ॥ ३७ ॥
कुम्भवत्कारयेद् वर्तु लाकारं सुदृढं यथा ।
वितस्त्यायामकं चाष्टवितस्त्युन्नतमेव च ॥ ३८ ॥
तदन्ते चषकाकारं वितस्तित्रयविस्तृतम् ।
एवं कृमेण विधिवत् कृत्वा नालद्वयं ततः ॥ ३६ ॥
धूमपूरकनालोध्वभागे संयोजयेद् दृढम् ।
तन्मूले जलपात्रं च तन्मध्ये तैलपात्रकम् ॥ ४० ॥

जलोक्यक—दो धूमनाल उसके दोनों पारवीं में दिन्निण उत्तर भागों में क्रमशः स्थापित करे। धूम को भरने के लिये उन दोनों नालों के मूलों में ४ बालिश्त लम्बा ३ बालिश्त उठा हुन्चा घड़े के समान गोलाकार सुदृढ स्थान बनादे उसके अन्त में द बालिश्त लम्बा और ऊंचा ३ बालिश्त चौडा पात्र विधिवत् कम से बनाकर दो नाल जोड दे जिनमें धूम भरने वाले नाल के ऊपरि भाग में उसके मूल में जलपात्र मध्य में तैलपात्र लगावे।। ३६—४०।।

तत्पुरस्ताद्विद्युद्घर्षकमण्योः कीलकद्वयम् । धूमप्रसारणनालस्तम्भवत्स्थापयेत्क्रमात् ॥ ४१॥ पार्श्वयोरुभयोरौष्म्यनालस्य च यथाविधि । जलकोशद्वयं पश्चात् कारयेत्सुदृढं यथा ॥ ४२॥ विद्युद्धन्त्रान्नालमेकं समाहृत्य सतिन्त्रकम् । विद्युद्धर्षकमिण्किलेके सिन्तयोजयेत् ॥ ४३॥ लिङ्काशीतिप्रमाणेन विद्युच्छिक्तं यथाविधि । पूर्वोक्तनालस्थतन्त्रीमार्गात् संचोदयेद् यदि ॥ ४४॥ तच्छिक्तवेगान्मिणसंघर्षणं प्रभवेत्स्वतः । शतकक्ष्यप्रमाणोष्णां तेन संजायते क्रमात् ॥ ४५॥

उसके सामने विद्युत् को घर्षित करनेवाली मिण्यों की दो कीलें धूम को फैलाने वाले नाल-स्तम्भ की भांति स्थापित करे, ख्रोष्म्यनाल के दोनों पाश्वों में यथाविधि दो जलकोश पीछे करावे, विद्यु-चन्त्र से एक नाल तारसिंहत लेकर विद्युद्धर्षकमिण कील में नियुक्त करे, द० लिङ्क (डिप्री) माप से विद्युत् शिक्त को पूर्वीक्तनाल के तन्त्रीमार्ग से प्रेरित करे उस शिक्त के वेग से स्वतः मिण् का घर्षण होगा उससे सो दर्जे प्रमाण की उष्णता प्रकट हो जावेगी।। ४१—४५।।

तस्मात् पात्रस्थितं तैलं पाचितं स्याद्विशेषतः ।
तेनधूमो भवेत् तैलं पश्चात् सम्यक् शनैश्शनैः॥ ४६ ॥
विद्युच्छिक्तं च तद्धूमं नालमार्गाद् यथाक्रमम् ।
संगृह्य वेगाद्विधिवत्पश्चात्कीलकमार्गतः ॥ ४७ ॥
संचोदयेद् वारिकोशद्वयमध्ये प्रमाणतः ।
एतद्वेगादौष्म्यधूमाकारं भवित तज्जलम् ॥ ४८ ॥
तैलधूमं धूमनाले जलधूमं तथैव हि ।
जलौष्म्यनाले विधिवत्पूरयेतसप्रमाणतः ॥ ४६ ॥
एतद् धूमद्वयं पश्चाद् यथोध्वंमुखतः क्रमात् ।
निर्गच्छेद् वेगतः पञ्चशतकक्ष्योष्णामानतः ॥ ५० ॥

उस से पात्रस्थित तैल विशेषतः पकाया हुआ शनैः शनैः धूम हो जावेगा। वह धूम यथाक्रम नालमार्ग से एकत्र होकर कीलमार्ग में वेग से विद्युत्शिक को दो जलकोशों में प्रेरित कर देवे—धक्का दे दे, इसके वेग से वह जल उष्ण धूमाकार हो जावेगा। तैलधूम तैलधूमनाल में जलधूम जलौष्म्यनाल में प्रमाण से भरदे, ये दोनों धूम पीछे यथोचित उत्पर से वेग से १०० दर्जे की उष्णता से निकल जावेगा।। ४६—५०।।

तथा कीलकं सन्धानं कुर्यात् कालानुसारतः । धूमसंरोधनार्थं च चोदनार्थं तथैव हि ॥५१॥

संयोजयेत् कीलकाभ्यां सम्यक् सम्भ्रामयेद् यथा ।।
धूमबन्धप्रसरएगै पश्चात् कालानुसारतः ।।५२।।
भवेत् क्ष कीलकसञ्चालनेन सम्यग्यथाविधि ।
एवं क्रमेरा यन्त्रािशा चत्वािरशद्यथाविधि ।।५३।।
रचित्वा पीठकेन्द्रस्थानेष्वथ पृथक् पृथक् ।
संस्थापयेत् ततस्तेषां चतुिदक्षु यथाकमम् ।।५४।।
एकैकयन्त्रौ(ो?)ष्म्यधूमनालमूलद्वये क्रमात् ।
वितस्त्येकावृतं चैव वितस्तिद्वादशोन्नतम् ।।५५॥
सन्धारयेत्कीलकेभ्यश्युण्डालद्वयमद्भुतम् ।
एतत्सहायतो व्योमयानं वेगात् प्रधावित ।।५६॥

इस प्रकार कील लगावे काल के अनुसार धूमके रोकलेने फेंकने — छोड़ने के लिये दो कीलों से युक्त करे घुमावे। धूमका रुकजाना और फैलजाना कालानुसार कील चलाने से सम्यक् यथाविधि हो। इस प्रकार कम से ४० यन्त्र रचकर पीठ केन्द्रस्थानों में पृथक् पृथक् स्थापित करे उनके चारों और यथाकम एक एक यन्त्र औष्टम्यधूमनालमूल दोनों में १ वालिश्त गोल १२ वालिश्त ऊंचाई कीलों से दो अंगुल शुण्डाल इसकी सहायता से ज्योमयान वेगसे दौड़ता है।।५१-५६।।

शुग्डालस्वरूपमुक्तं लल्लेन - शुग्डाल का स्वरूप लल्ल ने कहा है-

तैलस्य धूमसंयोगाज्जलस्यौ (ो?) ब्रिंग्यक्योगतः । विमानमाकर्षयितुं शुण्डालान् कल्पयेत्सुधीः ॥५७॥ वटमञ्जूषमातङ्गाः पञ्चशाखी शिखावली । ताम्रशीर्ष्णी बृहत्कुम्भी महिषी क्षीरवल्लरी ॥५८॥ शेरापर्णी वज्जमुखी क्षीर्गा च यथाक्रमम् । एते द्वादश शास्त्रेषु क्षीरवृक्षा इतीरिताः ॥५६॥ एते राहत्य विधिवन्निर्यासं क्षीरमेव वा । ग्राम्नवागाद्विदिगुद्रवसुदेवमुनिस्तथा ॥६०॥

तैल के धूम सम्पर्क से जल के खोष्म्यक्योग से विमान के खीचने को शुग्डालों को बनावे। वट, मञ्जूष-मञ्जीठ, मातङ्ग-गूलर या पीपल, पञ्चशाखी, शिखावली-चित्रकवृत्त, ताम्नर्शीष्णी-जटा ?, बृहत्कुम्भी-कायफल ?, महिषी, चीरवल्ली-चीरविदारी ? शेणपणीं?, वज्रमुखी ?, चीरणी-कुम्भेर-दूधिया-वृत्त, यथाक्रम वे १२ चीरवृत्त शास्त्रों में कहे हैं इनसे विधिवत् गोन्द या दूध लेकर ३, ५, ७, १०, ११, ८, ७—॥५७-६०॥

गजाब्धिराश्यादित्यांशप्रकारेगा यथाक्रमम् । तोलयित्वा बृहद्भाण्डे विनिक्षिप्य ततः परम् ॥६१॥

एकवचनं व्यत्ययेन ।

ग्रिन्थलोहं च नागं च वज्रं बम्भारिकं तथा।
वैनतेयं कन्दुरं च कुडुपं कुण्डलोत्पलम्।।६२॥
एतान् सन्तोत्य विधिवत्समभागान् पृथक् पृथक्।
भाण्डस्थनिर्याससमं तद्भाण्डे सन्नियोजयेत्।।६३॥
पाचयेत् पाचनायन्त्राच्छास्त्रोक्तेनैव वर्त्मना।
द्वादशोत्तराशोतिकक्ष्योष्णावेगाच्छनैश्शनैः ॥६४॥
पश्चान्निर्यासपटयन्त्रमुखे सम्प्रपूरयेत्।
ततः सम्भ्रामयेद् वेगात् समीकरणकीलकान् ॥६५॥
एतेन तत्समीभूय कार्पासपटवत्क्रमात्।
सुदृढं धूम्रवर्णं च सूक्ष्मं मृदु सुशीतलम् ॥६६॥
प्रच्छेद्यं छेदनायन्त्रैष्ण्णवेगापहारकम् ।
निर्यासपटमुत्कृष्टं भवेदत्यन्तनिर्मलम् ॥६७॥

—8, ७, ३०, १२, अंश रोतिप्रमाण से यथाक्रम तोलकर बड़े पात्र में डालकर पुनः मिथलोहा—गठीलालोहमल, सीसाधातु, वज्र—विशेषलोहा, बम्भारिक ?, वैनतेय ? कन्दुर ? कुडुप ? कुण्डलोत्पल ?, इनको पृथक् पृथक् समभाग तोलकर पात्र में रखे निर्यास - गोन्द में मिलादे फिर पकाने के
यन्त्र से शास्त्रानुसार ६२ दर्जे की उच्णता से धीरे धीरे पकावे पश्चात् निर्यासपट यन्त्र के मुख में भरदे
फिर समीकरण - बराबर करनेवाली कीलों को घूमादे इससे समान होकर रूई के पट-तह के समान
रूई के वस्त्र की भांति सुदृढ धूएं के रंगत्राला सूक्ष्म मृदु ठण्डा काटने के साधनों से अच्छेश-न कट
सकनेवाला उच्णता के वेग को हटानेवाला निर्यासपट अत्यन्तनिर्मल बन जावेगा।।६१—६७।

एतत्पटं समाहृत्य रौहिणीतैलतः क्रमात् ।
यामत्रयं पाचियत्वा पश्चात् सङ्गृह्य वारिणा ॥६८॥
क्षालियत्वाकसीतैले पूर्ववत्पाचयेत्पुनः ।
परचादजामूत्रमध्ये दिनमेकं न्यसेत्क्रमान् ॥६६॥
दद्यात्सूर्यपुटे परचात् क्षालियत्वा यथाविधि ।
शोषियत्वातपेनाथ कनकाञ्जनात् (तत्तथा) ॥७०॥
सुवर्णवद् भाति रुचा तत्पटं सुमनोहरम् ।
एतत्पटेनैव कुर्याच्छुण्डालान् सुदृढं यथा ॥७१॥
वितस्त्यैकावृतं चैव वितस्तिद्वादशोन्नतम् ।
गजास्यवत् प्रकर्तव्यमन्तिश्छद्वः यथा तथा ॥७२॥

इस निर्यासपट को लेकर क्रमसे रीहिग्गीतैल से तीन प्रहर तक पकाकर पश्चात् लेकर जल से व्रचालन कर—साधारण धोकर अकसीतैल—अलसीतैल में पूर्व की भांति पकावे पीछे बकरी के मूत्र में एक दिन तक छोड़ रखे फिर सूर्यपुट में देदे-धूप में रखदे और धोकर धूप में सुखाकर कनकाञ्जन

सुहागे या रक्तपलाश पुष्प के रंग से लेप करदे फिर चमक से सोने जैसा वह पट मनोहर लगता है, इस पट से ही शुण्डालों को बनावे १ वालिश्त गोल १२ वालिश्त उन्नत-ऊपर लम्बा हाथी की शूण्ड की भांति अन्दर छिद्रवाला करना चाहिए।

प्रसारणोपसंहारकीलकौ द्वौ यथाक्रमम् ।
सन्धारयेदावृत्तकीलशङ्कुभिस्सुदृढं यथा ॥७३॥
उपसंहारकीलेन शुण्डालश्चक्रवत्क्रमात् ।
भवेत्संकुचितं यन्त्रमूले शब्कुलवत्पुनः ॥७४॥
ततः प्रसारणकील वालनात् सरलं यथा ।
बाहुवल्लम्बमानं च भवेत्सम्यक् स्वभावतः ॥७५॥
शुण्डालमध्ये धूमप्रसारणार्थं यथाविधि ।
यन्त्राणां मूलतस्स्पष्टं कीलकान् परिकल्पयेत् ॥७६॥
यन्त्रस्य धूमश्रगुण्डालमुखाद् बहिः प्रसारणे ।
पुनश्शुण्डालमुखतो बाह्यवातापकर्षणे ॥७७॥
यथा भवेत् तथा चक्रद्वयं कीलकसंयुतम् ।
सन्धारयेत् सप्रमाणां शुण्डाले सरलं यथा ॥७५॥

फैलाने—खोलने श्रीर संकोच करने में उपयुक्त दो कीलें भी घूमनेवाले कील शंकुश्रों से सुदृढ़ लगादे। उपसंहार कील से शुण्डालकम से चक्र की भांति यन्त्रमूल में संकुचित हो जाता है पुनः शाक्कुल—गोलपूए की भांति फिर प्रसारणकील चलाने से सरल-सीधा भुजा के समान लम्बा स्वभावतः हो जाता है। शुण्डाल के बीचमें धूम भरने—सञ्चिरत करनेके लिये यथाविधि यन्त्रोंके मूलसे छुई हुई कीलें बनावें, यन्त्र का धूम शुण्डालमुख से बाहिर फैलाने पुनः शुण्डालमुख से बाहिरी वायु को खीचने में जैसे हो सके वैसे चक्र कीलों से युक्त ठीक शुण्डाल में लगादे।।७३—७८।।

यथा जलापकर्षग्ययन्त्रकीलं तथैव हि ।
तच्चक्रभ्रमणार्थाय योजयेत्कीलकत्रयम् ॥७६॥
एतत्सम्भ्रमणौनैव वेगाद्धूमः प्रधावति ।
एतत्संयोजनाञ्चक्र्योः शुण्डालान्तरे क्रमात् ॥८०॥
गमागमौ भवेद्वेगात्तेन वातापकर्षग्रम् ।
धूमप्रसारणं चैव भवेदेव न संशयः ॥८१॥
ग्रष्टाशीत्युत्तरशतलिङ्कवातापकर्षग्रम् ।
धूमप्रसारणं वैव तावदेव मुहुर्मुहः ॥८२॥
एकदा चक्रगमनागमनाद्वेगतो भवेत् ।
धूमप्रसारणं यस्मिन् दिशि शुण्डालतो भवेन् ॥८३॥

<sup>† &#</sup>x27;भवेत्' क्रिया वचनव्यत्ययेन ।

तिस्मन्नेव? विमानस्य गमनं वेगतो भवेत्।
ग्रावर्तने चोर्ध्वमुखगमनेपि तथैव च ।।८४।।
ग्रधोमुखाभिगमने कीलसञ्चालनात् स्वतः।
यथा ग्रुण्डालस(।?)ङ्कोतस्तथा यानः प्रधावित ।।८५।।

जिससे कि जलापकर्षण्यन्त्र-जल के खींचनेवाले यन्त्र की कील उस चक्र के श्रमणार्थ तीन लगावे, इसके श्रमण् से ही वेग से धूम दौड़ता है इसके लगाने से दोनों चक्रों में शुण्डाल के अन्दर गमन आगमन हो उससे वात का खींचना बन सके। इससे धूम का प्रसारण फैलना या निकलना भी निःसंशय होता है। १८८ लिड्ड (डिग्री) में वायु का खींचना बन जायगा और धूम का निकलना भी निरन्तर उतना ही एकवार वेग से चक्र के गमन और आगमन से हो जावेगा। तथा धूम का निकलना जिस दिशा में शुण्डाल से वेग से होगा उसी दिशा में? वेग से विमान का गमन हो, घूमने या लौटने उर्ध्वगित करने नीचे जाने का कार्य कीलसञ्चालन से स्वतः हो जावेगा, जैसे शुण्डाल का सङ्कोत होता है वैसे विमानयान प्रगति करता है।।७६—८५॥।

यस्माच्छुण्डालान्तर्गतचक्वेगात्प्रचालनम् तस्माच्छास्त्रोक्तविधिना कृत्वा शुण्डालान् कृमात् ॥५६॥ प्रतिधूमोद्गमयन्त्रमूलदेशे पृथक् पृथक्। द्वौ द्वौ सन्धारयेत्कीलशङ्कुभिस्सुदृढं यथा ॥८७॥ धूमप्रसारगानालस्तम्भमूलेप्यथाविधि दक्षिग्गोत्तरयोस्तद्वत्पूर्वपश्चिमयोरपि सन्धारयेदेवमेव प्रतिपाइवं हढं यथा । अन्तर्बाह्योष्णवेगद्वयमग्न्यातपयोः कामत् ॥ ८॥ सम्यङ् निवारियतुं विधिवद् यन्त्रोपरि क्मात्। षटसंख्याकोष्मपालोहात्कुर्यादावरगां दृढम् ॥६०॥ यन्त्रस्योध्वधिभागप्रदेशयोः पाइवंयोरपि । यथा स्याद् घूमसञ्चारः कीलकान् परिकल्पयेत् ॥ १॥ एवं धूमोद्गमं यन्त्रं कर्तव्यं सावधानतः। एतान्यन्त्राणि चत्वारिशत्कृत्वा सुदृढं यथा ॥६२॥ स्थापयेत्पीठकेन्द्रेषु सम्यगावर्तकीलकात् । एतत्सहायतो व्योमयानं सञ्चरति क्रमात् ॥ ६३ ॥ इति धूमोद्गमयन्त्रः ॥

जिससे कि शुण्डाल के अन्दर चक्रदेग से न्योमयान का प्रचालन होता है अतः शास्त्रोक्तिविधि से कम से शुण्डाल बना कर ( उनमें से ) प्रत्येक धूमोद्गम यन्त्र के मृलदेश में पृथक् पृथक् दो दो शुण्डालों को दृढ कील शंकुओं से लगावे, धूम प्रसारणनालस्तम्भ मृल में भी यथाविधि, दिल्ला उत्तर में उसी भांति पूर्व पश्चिम में भी लगावे, इसी प्रकार प्रतिपार्श्वभाग में लगावे अन्दर बाहिर के दोनों उष्ण्वेग अग्नि आत्म के सम्यक् हटाने को यन्त्र के उत्तर कम से, छठी संख्या वाले उष्मपा लोहे से यन्त्र के उत्तर नीचे भाग प्रदेशों में श्रीर पार्श्व भागों में हढ आवरण करे, जिससे धूमसञ्चार हो इस प्रकार कील युक्त करे। इस प्रकार धूमोद्गम यन्त्र सावधानता से बनाना चाहिये, इन ४० यन्त्रों को सुद्दढ बना कर पीठकेन्द्रों में घूमने वाली कील से स्थापित करे इनकी सहायता से व्योमयान गति करता है। प्रमिट्यम यन्त्रविषय समाप्त हो गया।।

अथ विद्युचन्त्रनिर्णयः—अब विद्युचन्त्र का निर्णय देते हैं—
तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे—वह यह यन्त्रसर्वस्व में कहा है—
संघर्षणां पाकजन्यं जलपातं तथैव हि ।
सायोजकंॐ किरणाजन्यमित्यादीनि शास्त्रतः ॥ ६४ ॥
द्वात्रिश्चिति प्रोक्तानि विद्युचन्त्राण्यथाक्रमम् ।
एतेषु व्योमयानोपयुक्तं सायोजकं भवेत् ॥ ६४ ॥
एतेनैव प्रकर्तव्यं विद्युचन्त्रं यथाविधि ।
शक्तिनन्त्रे यथाप्रोक्तमगस्त्येन महर्षिणा ॥ ६६ ॥

संघर्षण, पाकजन्य, जलपात, सांयोजक, किरणजन्य इत्यादि ३२ विद्युद्यन्त्र शास्त्र से कहे हैं इनमें व्योमयान के उपयुक्त सांयोजक है इससे ही विद्युद्यन्त्र बनाना चाहिये जैसा कि महर्षि अगस्य ने शक्तितन्त्र में कहा है ॥ ६४-६६॥

उक्तं हि शक्तितन्त्रे - कहा ही है शक्तितन्त्र में -

पूर्वोक्तसांयोजकलोहेन पीठं यथाविधि ।
पञ्चित्रिशद्वितस्त्यावृताकारेगाथवा दृढम् ॥ ६७ ॥
कृत्वा पीठं ततस्तिस्मन् प्रादक्षिण्यक्रमेगा तु ।
कल्पयेत्पञ्चकेन्द्रागा तन्मध्ये चैककेन्द्रकम् ॥ ६८ ॥
वितस्तिपञ्चकान्तरं कुर्यात्केन्द्रद्वयान्तरे ।
केन्द्रसंख्यानुसारेगा कुर्यात् पात्राण्यथाक्रमम् ॥ ६६ ॥
चतुर्वितस्त्यायामं च वितस्तिद्वयमुन्नतम् ।
यथाकुम्भान्तरालं स्यात्त्रथैवास्यान्तरालकम् ॥ १०० ॥

पूर्वोक्त सांयोजक लोहे से यथाविधि पीठ बनावे, ३५ बालिश्त गोलाकार से पीठ बना कर उसमें घूम के क्रम से पांच केन्द्र बनावे उनके बीच में एक केन्द्र ५ बालिश्त के अन्तर से दो केन्द्रों में, केन्द्र संख्यानुसार पात्र बनावे, ४ बालिश्त लम्बा २ बालिश्त उठा हुआ जैसे घडे का भीतरी भाग—अवकाश हो वैसा अवकाश रखे।। ६०-१००।।

 <sup>&#</sup>x27;सांयोजिकम्' ( मूल पाठ ) परन्तु आगे सर्वत्र 'सांयोजकं' पाठ हैं।

कुर्यादेवं पात्रमूलाकारं पश्चाद् यथाविधि ।
वितस्त्यैकायामकं च वितस्त्यैकोन्नतं तथा ।। १०१ ।।
नालवत्कल्पयित्वाथ तस्योपिर दृढं यथा ।
सन्धारयेद् यथाछिद्रं पात्रमध्यं भवेदिति ।। १०२ ।।
चतुर्वितस्त्यायामेन वर्तुं लाकारतः क्रमात् ।
तन्नालोध्वं मुखं कुर्यात्मुदृढं मनोहरम् ।। १०३ ।।
पश्चान्मयूखकेशाख्यमृगचर्म सुशोधितम् ।
म्राहृत्य क्षारमातृ ण्णोत्पन्नद्रावकपूरिते ।। १०४ ।।
भाण्डे निधाय विधिवत् पाचयेद् यामपञ्चकम् ।
सम्यक् संक्षालयित्वाथ शुद्धशीतकवारिणा ।। १०४ ।।

इस प्रकार पात्रमूलाकार बना कर पीछे यथाविधि १ बालिश्त ऊंचा नाल के समान बना कर उसके ऊपर ऐसे दृढ युक्त करदे जिससे नाल का छिद्र पात्र के मध्य में हो जावे। ४ बालिश्त लम्बाई से गोलाकार उस नाल का ऊपरिमुख मनोहर दृढ करे पश्चात् मयूखकेश नाम मृग (सम्भवतः केसरी सिंह) के चर्म सुशोधित चार को लाकर आतृरण् कच्चण-लोहिष तृण से उत्पन्न द्रावक से भरे पात्र में रख कर विधिवत् ५ प्रहर तक पकावे फिर शुद्ध शीत जल से धोकर—॥ १०१-१०५॥

ज्योतिर्मुं खी कारुवेल्ली सारस्वतमतः परम् ।

एतेषां बीजतस्तैलं समाहरेत् पृथक् पृथक् ॥ १०६॥

त्रिसप्तषोडशांशप्रकारेगौकघटे क्रमात् ।

सम्मेल्य पश्चात् क्षारस्य द्रावकं च यथाविधि ॥ १०७॥

चतुष्षष्टचे कभागांशं तिस्मन् सम्मेलयेत् पुनः ।

तच्चमं पुनरादाय एतत्तैले नियोजयेत् ॥ १०८॥

पश्चात् सूर्यपुटे दद्याच्चतुर्विशिद्द्गाविधि ।

रक्तवर्गा(।?)स्था (थ्था ?) लत्तल्यं तच्चमंिग् भवेत् कमात् ॥१०६॥

पूर्वोक्तपात्रनालस्य मुखच्छद्राकृतिर्यथा ।

प्रचिद्धद्य तच्चमं तिस्मन् पञ्चरन्ध्रािग् कारयेत् ॥ ११०॥

ज्योतिमुं खी-मालकंगनी, करेला, सारस्वत-ब्राह्मी ? इनके बीज से निकले तेल पृथक पृथक लावे, तीन सात सोलह अंशों में क्रमशः लेकर घड़े में मिला कर चार का द्रावक भी यथाविधि ६४ वें का १ भागांश उसमें मिलावे पुनः उस चर्म को लेकर तेल में २४ दिन तक नियुक्त करे-तर करे पश्चात सूर्यपुट में दे दे-धूप में रख दे जब स्थाल-इण्डी का नीचे का भाग रक्त वर्ण उस चर्म पर हो जावे पूर्वोक्त यन्त्रनाल के मुखछिद्र की आकृति जैसी थी, उस चर्म को छेदकर उसमें पांच छिद्र करे—॥१०६-११०॥

पश्चात् समन्तात् तत्पात्रमुखे छिद्रं दृढं यथा । ग्राच्छाद्य तच्चमं पश्चाद् बन्धयेच्छङ्कुभिः क्रमात् ॥ १११ ॥ एवं क्रमेगीव कृत्वा पश्चपात्राण्यथाविधि ।
पीठस्थपञ्चकेन्द्रेषु स्थापयेत्कीलकशङ्कुभिः ॥ ११२ ॥
पश्चान्मूत्रं ग(।?) र्दभानां षोडशद्रोग्एसिम्मतम् ।
लिङ्कषोडशकेंगालान् सुदृढं खनिजोद्भवान् ॥ ११३ ॥
तथैव लवग्णंलिङ्कत्रयं चैव ततः परम् ।
लिङ्कद्वयं गुद्धसापं गुद्धं लिङ्कद्वयं रिवम् ॥ ११४ ॥
पूरयेत् पूर्वदिक्पात्रे तत्तद्भागानुसारतः ।
एवं सम्पूर्य प्राचीदिक्पात्रे पश्चात् तथैव हि ॥ ११४ ॥

फिर पात्रमुख में हुए ख्रिद्र को हढ सब झोर से ढक कर चर्म को शंकु झों से बान्ध दे परचात् पीठस्थ पांच केन्द्रों में पांच यन्त्र कील शंकु झों से स्थापित कर दे। फिर गधों का मृत्र १६ द्रोण (मण्) परिमाण् १६ लिङ्क (डिग्री) उच्णता परिमाण् खिनज से उत्पन्न झङ्गार तथा ३ लिङ्क परिमाण् लवण २ लिङ्क शुद्ध सार्प सर्पविष, २ लिङ्क रिव—ताम्बा या आख वृत्त, पूर्व दिशा के यन्त्र में भर दे उस उसके भागानुसार से इस प्रकार पूर्व पात्र में भर कर—॥ १११-११५॥

पश्चात् पश्चिमदिक्पात्रे वक्ष्यमाणान् प्रपूरयेत् ।
सप्तिवद्युद्गममिणाः प्राणक्षारत्रयोदश ॥ ११६ ॥
द्वाविशच्छशिवष्ठां (१?) च सम्मेल्य विधिवत्ततः ।
यन्त्रे सम्पूर्यं विधिवदाहरेद् द्वावकं क्रमात् ॥ ११७ ॥
भागद्वयं चोष्ट्रमूत्रं द्वावकस्यैकभागकम् ।
पूरियत्वा प्रतीचीदिग्भाण्डे सम्यक् प्रमाणतः ॥ ११८ ॥
पश्चात्खड्गमृगास्थीनि पञ्चाशिल्लङ्कमेव हि ॥
शिक्ष्वात्रिश्च गन्धकं च चिञ्चाक्षारस्तथैव हि ॥ ११६ ॥
लिङ्काविश्वकं तद्वदयस्कान्तमतः परम् ।
प्रष्टाविश्विलङ्कमात्रे तन्मूत्रे सन्नियोजयेत् ॥ १२० ॥

पश्चात् पश्चिम दिशा वाले पात्र में आगे कहे जाने वाले पदार्थों को भर दे, ७ भाग विद्युद्-गममिए—चुम्बक ११३ भाग प्राण्चार—नवसादर, २२ भाग शश की विष्ठा एक पात्र में विधिवत् मिला कर यन्त्र में भर कर द्रावक-अर्क निकाल फिर २ भाग ऊएट का मूत्र द्रावक का एक भाग पश्चिम दिशावाले पात्र में भर कर पश्चात् ५० लिङ्क गेएडे मृग की हिंडुयां ३० लिङ्क गन्धक, १६ लिङ्क चिंचा-चार—अमली का चार, २ लिङ्क अयस्कान्त, २८ लिङ्क प्रमाण मूत्र में डालदे-मिलादे ॥ ११६-१२०॥

> पश्चात् सप्तदशोत्तरशतसंख्यात्मकं पुनः । तिङ्गित्रमिश्णं तिस्मिन् स्थापयेन्मध्यभागके ।। १२१ ।। एवं सम्पूर्यं विधिवत् पश्चिमे केन्द्रपात्रके । वक्ष्यमाग्णपदार्थाश्चोत्तरपात्रे प्रपूरयेत् ।। १२२ ।।

ततोपामार्गबीजानां तैलमेकादशांशकम् ।
सर्पास्यबीजतैलं च द्वात्रिंशांशं तथैव हि ॥ १२३ ॥
चत्वारिंशदयस्कान्ततैलांशं च यथाक्रमम् ।
त्र्युत्तराशीतिभागांशगजमूत्रे नियोजयेत् ॥ १२४ ॥
तैलत्रयनृतीयांशादिधकं गजमूत्रकम् ।
मेलियत्वा सप्रमाणामुदीची केन्द्रसंस्थिते ॥ १२४ ॥

पश्चात् ११७ संख्या तिहत्मिणि ? को मध्यभाग वाले में रखे, इस प्रकार पिश्चम केन्द्रपात्र में भर कर पुन: उत्तर पात्र में कहे जाने वाले पदार्थों को भरे फिर अपामार्ग—विडिचिड के बीजों का तैल ११ भाग ३२ अंश सर्पास्य बीज—सर्पाख्य ? नागकेसर बीज का तैल ४० भाग अयस्कान्त का तैल ६३ गजमूत्र—हाथी के मूत्र में डाल दे फिर तीनों तैलों के नृतीय अंश से अधिक हाथी का मूत्र मिलाकर उत्तर दिशा के केन्द्र में स्थित हुए—।। १२१-१२५ ।।

पात्रे सम्पूरियत्वाथ पश्चात् तिस्मन् यथाविधि ।
पारदं सैंहिकक्षारं तथा पार्विगासत्त्वकम् ॥१२६॥
त्रिशिद्वाद्यञ्चिविशत्पलभागान् पृथक् पृथक् ।
प्रत्येकं तोलियत्वाथ सम्यक् सम्पूरयेत् क्रमात् ॥१२७॥
मिणिप्रकारेगोक्ताष्टशतसंख्यात्मकं शिवम् ।
स्थापयेद् भास्करमिंगा तन्मध्ये तैलशोधितम् ॥ १२८ ॥
एवमुत्तरकेन्द्रस्थपात्रे वस्तुप्रपूरणम् ।
कृत्वा दक्षिगाकेन्द्रस्थपात्रेप्येवं यथाविधि ॥ १२६ ॥
द्वादशश्चैकविशत्षोडशभागांशकाः क्रमात् ।
प्रित्थद्वावकं (च) पञ्चमुखीद्वावकमेव च ॥ १३० ॥
श्वेतापुद्धाद्वावकं च मेलियत्वा यथाविधि ।
गोमूत्रे द्ववभागांशात्पञ्भागाधिके क्रमात् ॥ १३१ ॥

पात्र में भर कर पश्चात् उसमें यथाविधि पारा, सैंहिक ज्ञार, बडी कटेली का ज्ञार, पार्विणि-सत्त्व—वंशसत्त्व—वंशलोचन ? या जिसके पर्व पर्व में वैसा ही श्रङ्ग हो ईख की भांति, लाल रंग, लम्बे पत्ते, लाल फूल, सूक्ष्म कांटे वाला, सर्पविष विनाशक, कडवे सार वाला कृष्णपत्त में खिलने वाला ( देखो कापी १४ श्लोंक ७८-८०) पार्विण वृत्त होता है ये तीनों ३०, २०, २५ पल श्रर्थात् १२०, ८०, १०० तोला कम से भागों को पृथक् पृथक् प्रत्येक तोल कर भली प्रकार भर दे, मिण प्रकार से उक्त आठ सौ संख्यात्मक तैल से शोधित कल्याण कर भास्करमिण —सूर्यकान्त मिण को उसके मध्य में स्थापित करे। इस प्रकार उत्तर केन्द्र में स्थित पात्र में वस्तु प्रपूरण करके दक्षिण केन्द्रस्थ पात्र में भी यथाविधि १२, २९, १६ भाग ह्य कम से प्रन्थिद्रावक—पिप्पला मूजरस, वासारस, श्वेत शरपुंखा रस या श्वेतगुञ्जा रस यथाविधि मिला कर उक्त द्रव भागांशों से ५ भाग अधिक अर्थात् ४४ भाग गोमूत्र में कम से—॥ १२६—१३१ ॥

संयोज्य पूर्वोक्तपात्रे पूरयेत्सप्रमाणतः ।
ज्योतिर्मयूखकन्दं सप्तचत्वारिंशतिस्तथा ।। १३२ ।।
ग्रष्टविंशत्लिङ्कं कान्तलोहं चाष्टादशात्मकम् ।
द्वात्रिंशत्लिङ्कंप्रमाणकुडुपं दशसंख्यकम् ।। १३३ ।।
तोलयित्वाथ तत्पात्रे योजयित्वा तथैव हि ।
द्विनवत्यात्मकं ज्योतिर्मिणिक्षीरिवशोधितम् ।। १३४ ।।
तिस्मन् संस्थापयेत्पश्चाच्चाक्रायिणमतं यथा ।
एवं दक्षिणकेन्द्रस्थपात्रे वस्तुप्रपूरणम् ।। १३५ ।।
कृत्वाथ मध्यकेन्द्रस्थपात्रे शक्तं प्रपूरयेत् ।
कर्तव्यं पञ्चपलग्राहकलोहेनैव शास्त्रतः ।। १३६ ।।
विद्युत्सम्पूरणार्थाय शक्तिपूरकपात्रकम् ।

पूर्व पात्र में मिला कर भरदे, ज्योतिर्मयूख कन्द? ४७, १८ संख्या वाला कान्तलोहा, २८, १० संख्या वाला कुडुप ? ३२, तोल कर उस पात्र में डाल कर ६२ संख्या में ज्योतिर्मिण्—आख ? के जीर में शोधित उसमें रख दे, चाक्रायणि के मतानुसार इस दक्षिण केन्द्र पात्र में वस्तु भर कर मध्यकेन्द्रस्थ पात्र में शिक्त को भरे चपलप्राहक लोहे से विद्युत् को भरने के लिये शिक्तपूरक पात्र करना चाहिए।। १३२-१३६।।

चपलप्राहकमुक्तं लोहतन्त्रे—चपलप्राहक लोहा कहा है लोहतन्त्र में—
चूर्णप्रावश्वेतिनिर्यासमृत्काचां तथैव हि ॥ १३७ ॥
मधुगुण्डिककन्दर्पकर्कटत्वग्वराटिकान् ।
कङ्कोलनिर्यासकं चेत्येतत् संशोध्य शास्त्रतः ॥ १३८ ॥
वसुष्ठाव्धिनक्षत्रदिग्बागाग्निमष्रत्कमात् ।
टङ्कर्णा द्वादशांशं च सन्तोल्य विधिवत् तथा ॥ १३६ ॥
उरणास्याख्यमूषायां तत्तद्भागानुसारतः ।
सम्पूर्यं विधिवत् पश्चात् कुण्डे कुण्डोदराभिधे ॥ १४० ॥
संस्थाप्य त्रिमुखीभस्त्राद् ध्मनेत् सम्यग्यथाविधि ।
सप्तशोडषोत्तरचतुश्शतकक्ष्योष्णवेगतः ॥ १४१ ॥
संगृह्य तद्रसं यन्त्रमुखे सम्पूरयेच्छनैः ।
चपलग्राहकं लोहं भवेत्पश्चाद् दृढं मृदु ॥ १४२ ॥

चूना, प्राव श्वेत—श्वेत प्राव—सङ्गमरमर, निर्यास—लाख, मृत्—सोरठ मिट्टी, काच, मधु-शुण्डिक कन्द्र्य—हाथी शुण्डा वृत्त का मूल ?, कर्कटत्वक्—बिल्व वृत्त की छाल, कौडी, कंकोल निर्यास—शीतल चीनी का गोन्द । इन्हें शास्त्र से शोध कर  $\sim$ ,११,७,२ $\sim$ ,१०,५?(७),३,५ भागों को लेकर सुहागा १२ भाग तोल कर विधिवत उरणास्यास्य मूषा पात्र में उनके भागानुसार भर कर कुण्डोद्र नामक कुण्ड

में रख कर तीन मुख वाली भक्षा से धमन करे ४२३ दर्जे की उष्णता के वेग से तपाकर—गला कर उस गले रस को यन्त्रमुख में धीरे से भर दे यह चपलप्राहक लोहा हो जावे ॥ १३७—१४२ ॥ शिक्तपुरकपात्रनिर्णयः—शक्तिपुरक पात्र का निर्णय—

वितस्तिपञ्चकायामं विस्त्यष्टकमुन्नतम् ।

ग्रर्धचन्द्राकृति पीठं गात्रमेकवितस्तिकम् ॥ १४३ ॥
चपलग्राहकलोहेनैव कुर्याद् यथाविधि ।

शक्तिपूरकपात्रं तन्मध्ये संस्थापयेत् क्रमात् ॥ १४४ ॥
पात्रमूलं बृहत्कुम्भाकारवद् वर्तुलं तथा ।

द्रोणवन्मुखभागं च कल्पियत्वा यथाविधि ॥ १४५ ॥
एतदाकारतः काचकवचं तस्य कारयेत् ।
वितस्तित्रयमायामं षड्वितस्त्युन्नतं तथा ॥ १४६ ॥
नालद्वयं प्रकर्तव्यं द्रोणवत्सुदृढं यथा ।
स्थापयेत् तत्पात्रमध्ये दक्षिगोत्तरतः क्रमात् ॥ १४७ ॥

प्रवालिश्त लम्बा = वालिश्त ऊंचा अर्धचन्द्राकार वाला नीचे का भाग १ वालिश्त मोटा चपलप्राहक लोहे का शिक्तपूरक पात्र यथाविधि करे, उसके बीच में पात्रमूल बडे घडे के आकारजैसा गोल कलश की भांति मुखभाग बनाकर ऐसे आकार में कांच का कवच उसका बनावे, ३ वालिश्त लम्बा ६ वालिश्त उठा हुआ तथा दो नाल कलश की भांति हट करने चाहिएं, उन्हें पात्र के मध्य में द्त्तिण और उत्तर के कम से स्थापित करे।। १४३-१४७।।

चक्रद्वयं चोभयनालमध्ये स्थापयेत् क्रमात्।
तयोरावरएां कुर्यात् काचेनैवाथ पूर्ववत्।। १४८।।
चक्रयोरुभयोर्मध्ये नालयोर्बाह्यतः क्रमात्।
सिन्धकीलं कल्पयित्वा स्थापयेत् सरलं यथा।। १४९।।
भ्रमणात् सिन्धकीलस्य नालयोरुभयोरिप।
चक्राणि भ्रामयेद् वेगात् तेन शक्त्यपूर्वगा भवेत्।।१५०।।
चतुर्दिक्षु स्थितविद्युत्रात्रमूलाद् यथाविधि।
मध्यपात्रस्थनालद्वयमूलाविधि क्रमात्।। १५१।।
नालद्वयमयस्कान्तलोहेन रिचतं ततः।
षडङ्गुलायामयुक्तं सन्धानं कारयेदथ।। १५२।।

दो नालों के मध्य में दो चक्र स्थापित करे उन चक्रों का कांच से आवरण पूर्व जैसा करे, दोनों चक्रों के बीच में नालों की बाहिरी श्रोर कमशः सन्धि कील लगा कर सरल रखे, सन्धिकील के श्रमण से दोनों नालों के चक्र को वेग से घुमावे इससे चारों दिशाओं में स्थित विद्युत्पात्र मूल से मध्य-पात्रस्थ दो नालों के मूल के अवधिक्रम से शिक्त ऊर्ध्वगामी हो जावेगी, दो नालें अयस्कान्त से रचे पुनः इ अंगुल लम्बा जोड लगावे।। १४८-१५२।।

वेष्टयेद् रुष्कमृगचर्म नालद्वयोपिर ।
तस्योपिर पुनः पट्टतन्तुर्वा पटमेव वा ॥ १५३ ॥
वेष्टयेत्सुदृढं सम्यक् पश्चात् तन्नालयोः क्रमात् ।
कृत्वा वज्रमुखो ताम्रतन्त्रीन् द्वावकशोधितान् ॥ १५४ ॥
एकैकनालान्तराले द्वौ द्वौ तन्त्रीन् नियोजयेत् ।
तत्तन्त्रीन् शक्तिप्रकपात्रनालद्वयान्तरे ॥ १५४ ॥
सन्धारयेत्समाहृत्य काचकुष्पिकपूर्वकम् ।
शक्तिप्रकपात्रेथ पारमष्टपलं न्यसेत् ॥ १५६ ॥
एकनवत्युत्तरित्रशतसंख्याकात्मकं ततः ।
विद्युनमुखमिणि ताम्रतन्त्रीभिः परिवेष्टितम् ॥ १५७ ॥
संयोगकीलकयुतं तिस्मन् सन्धारयेत् क्रमात् ।
पश्चात् पूर्वोक्तनालस्थतन्त्रीनाहृत्य यत्नतः ॥ १५८ ॥

उन दोनों नालों के उत्पर रुरुचर्म—काले हरिएए के चर्म को लपेट दे फिर उसके भी उत्पर पटतन्तु—सूत या पटवस्त्र ही उन नालों पर सुदृढ लपेट दे फिर द्रावक में शुद्ध की हुई वज्रमुखी ताम्र-तिन्त्रयों को अर्थात् वज्रमुखी ताम्बे की तारों को एक एक नाल के अन्दर दो दो करके तारों को नियुक्त करे-फिट करे जो कि शिक्तपुरक पात्रस्थ दो नालें हैं उनके अन्दर कांच की कुष्पि—आवरएए (बल्भ जैसे ) के साथ लगावे। शिक्तपूरक पात्र में पारा आठ पल—३२ तोला रख दे, तीन सौ इक्यानवे ३६१ संख्या वाली विद्युन्मुखमिए को ताम्बे की तारों से लपेट संयोग कीलक युक्त उसमें लगा दे फिर पूर्वोक्त नालों की तारों को लेकर यन्त्र से—।। १५३-१५८।।

विद्युन्मुखमगोस्संयोजनकीलकतिन्त्रषु ।
सन्धारयेद् हढं काचकं कुरन्ध्रमुखेन हि ॥ १४६ ॥
एवं कृत्वा मध्यपात्रं विहायाथ पुनः क्रमात् ।
ग्रविश्व पात्रेषु पृथक् पृथग्यथाविधि ॥ १६० ॥
मन्थानवत् स्थितौ द्वौ दौ मथनोन्मथन।भिधौ ।
स्थापयेत्कीलकस्तम्भौ सरलभ्रमगां यथा ॥ १६१ ॥
पात्रागां मध्यकेन्द्रेषु शास्त्रोक्तेनैव वर्त्मना ।
ग्रयस्कान्तेन वा नोचेच्छिक्तिस्कन्धेन वा कृतान् ॥ १६२ ॥
स्तम्भान् संस्थापयेत् तेषु एकैकं च पृथक् पृथक् ।
वितस्तित्रयमौननत्यं गात्रमेकवितस्तिकम् ॥ १६३ ॥

विद्युन्मुखमिण्—डायनेमो ? की संयोजक कील वाली तारों में कांच को कुरन्ध्र मुख—नीचे भूमि वाले छिद्रमुख से इट जोड दे या कांच के दो कोश वाले छिद्रमुख से उपर कहे तारों को जोड दे। ऐसा करके मध्य पात्र को छोड कर अन्य अवशिष्ट पात्रों में यथाविधि पृथक् पृथक् मन्थनसाधन के समान स्थित दो दो मथन उन्मथ नामक कील स्तम्भ लगावे जिससे मध्यकेन्द्रों में वर्तमान पात्रों का

शास्त्रोक मार्ग से सरल अमग हो सके अथवा अयस्कान्त से या शक्तिस्कन्य से किये स्तम्भों को उनमें एक एक स्थापित करे। ३ बालिश्त ऊंचाई १ बालिश्त मोटाई—॥ १५६-१६३॥

> एकैकस्तम्भप्रमाणमिति शास्त्रविनिर्णयः। मथनोन्मथनयन्त्रपूर्वभागे यथाक्रमम् ॥ १६४॥ उत्क्षेपगापक्षेपगाचक्रकीलान् पृथक् पृथक् । सन्धारयेत् ततो मध्यस्तम्भस्थानाद् यथाक्मम् ॥१६५॥ उत्क्षेपगापक्षेपगाकीलावधिसूशोधितम् श्रष्टाङ्गुलायामनालमेकं सन्धारयेद् हढम् ॥ १३६ ॥ पश्चात्पञ्चाङ्गुलायामचकृािग सुदृढान्यि । जलाहरणयन्त्रचक्वन्मनोहरम् ।। १६७ ॥ सन्धारयेद् यथाशास्त्रं पक्चसंख्याक्मेरा तु । कीलकैस्सरलैस्सम्यङ्नालस्योभयपार्श्वयोः ।। १६८ ।। ततश्चित्तिस्कन्धलोहादङ्गुलद्वयमानतः पट्टिकान् कारियत्वाथ शोधियत्वा यथाविधि ॥ १६६ ॥ **ग्रावृत्तनालान्तर्गतचकाण्यारभ्य** शास्त्रतः। मथनोन्मथनयन्त्रवामदक्षिरापार्श्वयोः संस्थितोत्क्षेपगापक्षेपगाचकान्तरावधि मथनोन्मथनयन्त्रोभयपात्रस्थकेन्द्रयोः

एक एक स्तम्भ का प्रमाण है यह शास्त्र का निर्णय है, मथ नोन्मथन यन्त्र के पूर्व भाग में यथाक्रम उत्त्रोपण-उत्पर फैंकने अपन्नेपण नीचे फैंकने की चक्रकीलें पृथक पृथक लगावे, मध्यस्तम्म स्थान से यथाक्रम उत्त्वेपण अपन्वेपण की कील तक सुशोधित द अंगुल लम्बा एक नाल लगावे, पश्चात ५ त्रं गुल लम्बे सुदृढ चक्र भी जलाहरण —चक्र – राहट की भांति मनोहर बनाकर शास्त्रानुसार सरल कीलों नाल के दोनों पासों में लगावे। फिर शिक्तस्कन्ध लोहे से २ अंगुल माप की पिट्टकाएं बना कर और यथाविधि शोध कर घूमने वाले नाल के अन्तर्गत चक्रों को आरम्भ कर शास्त्र से मथन-उन्मथन यन्त्र बाएं दाएं चक्रों की अवधि तक मथनोन्मथन यन्त्र के दोनों पात्रों के केन्द्र में -।। १६४-१७१।।

( आगे देखो कापी संख्या १६)

हस्तलेख कापी संख्या १६-

संस्थितित्रचक्रमुखस्तम्भकीलकयोः क्रमात्।
संयोज्य विधिवत्पश्चात् स्तम्भस्थप्रतिनालयोः।। १७३ ।।
पार्श्वयोक्तभयोर्मध्ये चानुलोमिवलोमतः।
सन्धारयेद् भ्रामगाकीलकान् सुदृढं यथा।। १७४।।
एतत्कीलकभ्रमगाद् दिधिनमन्थने यथा।
मन्थानरज्जुग्रहगाहस्तौ वेगात् पुनः पुनः।। १७५।।
ऊर्ध्वधोभागयोस्सम्यगनुलोमिवलोमतः।
संभ्रामयेत् तथा नालोभयपार्श्वस्थपिट्टका (मृ?)।।१७६।।
ऊर्ध्वधोभागयोस्सम्यग्भ्रामयेद् वेगतः क्रमात्।
पश्चाद् दर्पग्शाकोक्तपृण्याकर्षगादर्पगात्।। १७७।।
उल्लुखलोपि न्यस्तवेगुपात्राकृतिर्यथा।
कुर्याच्चत्वारि पात्रागि चतुष्पात्रोपिर क्रमात्।।१७८।।
विधिवद् योजयेत् सम्यङ् मुखस्थाने पृथक् पृथक्।

— स्थित तीन चक्रमुख वाली दो स्तम्भकीलों में क्रम से संयुक्त कर पश्चात् स्तम्भस्थ प्रतिनाल के पारवों में अनुलोम विलोम रीति से घूमनेवाली कीलों को दृढ लगादे इन कीलों के अमण से दृही मथने में जैसे मन्थन होरी पकड़े हुए हाथ बेग से वार वार ऊपर नीचे भागों में अनुलोम विलोम—सीधे उलटे ढंग से घुमावे वैसे ही नालों के दोनों ओर वाली पट्टिका ऊपर नीचे भागों में सम्यक् वेग से घुमादे पश्चात् दर्पण्यास्त्र में कहे घृण्याकर्पण्यदर्पण्—सूर्य या सूर्यिकरण् को खींच लेने वाले दर्पण्—सूर्यकान्त से चार पात्र करे और चार पात्रों के ऊपर कम से विधिवत् सम्यक् मुखस्थान में युक्त करे ऊखल के ऊपर रख बांस पात्राकृति के समान—।। १७३—१७८।

पात्रलज्ञगं लल्लेनोक्तम्—पात्रलज्ञगं लल्ल आचार्य ने कहा है—
आदावष्टाङ्गुलायामं वितस्त्यैकोन्नतं तथा ॥ १७६॥
कृत्वा तन्मध्यदेशेथ शास्त्रोक्तेनैव वर्त्मना ।
वितस्तिद्वयमायामं षड्वितस्त्युन्नतं तथा ॥ १८०॥
कल्पयित्वा तदन्ते षड्वितस्त्यायामविस्तृतम् ।

<sup>#</sup> संख्या कापी १८ से भ्रागे के क्रम से है।

कुर्यान्मुखिबलं चैवं नाललक्षरणमीरितम् ॥ १८१॥ वेरापुक्षारं काचपात्रे पञ्चिविशतिपलं ततः । सम्पूर्यं विधिवत् तस्मिन् संशुद्धद्रावकैः क्रमात् ॥१८२॥ पञ्चिविशदुत्तरिशतसंख्यात्मकं तथा । शालीक्षारेण संयोज्य निक्षिपेदंशुपामिणम् ॥ १८३॥

श्रादि में द श्रङ्गुल लम्बा १ बालिश्त ऊंचा उसके मध्य देश में शास्त्रमार्ग से बनाकर उसके श्रन्त में २ बालिश्त लम्बा, ६ बालिश्त ऊंचा बनाकर उसका ६ बालिश्त लम्बा मुखविल करे यह नाल का लच्चण कहा है। वेग्रुचार—बांस का चार २५ पल श्रर्थात् १०० तोले कांचपात्र में भरकर विधिवत् उसमें शुद्ध द्रावकों से ३२५ पल १ शालीचार से मिलाकर श्रंशुपामिण सूर्यकान्त ? को डालदे—॥ १०६-१८३॥

पश्चाच्छालीतृणं सम्यक् तम्योपिर प्रमाणतः ।
ग्राच्छाद्य प्रतिपात्रस्य मुखभागे दृढं यथा ॥ १८४॥
सन्धारयेत् कीलकाभ्यां सूर्याभिमुखतः क्रमात् ।
एभिराकर्षितास्सम्यक् किरणास्सर्वतोमुखाः ॥ १८५॥
पश्चोत्तरशतकक्ष्यप्रमाणोष्णेन संयुताः ।
चतुष्पात्रेषु वेगेन प्रत्यहं प्रविशन्ति हि ॥ १८६॥
एवं क्रमाद् द्वादशाहमातपे तापयेद् यदि ।
ग्रशीत्युत्तरसाहस्रलिङ्कविद्युत् प्रजायते ॥ १८७॥
प्रतिपात्रेप्येवमेव शक्तिस्संलभते ध्रुवम् ।
एतच्छिक्तं समाहृत्य शक्तिपूरकपात्रके ॥ १८८॥
सन्नियोजयितुं पश्चादयस्कान्तस्य लोहतः ।
कृत्वा षडङ्गुलायामनालानापात्रमूलतः ॥ १८६॥
ग्राहृत्य शक्तिपूरकपात्रे सन्धारयेत् क्रमात् ।
कवचं कारयेत् पश्चात् तेषां रुरुकचर्मणाः ॥ १६०॥

पश्चात् शालीतृण उसके उपर प्रमाण से ढककर प्रत्येक पात्र के मुखभाग पर दो कीलों से सूर्य की ब्रोर युक्त कर दे, इनसे सब ब्रोर से ब्राकिषत हुई किरणें १०५ दर्जे की उद्याता से युक्त हुई चारों पात्रों में नेग से प्रतिदिन प्रविष्ठ होती हैं इस प्रकार १२ दिन धूप में यदि तपाने तो एक सहस्र ब्रासी डिग्री की विद्युत उत्पन्न हो जाती हैं प्रत्येक पात्र में भी इस प्रकार शिक्त मिल जाती है, इस शिक्त को लेकर शिक्तपुरकपात्र-शिक्त भरनेवाले यन्त्र में नियुक्त करने को ब्रयस्कान्त लोहे से पात्र के मूल तक ६ ब्राङ्गुल लम्बे नाल करके शिक्त पूरकपात्र में लेकर जोड दे लगादे उनके उत्पर ब्रावरण रुरु—कृष्ण्या हिरण के चर्म से करावे—बनावे।। १८४—१६०।।

तस्योपरि विशेषेगा वेष्टयेत् पट्टवस्त्रतः । तत्तन्तुभिर्वा विधिवत् ततो नालान्तरे क्रमात् ॥१६१॥ शुद्धवज्रमुखताम्रतन्त्रीद्धयं सुवर्चसम् ।
शक्तिपूरकपात्रेथ यथा संयोजितं भवेत् ॥ १६२ ॥
तथा सन्धारयेत्सम्यक् प्रतिनालेप्यथाविधि ।
शक्तिपूरकपात्रेथ रसं शतपले न्यसेत् ॥ १६३ ॥
पद्मादेकनवत्युत्तरित्रशतात्मकं शिवम् ।
विद्युन्मुखमिणा पूर्वोक्ततन्त्रीपरिवेष्टितम् ॥ १६४ ॥
तस्मिन्निधाय विधिवत् पद्मात्तन्माणि तन्त्रिषु ।
पूर्वोक्त नालस्थतन्त्रीस्सम्यक् संयोजयेद् दृढम् ॥ १६४ ॥
चतुष्पात्रस्थितान् शुद्धखुरतैल प्रलेपितान् ।
सम्भ्रामयेद् वेगतो मथनोन्मथनकीलकान् ॥ १६६ ॥

उसके उति भाग को रेशमी वस्त्र या उसके धागों से लपेट दे फिर क्रभ से नालों के अन्दर शुद्ध वन्नमुख ताम्बे की सुन्दर दो तारों को शिक्तपूरकपात्र में युक्त कर दिया जावे ऐसे प्रत्येक नाल में लगादे। शिक्तपूरकपात्र में १०० पल अर्थात् ४०० तोला पारा डाल दे, फिर उन तारों से लपेटी हुई ३६१ सुन्दर विद्युन्मिण को उसमें रखकर पश्चात् मिण्तारों में पूर्वोक्त नालतारों को भली भांति लगादे, चारों पात्रों में स्थित खुरतेल-तिलतेल या नखीगन्धद्रव्य के तेल से मथनोन्मथन कीलों को चिकनी करके वेग

से घुमावे-॥ १६१-१६६॥

कक्ष्यद्विशतोष्ण्वेगाद् भवेत्कीलकभ्रमो यदि ।
चतुष्पात्रस्थमूलेषु पाचितेष्वंशुभः क्रमान् ॥ १६७ ॥
मथनोन्मथनचकािण् च (?) यथाक्रमम् ।
यथा भवेद् द्विसहस्रकक्ष्योष्ण् वेगतो भृशम् ॥ १६८ ॥
तन्मूलानि विशेषेण् दिधवन्मन्थयन्ति हि ।
एतेन प्रतिपात्रेष्टशतिलङ्कप्रमाणतः ॥ १६६ ॥
वेगादाविभंवेद् विद्युच्छिक्तिश्शुद्धातिवेगिनी ।
ग्राचतुष्पात्रमूलाग्रादाविद्युत्पूरकान्तरे ॥ २०० ॥
सन्धारितकान्तलोहनालान्तर्गततिन्त्रभः ।
एतच्छिक्ति समाहत्य शक्तिपूरकपात्रके ॥ २०१ ॥
सम्पूरयेत् सप्रमाणं सावधानेन चेतसा ।
तच्छिक्ति तत्रत्यमिणः पात्रे संगृह्य पूर्यति ॥ २०२ ॥

यदि मथनोन्मथन कीलों का घूमना २०० दर्जें की उष्णता से हों तो किरणों से पके चारों पात्रस्थ मूलों में मथनोन्मथ चक्र २००० दर्जें की उष्णता से वेग के लें वह मूल विशेषतः दही मथने की भांति मथन करती हैं उससे प्रत्येक पात्र में ८०० हिन्नी प्रमाण के वेग से अतिवेगिनी विद्युत्शिक प्रकट हो जाती है चारों पात्रों के मूलान्न से विद्युत्शुरकरात्र के अन्दर तक चलतेहुए कान्त लोहनालान्तर्गत

<sup># &#</sup>x27;मूत्रेषु' हस्तलेखे।

तारोंद्वारा इस शक्ति को लेकर पूरकपात्र में सावधान चित्त से सत्रमाण भरदे, वहां की मणि उस शक्ति को पात्र में संब्रह कर भर देती हैं।। १९७—२०२।।

शक्तिपूरकपात्रस्य पुरोभागे ततः परम् ।
वितस्तिपञ्चकायामं वितस्तित्रयमुन्नतम् ॥२०३॥
कुम्भवद् वर्तुं लाकारं पात्रमेकं न्यसेद् दृढम् ।
तत्पात्रं बेष्टयेत्सम्यग् वारिवृक्षस्य चर्मगा ॥२०४॥
सार्वकालं यतो वारि तस्मिन् प्रवहति स्वयम् ।
ततो वारिप्रतिनिधि वारिचर्मनिरूपितम् ॥२०४॥
एतेन पात्रस्य जलावरगां प्रभवेद् यथा ।
तथैव वारिवृक्षस्य चर्मगा भवति ध्रुवम् ॥२०६॥
सन्धार्य पश्चात् तत्पात्रे सप्रमागां यथाविधि ।
शिखावलीद्रावकस्य द्वादशांशं तथैव हि ॥२०७॥
ग्रष्टादशांशायस्कान्तद्वावकं तदनन्तरम् ।
वज्रचुम्बकद्वावस्य द्वाविशांशं यथाक्रमम् ॥२०८॥
सम्पूर्यं काचपात्रेषु स्थापयेत् सुदृढं यथा ।

शिक्तिपूरक यन्त्र के सामनेवाले भाग में ५ बालिश्त लम्बा ३ बालिश्त ऊंचा घड़ के समान गोल पात्र रखदे उस पात्र को भली प्रकार वारिवृत्त—हीवेरवृत्त की छाल से लपेट दे, जिससे कि सर्वकाल उसमें स्वयं वारि—जल बहता है तब ही वारि—जल का प्रतिनिधि वारिचर्म कहा गया है। इससे पात्र का जलावरण होजावे वैसे वारिवृत्त के चर्म से यह घ्रव होजाता है फिर उस पात्र में यथा-विधि सप्रमाण रखकर शिखावली द्रावक—(शिखी) चित्रकवृत्त ? या अपामार्ग ? के द्रावक में या (शिखिकण्ठ) नीलाथोथा के द्रावक का १२ अंश १८ अंश अयस्कान्तद्रावक पुनः २२ अंश वज्रचुम्बक-द्रावक काचपात्रों में सुदृढ भरकर रखदेना।।२०३—२०८।।

पूर्वोक्तकाचावरणलोहनालस्य तिन्त्रभिः ॥२०६॥ शक्तिपूरकपात्रादाहृत्य शक्ति यथाविधि । पात्रस्थद्रवपात्रेषु सम्यक् पूरियतुं क्रमात् ॥२१०॥ एकं कनाले चत्वारि यन्त्रचस्संशोधितास्ततः । काचचक्रमुखात्सम्यक् सन्धार्याथ यथाविधि ॥२११॥ पूर्वोक्तपात्रान्तरस्थकाचपात्रेषु द्रावके । सम्पूर्य पश्चात् तत्पात्रमूलात् तन्त्रीद्वयं क्रमात् ॥२१२॥ शक्तिमार्काषतुं बाह्ये कीलैस्संयोजयेद् दृढम् । पुनस्तत्कीलकाभ्यां तत्तन्त्रीद्वयमृजुर्यथा ॥२१३॥

समाहृत्यातिसरलात्काचकं कुरयोगतः । प्रादक्षिण्ये क्रमाद् याने धूमोद्गमपुरो सुवि ॥२१४॥ स्थितभुज्युकलोहस्य नालान्तर्गततन्त्रिभः । सन्धाय विधिवत् पश्चात् प्रतिधूमोद्गमान्तरे ॥२१५॥

पूर्वीक्त काचावरण्वाली लोहनालके तारोंसे शिक्तपूरकपात्रसे शिक्तको यथाविधि लेकर पात्रस्थ द्रवपात्रों में क्रम से भली भांति भरने को एक एक नाल में संशोधित चार तारें काचवक्रमुख से सम्यक् जोडकर पूर्वोक्त पात्रों में ब्रन्दर रखे कांचपात्रों में द्रावक में भरकर फिर उस पात्रमूल से दो तारें कम से शिक्त को खीचने के लिये कीलों से बाहिर लगादे फिर उन दोनों कीलों से उन दोनों तारों को सरल लेकर ब्रातिसरल कांचकङ्कुरयोग से—कांच घुएडीवाले योग से चूमाकर यान में घूम को निकालने वाले यन्त्र के सामने भूमि में स्थित भुज्यु लोहे की नालों के अन्दरवाले तारों से विधिवत् जोडकर प्रत्येक धूम को निकालने वाले यन्त्र के अन्दर—।। २०६-२१५॥

स्थितविद्युद्घर्षकमिएाकीलकेषु यथाक्रमम् ।

शक्ति संयोजयेत् ताभ्यां सप्रमाएां यथोचितम् ॥२१६॥

एवं धूमोद्गमनालस्तम्भस्थे च यथाविधि ।

उक्तविद्युद्धर्षकमिएाकीलकै स्सन्नियोजयेत् ॥२१७॥

एतेन सर्वत्र विद्युद्धचाप्तिस्स्याद् व्योमयानके ।

तस्माद् विद्युद्धन्त्रमेव कृत्वा शास्त्रानुसारतः ॥२१८॥

वामभागे विमानस्य स्थापयेत् सुदृढं यथा । इत्यादि

—स्थित हुए विद्युद्घर्षण्मिण् की कीलों में यथाक्रम शक्ति को उन दो तारों से यथोचित युक्त करे, इस प्रकार धूमोद्गमनाल के स्तम्भ में भी यथाविधि उक्त विद्युद्घर्षकमिण् की कीलों से संयुक्त करे जोड दे। इससे व्योमयान में सर्वत्र विद्युत्त की व्याप्ति होजावे, अतः शास्त्रानुसार ही विद्युद्धन्त्र करके विमान के वामभाग में सुदृढ स्थापित करे।।२१६-२१८।।

अथ वातप्रसारणयन्त्रनिर्णयः—अब वातप्रसारणयन्त्र का निर्णय है— उक्तं हि क्रियासारे—कहा ही है क्रियासर प्रन्थ या प्रकरण में—

> विमानोत्क्षेपगार्थाय खपथे शास्त्रतः क्रमात् । वातप्रसारगं नाम यन्त्रं शास्त्रेषु वर्गितम् ॥२१६॥ इत्युक्तत्वाद् यन्त्रमद्य संग्रहेगा निरूप्यते । एतद्यन्त्रं वातमित्रलोहादेव प्रकल्पयेत् ॥२२०॥ ग्रन्यथा यदि कुर्वीत तत्क्षगान्नाशमेषते ॥२२१॥

त्राकाशमार्ग में विमान को ऊपर उठाने के लिये शास्त्रानुसार क्रम से वातप्रसारण नाम का यन्त्र शास्त्रों में कहा है। ऐसा कहे जाने से अब यन्त्र संत्तेष में कहा जाता है, यह यन्त्र वातिमत्र लोहे से ही बनावे अन्यथा करेगा तो नाश को प्राप्त हो जावेगा।।२१६—२२१।।

वातिमत्रलोहमुक्तं लोहतन्त्रे — वातिमत्रलोह कहा है लोहतन्त्र में —
रसाञ्जिनिकभागांशास्त्रयोदश तथैव हि ।
प्रभञ्जनस्य भौगास्तु सप्तिविश्चिदितीरिताः ॥२२२॥
पराङ्कुशस्य भागास्सप्तित्रंशदिति कीर्तिताः ।
एतानि सर्पास्यमूषायां तत्तद्भागानुसारतः ॥२२३॥
सम्पूर्यं विधिवच्चकृमुखकुण्डे यथाविधि ।
संस्थाप्य पश्चाद् वारणास्यभस्त्राद् वेगेन शास्त्रतः ॥२२४॥
ध्मनेत् षोडशोत्तरिद्धशतकक्ष्योष्णमानतः ।
समीकरणयन्त्रेथ तद्रसं परिपूरयेत् ॥२२५॥
एवं कृते वातिमत्रलोहं भवित नान्यथा ।
एतेनैव हि लोहेन कुर्याद् यन्त्राणि शास्त्रतः ॥२२६॥

रसाञ्जनिक—रस्रोत १३ भाग तथा प्रभञ्जन ? के २७ भाग पराङ्कुश ? के ३० भाग कहे। इनको सर्पास्यमूषा-कृत्रिमबोतल में उनके भागानुसार भरकर विधिवत् चक्रमुखकुण्ड में यथाविधि स्थापित करके पश्चात् वारुणास्त्र हाथीमुख जैसी भस्त्रा—धौंकनी से २१६ दर्जे की उष्णता से धोक समीकरण यन्त्र में पिंघले द्रवको भरदे ऐसा करने पर वातिमत्रलोह होजाता है अन्यथा नहीं यन्त्र ऐसे लोहे से शास्त्रानुसार करे। १२२२—२२६।।

श्रादौ पीठस्ततो नालस्तभ्भयन्त्रस्तथैव च ।
वाताप्रपूरकचक्रकीलकानि ततः परम् ॥२२७॥
वाताकर्षग्भिस्त्रकामुख्यन्त्रमतस्तथा ।
मुख्सङ्कोचिवकासनकीलकौ तदनन्तरम् ॥२२६॥
सकीलकयातायातनालश्चैष तथैव हि ।
यन्त्राग्गां कवचं तद्वद्वातस्तभभास्तथैव हि ॥२२६॥
वातोद्गमाख्यनालश्च भित्रकोन्मुखमेव च ।
तथैव वातपूरककीलकानि ततः परम् ॥२३०॥
वातिनरसनपङ्ककीलकानीति द्वादश् ।
एतानि यन्त्रस्याङ्गानीति यथाक्रमम् ॥२३१॥

प्रथम पीठ बनावे फिर नालस्तम्भयन्त्र उसके पश्चात् वातप्रपूरकचक्रकीलें पुनः वाताकर्षण् भिस्त्रकामुखयन्त्र तथा उसके पीछे मुख के सङ्कोच विकास करने वाली दो कीलें फिर कीलोंसिहित याता-यात नाल, यन्त्रों का कवच, उसी प्रकार वातस्तम्भ भी, वातोद्गमाख्यनाल भित्रकोन्मुख भी उसी प्रकार वातपूरककीलें पुनः वातनिरसनपङ्क—अरापच्चक की कीलें। ये यन्त्र के अङ्ग यथाक्रम वर्णित किए हैं।। २२७-२३१।।

अथ पीठनिर्णय:—अब पीठ का निर्णय करते हैं—

षड्वितस्त्यायामकं च ग्रात्रमेकवितस्तिकम् । चतुरश्रं वर्तु लं वा पीठं कुर्याद् यथाविधि ॥ २३२ ॥ त्रिचक्रनालस्तम्भसंस्थापनार्थं यथाविधि । कुर्यात्केन्द्रद्वयं पीठे दक्षिगोत्तरयोः कृमात् ॥ २३३ ॥

६ बालिश्त लम्बा १ बालिश्त मोटा चौकोर या गोल पीठ यथाविधि बनाना चाहिए त्रिचक-नालस्तम्भ के संस्थापनार्थ दो केन्द्र पीठ में दिल्ला उत्तर में क्रम से करे ॥ २३२-२३३ ॥

त्रिचक्रनालस्तम्भयुकः यानविन्दौ-त्रिचक्र्नालस्तम्भ यानविन्दु में कहा हैवितस्तित्रयमायामौ वितस्त्यष्टकमुन्नतौ ।
नालस्तम्भौ कल्पयित्वा केन्द्रयोरुभयोः क्रमात् ॥ २३४॥
संस्थापयेत् ततो नालस्तम्भयो मूं लतः क्रमात् ।
कल्पयेदावृत्तकीलरन्ध्राणा त्रीण्यथाविधि ॥ २३५॥
तेषु सन्धारयेत् पश्चात् क्रमात् तत्कीलकान् दृढम् ।

३ बालिश्त लम्बे-चौड़े द्र बालिश्त ऊंचे दो नालस्तम्भ बनाकर (पीठ के) दोनों केन्द्रों में संस्थापित करदे लगादे फिर दोनों नालस्तम्भों के मूल से क्रमशः तीन घूमनेवाली या गोल कीलों के छिद्र उन छिद्रों में उन कीलों को जोड दे (फिट् कर दे) ॥ २३४-२३५॥

तदुक्तं यानविन्दौ-वह यह यानविन्दु में कहा है-

वितस्त्यैकायामयुक्तं वितस्तिद्वयमुन्नतम् ॥ २३६ ॥ सीत्कारीनालवत्कृत्वा योजयेत् स्तम्भरन्ध्रके । चकृाणि कारयेत् त्रीणि वितस्त्यायामतस्ततः ॥२३७॥ दन्तैः कृकचवत् सम्यग्युक्तानि सुदृढान्यथा । य्रमुलोमविलोमाभ्यामूर्ध्वाधोगमनं यथा ॥ २३८ ॥ तथा नालान्तरे सम्यग्योजयेत् कीलकैस्सह । वातपूरकनालं तु चकृमध्ये निवेशयेत् ॥ २३६ ॥ कीलचङ्कृमणाच्चकृश्रमणं भवति स्वतः । वातपूरकनालस्य तेन सञ्चलनं भवेत् ॥ २४० ॥ वातपूरकनालस्य तेन सञ्चलनं भवेत् ॥ २४० ॥

१ बालिश्त लम्बा चौड़ा २ बालिश्त उठा हुआ-ऊंचा सीत्कारीनाल-वायु को खीचती हुई सीत् करनेवाली नाल जैसी बनाकर स्तम्भ के छिद्र में लगादे, तीन चक १ बालिश्त लम्बे सुदृढ बनावे दान्तों से युक्त आरे की भांति, जिससे अनुलोम विलोम से ऊपर नीचे गमन हो। नालों के अन्दर भली प्रकार कीलों से युक्त करदे और वातपूरक नाल को चक्नों के मध्य में लगादे कीलों के घूमने से चक्नों का घूमना स्वत: होगा इससे वातपूरक नाल का चलना होगा।

> ऊर्ध्वाधोगमनान्नालो वेगाद् वायुं प्रकर्षति । स्तभ्भद्वयस्य मूलाग्रात् पूर्वपश्चिमपार्श्वयोः ।।२४१।।

वातपूरकचक्कीलकान्येवं नियोजयेत् । वाताकर्षग्गभस्त्रिकामुखयन्त्राण्यतः परम् ॥२४२॥ वातपूरकचक्कीलकेभ्यस्सन्धारयेत् कृमात् ।

उत्पर नीचे नाल के चलने से नालवेग से वायु को खींचता है, दोनों स्तम्भों मूलाप्र से पूर्व श्रीर पश्चिम में वातपूरक चक्र की कीलों को इस प्रकार करे, इससे श्रागे वाताकर्षण भित्रकामुखयन्त्रों को वातपूरक चक्र की कीलों से जोडदे ॥२४१–२४२॥

भस्त्रिकामुखयन्त्रयुक्तं बुडिलेन-भस्त्रिकामुखयन्त्र कहा है बुडिल स्त्राचार्य ने--

चक्रकण्ठमृगचर्म समाहृत्य यथाविधि ॥२४३॥ संशोध्य पुत्रजीविकातैलेनाथ यथाक्रमम्। पाचयेत् त्रिदिनं पश्चात् क्षालयेच्छुद्धवारिगा।।२४४।। गजदन्तिकतैलेन लेपयित्वा महर्मु हः म्रातपे स्थापयेत् पञ्चवासराणि ततः परम् ॥२४५॥ षड्वितस्तिप्रमागोन पश्चाद् यन्त्रं प्रकल्पयेत्। यन्त्रमूलस्य विस्तारो वितस्तित्रयमुच्यते ॥२४६॥ तन्मध्यदेशविस्तारो वितस्तीनां चतुर्भवेत्। तमन्त्ये दशविस्तारो वितस्त्यैकमितीरितम् ॥२४७॥ भस्त्रिकाम् खदेशेथ सङ्कोचनविकासकम् । ग्रनुलोमविलोमाभ्यां स्थापयेत् कीलकद्वयम् ॥२४८॥ कीलकद्वयभ्रामण्याद् यातायातं यथा भवेत्। संस्थापयेदेकदण्डमेतन्मध्ये तथा क्रमात् ॥२४६॥ वेगात्सञ्चालनं तद्वतस्तम्भनं च तथैव हि। यथाभवेत् तथा कर्तुं स्थापयेत् कीलकद्वयम् ।।२५०।।

चक्रण्ठमृग—चक्रदंष्ट्रमृग—वराह—सुवर ? का चर्म लेकर यथाविधि पुत्रजीवक—जीयापीता के तैल से यथाक्रम तीन दिन तक पकावे फिर शुद्ध जल से प्रज्ञालित कर—गजदन्तिका श्रोषधि के तैल का पुनः पुनः लेप करके पांच दिन तक धूप में रखे फिर ६ बालिश्त यन्त्र वनावे यन्त्र के मूल का विस्तार ३ बालिश्त उसके मध्यदेश का विस्तार ४ बालिश्त अन्तवाले देश का विस्तार १ बालिश्त कहा है। मित्रका के मुखदेश में सङ्कोच विकास के साधन दो कीलों अनुलोमित्रलोम शिति से स्थापित करे, दोनों कीलों के घुमाने से जिस प्रकार यातआयात हो सके इस प्रकार उनके मध्य में एक दण्ड लगावे फिर वेग से चालन और स्तम्मन हो सके ऐसा करने को दो कीलें स्थापित करे।। २४३-२५०॥

कीलकभ्रमगाद् यातायातदण्डप्रचालनम् । भवेत्तद्वेगतस्सम्यग्भस्त्रिकामुखचालनम् ॥२५१॥

वाताकर्षग्गनालस्य यातायातमपि क्रमात् । भस्त्रिकामुखवाताकर्षगानालप्रकर्षगात् प्रभवेद् वेगतो वाताकर्षणं तन्मुखान्तरात्। एवं त्रिचक्रनालस्तम्भेषु वातापकर्षराम् ॥२५३॥ यथा भवेत् तथा सर्वकीलकानि यथाक्रमम्। सन्धारयेद् विशेषेण तत्तत्स्थानेषु शास्त्रतः ॥२५४॥ विंशत्कक्ष्योष्णवेगेन कीलकानां परिभ्रमः । त्रिचक्रनालस्तम्भेषु यथा भवति तत्क्षराात् ॥२४५॥ कमात् सञ्जायते वायुरन्तर्नालात्स्वभावतः । शतप्रेङ्करणमानेन तथैव हि विशेषतः भस्त्रिकामुखयन्त्रे भ्यश्चापि वायुस्स्वभावतः । जायते द्विसहस्रप्रेङ्करणमानेन निर्मलः क्रमादेतद्वायुवेगादिप यानः प्रधावति: । तस्मात् प्रकल्प्य विधिद् यन्त्रािंग द्वादश क्रमात् ॥२५८॥

कीलों के भ्रमण से यातायात दण्ड का प्रचालन हो जावे उसके वेग से भित्रकामुख का चालन हो जाता है वाताकर्षनाल का भी यातायात कम से भित्रकामुखनाताकर्षण्याल को खींचने से वाताकर्षण् उस नाल के मुख में से होने लगे, इस प्रकार तीन चक्रों के नालस्तम्भों में वात का खींचना जैसे हो वैसे सारी कीलों को उन उन स्थानों में शास्त्र से, २० दर्जे की उच्लावावेग से कीलों का घूमना तीन चक्रों के नालस्तम्भों में तत्त्रण् कम से हो जाता है, वायु नाल के अन्दर से स्वभावतः सौ प्रेड्डण-भूल-वेग-अश्ववेग-अश्वगति के मान से प्रकट हो जाता है भित्रकामुख यन्त्रों से भी स्वभावतः वायु दो सहस्र अश्वगति मान से निर्मल वायु चलता है। इस वायु-वेग से भी यान दौडता है अतः १२ यन्त्रों को विविधिवत् बनाकर—॥२५१—२५६॥

विमानस्य चतुर्दिक्षु वातोद्गमपुरो भृवि ।
एकंकपार्श्वे यन्त्राणि त्रीणि नियोजयेत् ॥२४६॥
कुर्यादावरणां तेषां तत्तन्मानानुसारतः ।
वितस्तित्रयमायामं वितस्तिद्वादशोन्नतम् ॥२६०॥
यथाभवेत् तथानालस्तम्भान् द्वादश कल्पयेत् ।
पूर्वोक्तयन्त्रावरणोध्वंप्रदेशे पृथक् पृथक् ॥२६१॥
वेगाद् वातोत्क्षेपणार्थं स्तम्भान् संस्थापयेद् दृढम् ।
षट्शतोत्तरिद्वसहस्रप्रेङ्खणप्रमाणतः ॥२६२॥
एकंकस्तम्भतो वायुरूध्वं गच्छति वेगतः ।
कालानुसारतो वायुर्यावदापक्षितं भवेत् ॥२६३॥

तावदेव गृहीतं स्यात् प्रतियन्त्रमुखान्तरात् । तस्मात् पृथक् पृथग्यन्त्राग्गीति शास्त्रे विगातम् ॥२६४॥ विमानस्यौध्वंगमनमेतेनापि भविष्यति । वायुत्पत्तिक्रमं व्यष्ट्या मन्त्रै रेवं निरूपितम् ॥२६५॥

विमान की चारों दिशाओं में वातोद्गमयन्त्र के सम्मुख भूमि की ओर एक एक पार्श्वभाग में तीन यन्त्र लगावे, उनका आवरण भी उस उसके मान से करे। ३ बालिश्त लम्बा चौड़ा १२ बालिश्त ऊ चे जैसे हो ऐसे १२ नाल स्तम्भों को बनावे पूर्वोक्त यन्त्रावरण के ऊपरि प्रदेश में पृथक पृथक। वेग से बात के ऊपर फेंकने के लिये स्तम्भों को दृढ संस्थापित करे २६०० अश्वगित के मान से। एक एक स्तम्भ से वायु वेग से ऊपर जाता है कालानुसार जितना वायु अपेक्ति होना चाहिए उतना ही प्रत्येक यन्त्रमुख में से लिया जावे। अतः पृथक् पृथक् यन्त्र है वह शास्त्र में वर्णित है। विमान की ऊर्ध्वगमन—ऊपर जाना इससे भी हो जायगा, वायु की उत्पत्ति का क्रम व्यष्टिह्म से यन्त्रोंद्वारा ऐसे निक्षित किया है।।२५६—२६५॥

समष्ट्या वातमाहर्तुं वृहत्स्तम्भं प्रचक्षते ।
चतुर्वितस्त्यायामं त्रिशद्वितस्त्युन्नतं तथा ॥२६६॥
वातोद्गमनालस्तम्भं कृत्वा पश्चाद् यथाविधि ।
यन्त्राणां मध्यकेन्द्रेथ स्थापयेत्सुदृढं यथा ॥२६७॥
मित्रकोन्मुखयन्त्राणि स्तम्भमूले नियोजयेत् ।
यन्त्राणां वातमाकृष्य स्तभ्भे पूरियतुं कृमात् ॥२६६॥
यन्त्रादिस्तम्भमूलान्तं तत्तद्रेखानुसारतः ।
वाताकर्षणानालानि समाहृत्य यथाविधि ॥२६६॥
स्तम्भमूलान्तरे सम्यक् सन्धार्याथ यथाक्रमम् ।
वातपूरककीलानि तत्तन्नालमुखान्तरे ॥२७०॥

समिष्टिरूप से वायु को आहरण करने के लिये वृहत्स्तम्भ चक्र कहते हैं वह ४० बालिश्त लम्बा चौड़ा ३० बालिश्त ऊंचा वातोद्गमनालस्तम्भ करके—बनाकर पश्चात् यथाविधि यन्त्रों के मध्यकेन्द्र में सुदृढ़ स्थापित करें। यन्त्रों के वायु को आकर्षित कर—सींचकर स्तम्भ में भरने को क्रम से भित्रकोन्मुख्यन्त्रों को स्तम्भ के मूल में लगावे यन्त्रों से लेकर स्तम्भमूल तक उस उसकी रेखा के अनुसार वाताकर्षण्नालों को यथाविधि लेकर स्तम्भमूल के अन्दर सम्यक् यथाक्रम जोडकर वातपूरक कीलों को उस उस नालमुल के अन्दर—

संयोज्य विधिवत् पश्चान्नालस्तम्भमुखान्तरे।
ग्रष्टाङ्गुलायाममुखविलं कृत्वा यथाविधि ॥२७१॥
तस्योपरि यथाशास्त्रं वितस्त्यैकोन्नतं तथा।
वितस्तित्रयमायामं मुखयन्त्रं नियोजयेत् ॥२७२॥

एतत्पात्राद् बहिर्याति वातस्स्तम्भान्तरे स्थितः । वायुर्वेगाद् विशेषेण तरङ्गाकारवत् स्वतः ॥२७३॥ पश्चाद् धूमोद्गमयन्त्रस्थितधूमप्रसारणम् । वातप्रसारणं यन्त्रं स्तद्वदेव यथाविधि ॥२७४॥ तद्यन्त्रस्थितवातस्य क्रमाद् धूमोद्गमे यथा । भवेत् प्रवेशस्सरलात् तथा शास्त्रविधानतः ॥२७४॥

विधिवत् युक्त करके फिर नालस्तम्भमुख के अन्दर द अंगुल बडा मुख छिद्र उसके ऊपर यथाशास्त्र १ बालिश्त ऊंचा ३ बालिश्त लम्बा चौड़ा मुखपात्र—ढक्कन लगादे वातस्तम्भ के अन्दर स्थित वायु इस पात्र से वेग से तरङ्गाकार की भांति स्वतः बाहिर जाता है। पश्चात् धूमोद्गमयन्त्रस्थित धूम का प्रसारण यन्त्रों से उसी भांति होता है, उस यन्त्र में स्थित वात का धूमोद्गम में जैसे सरलता से प्रवेश हो उस प्रकार शास्त्रविधान से—

तित्कनालकौलांश्व सन्धार्याथ यथाक्रमम् ।
तत्कीलक र्यथाकामं धूमं वा वायुमेव वा ॥२७६॥
समाकृष्याथ विधिवत् तत्तत्कालानुसारतः ।
उपयोक्तुं भवेत् सम्यग्यथेष्टं सप्रमागातः ॥२७७॥
एतद्यन्त्रस्य विधिवच्चतुर्दिक्षु यथाकृमम् ।
वातिनरसनपङ्कचकाि स्थापयेदथ ॥ २७८॥
एतच्चकाि वेगेन भ्रामयेद् यदि कीलकैः ।
वायुं निराकृत्य पश्चाद् व्योमयानः प्रधावित ॥ २७६॥
तेन सर्वत्र वेगेन निरातङ्कं यथा तथा ।

तीन चक्नों की नालकोलों को यथाक्रम लगाकर उन कीलों से यथेच्छ धूंएं को या वायु को खींचकर विधिवत् कालानुसार यथेष्ट मात्रा में भलीभांति उपयोग कर सके। इस यन्त्र की चारों दिशाओं में यथाक्रम वातिनरसनपङ्क—वायु निकलने के चपटे अरासंयुक्त चक्नों या पेंचचक्नों को स्थापित करे, इन चक्नों को यदि कीलों से वेग से घुमावे तो व्योमयान वायु को निकाल कर उस वेग से निरातङ्क निर्भय सर्वत्र दौडता है।। १७६-१७६।।

अथ विमानावरण्तिर्णय:—अव विमान के आवरण् का निर्णय करते हैं—
आवृत्य धूमोद्गमयन्त्राणि कुड्यान्यथाविधि ॥ २८० ॥
विमानावरणं कर्तुं कुर्याच्छकुनवत्क्रमात् ।
सुन्दराख्यविमानस्यावरणं च यथाविधि ॥ २८१ ॥
राजलोहेनैव कुर्यादन्यथा निष्फलं भवेत् ।
पश्चादावरणं यावद्गृहसंख्या विधीयते ॥ २८२ ॥
तावत्संख्यानुसारेण् विभज्याथ यथाक्रमम् ।

कुर्याद् गृहागि विधिवत्पूर्वोक्तशकुने यथा ॥ २८३ ॥ द्वातिशदङ्गयन्त्राणां स्थानानि च यथाक्रमम् । चातुर्मु खौष्म्यकयन्त्रस्थापनार्थं यथाविधि ॥२८४॥ तद्गृहाणां मध्यदेशे चतुरश्राकृतिर्यथा । तिशदितस्त्यायामप्राङ्ग (ङ्क?)णां परिकल्पयेत् ॥ २८४ ॥ अत्रैव स्थापयेत्सम्यक् चातुर्मु खौष्मययन्त्रकम् ।

धूमोद्गमयन्त्रों को ढक कर विमान का आवरण—आच्छादन करने को शकुनविमान की भांति कुड्य—दीवारें बनावें सुन्दर विमान का आवरण भी यथाविधि राजलोह से ही करे अन्यथा निष्फल हो जावे। फिर घरों-कमरों की जितनी संख्या कही हो उतनी संख्या में आवरण यथाक्रम विभागशः करे उतनी संख्या में घर भी शकुनविमान की भांति ३२ अङ्गयन्त्रों के स्थान भी यथाक्रम करे, चारमुखवाला यथाविधि औष्ट्यक यन्त्र स्थापनार्थ उन घरों के मध्य देश में चोकोर ३० बालिश्त लम्बा चौडा प्राङ्गण—आङ्गन स्थल-फर्श बनावे यहां ही चातुर्मु खोष्ट्ययन्त्र स्थापित करे।। २००-२०५।।

एतदुक्तं यन्त्रसर्व स्वे — यह यन्त्रसर्व स्व में कहा है — चातुर्मु खौष्म्ययन्त्ररचना कुण्डोदरेशा हि ॥ २८६॥ कर्तव्यमिति शास्त्रेषु प्रवदन्ति मनीषिशाः ।

चातुर्मु खोष्म्ययन्त्ररचना कुण्डोदर लोहे से करनी चाहिए ऐसा शास्त्रों में मनीषीजन कहते हैं ॥२८६॥

कुएडोदरलोहमुक्तं लोहसर्वस्वे - कुएडोदर लोहा कहा है लोहसर्वस्व प्रन्थ में -

सोमकञ्चुकशुण्डाललोहान् श्रु शुद्धान् यथाविधि ॥ २८७ ॥ कमात्त्रिशत्पञ्चचत्वारिशिद्धशांशतः क्रमात् । सम्पूर्य पद्ममूषायां कुण्डे छत्रमुखामिधे ॥ २८८ ॥ संस्थाप्य वासुकी भस्त्रात्सम्यग्वेगाद् यथाविधि । षोडशोत्तरसप्तशतोष्णकक्ष्यप्रमाणतः ॥ २८६ ॥ ग्रानेत्रान्तं गालियत्वा यन्त्रे सम्पूरयेच्छनैः । एवं कृते नीलवर्णं सुसूक्ष्मं भारवर्जितम् ॥ २६० ॥ दिसहस्रकक्ष्योष्णवेगसहं सुष्ठचं दृढम् । सहस्रिष्टिनशत्वनीभिरच्छेद्यं चातिशीतलम् ॥ २६१ ॥ भवेत् कुण्डोदरं नामलोहं कृतवर्गजम् । एतल्लोहेन विधिवत् कुर्यात् यन्त्रं मनोहरम् ॥ २६२ ॥ एतल्लोहेन विधिवत् कुर्यात् यन्त्रं मनोहरम् ॥ २६२ ॥ एतदौष्मययन्त्राणां रचनादौ विनिर्णितम् ।

<sup>🔹 &#</sup>x27;पूनाफोटो पाठ: परन्तु जुण्टार्कलोहत्रयं विशोधितम्' हस्तलेखपाठः ।

सोम, कञ्चुक, शुण्डाल लोहों को यथाविधि शुद्ध करके क्रम से ३०, ४५, २० श्रांशों में ले पद्ममूषा यन्त्र में छत्रमुखनामककुण्ड में रखकर वासुकी—सर्परूप लम्बी भित्रका से ७१६ दर्जे की उष्णता से नेत्रपर्यन्त गलाकर धीरे से यन्त्र में भर दे ऐसा करने पर नीले रंग का भाररिहत श्रिति सृक्ष्म दो सहस्र दर्जे की उष्णता वेग सहने तक सुन्दर चमक वाला शतिष्न सहस्रभी तोषों से अच्छेय शीतल हो जावे तो कुण्डोदर लोहा कृतवर्ग किए हुए—बनाए हुए वर्ग में होनेवाला हो इस लोहे से विधिवत् यन्त्र मनोहर बनावे। यह श्रीष्म्य यन्त्रों की रचनाविधि में निर्णय है।। २८७—२६२।।

भ्रथ यन्त्राङ्गिनिर्णयः — अव यन्त्राङ्गों का निर्णय करते हैं —

श्रादौ पीठस्तथा धूमपूरकुण्डस्तथैव हि।
जलकोश्चस्ततो विह्निकोश्चरचैव ततः परम्।। २६३।।
गोपुरावरगां पश्चाज्जलकोशोपिर कृमात्।
धूमप्रसारगास्तम्भनालाख्यचकृद्वयम् ॥ २६४॥
वातायनशलाकानि पद्मचक्राण्यतः क्रमात्।
श्रावृतचक्रकीलं च उष्गप्रमापकं ततः॥ २६४॥
वेगप्रमापकं तद्वत्कालप्रमापकं ततः।
रवप्रसारगाकीलकनालः(च?)तथैव हि॥ २६६॥

प्रथम पीठ फिर धूमपूर कुण्ड जलकोश फिर अग्निकोश उससे आगे गोपुरावरण—गवाच का आवरण जलकोश के ऊपर का आवरण, धूमप्रसारण स्तम्भनाल नामक दो चक्र नातायन की शलाकाएं पद्मचक्र, घूमने वाले चक्र की कील उष्णता का मापक, शब्दप्रसारण यन्त्र तथा कील की नाल भी।। २६३-२६६।।

सान्तर्दण्डाघातनाला वातभस्त्राण्यतः परम् । दीर्घशुण्डालनालाश्च ताम्रनालद्वयं ततः ॥ २६७ ॥ वातविभजनचक्रकीलकान्यपि च क्रमात् । एतान्यष्टादशाङ्गानीत्याहुरौष्म्यकयन्त्रके ॥ २६८ ॥ पञ्चविशद्वितस्त्युन्नतं विस्तारेपि च क्रमात् । तावत्त्रमाणतः पीठं क्रमांकारं प्रकल्पयेत् ॥ २६६ ॥ पीठादौ रचयेदग्निकोशं पश्चाद् यथाविधि । जलकोशं पीठमध्ये कल्पयेदत्र शास्त्रतः ॥ ३०० ॥ धूमपूरककोशं च पीठान्ते परिकल्पयेत् ।

अन्दर के दण्डे से आघात-ठोकर देने वाले नाल, वात भिक्षकाएं -धोंकिनयां, दीर्घशुण्डाल-नाल—लम्बी शुण्ड वाली नालें, दो ताम्बे की नालें फिर वात को विभक्त करने वाले चक्कों की कीलें भी कम से, ये १८ अङ्ग औष्म्य यन्त्र के हैं। २५ बालिश्त ऊंचा और लम्बा चौडा भी उतना ही कूर्माकार कछवे के आकार का पीठ बनावे। पीठ के आदि में अग्निकोश फिर पीठ के मध्य में जलकोश पीठ के अन्त में धूमपुरक कोश शास्त्रानुसार बनावे।। २६७-३००।। कोशत्रयत्तच्च्यामुक्तं बुडिलेन—तीनों कोशों का तच्च्या बुडिल ने कहा है — अथाग्निकोशनिर्णय:—अब अग्निकोश का निर्णय देते हैं —

र्राव माञ्जीलिकं तिग्मं समभागं यथाविधि ।। ३०१।। लोहे कुण्डोदरे सम्यङ् मेलियत्वा ततः परम्। पट्टिकाः कारयेत् सम्यगङ्गुलत्रयगात्रतः ॥ ३०२ ॥ संगृह्य पट्टिकामेकां कोशकेन्द्रोपरि क्रमात्। पीठे सम्यक् परिस्तीर्य समीकृत्वा यथाविधि ॥ ३०३ ॥ तत्तत्केन्द्रप्रमाएोन कोशान् सम्यक् प्रकल्पयेत्। चतुर्वितस्त्यायामं च षड्वितस्त्युन्नतं तथा ॥ ३०४ ॥ पीठादिकेन्द्रे विधिवदग्निकोशं प्रकल्पयेत्। इङ्गालानथवा काष्ठान् तस्मिन् संयोजनाय हि ॥ ३०५ ॥ कोशस्य प्रथमे भागे कृल्याकारेगा शास्त्रतः। कल्पयेत् पट्टिकामञ्ज्ञमेकं कुड्यत्रयान्वितम् ॥ ३०६ ॥ यथाविधि । कोशदितीयभागेग्निज्वलनार्थं त्रिकोगाकारतः कृण्डं कारयेत् सप्रमागातः ॥ ३०७ ॥ भस्मेंगालपतनार्थं तदधोभागतः क्रमात्। कुण्डमन्यत्प्रकर्तव्यं शलाकाच्छादितं यथा ॥ ३०८ ॥ कुण्डद्वयान्तराले तु पट्टिकां सप्रमारातः। सन्धारयेत् कीलकाद्येश्चालनार्थं यथा भवेत्।। ३०६॥ प्रसारगोपसंहारौ पट्टिकाया यथाक्रमम्। कीलसञ्चालनात् सम्यग्यथा स्यात् सरलं यथा ॥ ३१० ॥

रिव — ताम्बा, माख्रोलिक ?, तिग्म ?, समान भाग लेकर कुएडोदर लोहे में मिला कर पिट्टकाएं ३ द्वांगुल मोटी बनाए, एक पिट्टका लेकर कोशकेन्द्र के ऊपर पीठ पर फैला कर समान करके उस उस केन्द्रप्रमाण से कोशों को बनावे, ४ बालिश्त लम्बा ६ बालिश्त ऊंचा पीठ के खादि केन्द्र में विधिवत खिनकोश बनावे, द्वांगारे—कोयले या काष्ठ उसमें रखने को कोश के प्रथम भाग में कुल्याकार एक पिट्टकामंच ३ भित्तियों से युक्त बनावे। कोश के दूसरे भाग में ख्राग्न जलाने के लिए त्रिकोणाकार कुएड सप्रमाण बनावे द्वांगारों की भस्म गिरने के द्वां उसके नीचे भाग में एक अन्य कुएड शलाकाओं से ख्राच्छादित करना चाहिए दोनों कुएडों के बीच में माप से पिट्टका लगा दे कील ख्रादियों से चलाने के लिए पिट्टका का फैलाना—चलाना, उपसंहार करना —हटाना बन्द करना यथाक्रम कील के सद्धालन से जैसे अच्छा सरल हो सके—।। ३०१–३१०।।

ग्रग्निज्वलनकुण्डान्तप्रदेशेथ यथाविधि । ग्रादौ मध्ये तथा चान्ते चकारिंग त्रीण्यथाक्रमम् ॥३११॥ संयोजयेत् कीलकाद्यैरनुलोमिवलोमतः । कीलसञ्चालनाच्चक्रभ्रमणं स्याद् यथा तथा ॥ ३१२ ॥ ग्राग्नं ज्वालोन्मुखं कर्तुं प्रथमचक्रमीरितम् । मन्दमध्यमगाढज्वालाप्रकाशार्थमेव हि ॥ ३१३ ॥ द्वितीयचक्रमित्याहुस्तृतीयं तु यथाक्रमम् ॥ ३१४ ॥ समीकरणकार्यार्थं स्थापितं स्याद् यथाक्रमम् ॥ ३१४ ॥ ग्राग्नकोशोपरि पुनः नालमेकं दृढं यथा । स्थापयेत् पट्टिकामध्ये ततो नालान्तरे कृमात् ॥ ३१४ ॥

श्राग्न जलने के कुण्डपर्यन्त प्रदेश में यथाविधि श्रादि मध्य तथा श्रन्त में तीन चक्र यथाक्रम संयुक्त करे कील श्रादियों से श्रनुलोम विलोम रीति से जिससे कि कील के सञ्चालन से चक्रों का श्रमण हो सके। श्राग्न को ज्वलनोन्मुख करने को प्रथमचक्र कहा है, मन्द मध्य तीव्र ज्वाला प्रकाशार्थ ही द्वितीय चक्र को कहा है, तृतीय चक्र को यथाक्रम समीकरण कार्यार्थ—शान्त करणार्थ यथाक्रम स्थापित किया है। फिर श्राग्नकोश के ऊपर एक नाल दृढ स्थापित करे फिर पट्टिका के मध्य नाल के श्रन्दर क्रम से—।। ३११-३१५।

प्रदक्षिणावृत्तवकृतन्त्रीस्सन्धारयेत् ततः ।
नालवत् पट्टिकां तस्योपर्याच्छाद्य प्रमाणतः ॥ ३१६ ॥
धूमाकर्षणानालं च कल्पयित्वा ततः परम् ।
ग्राग्नकोशान्तभागे संस्थापयित्वा यथाविधि ॥ ३१७ ॥
पूर्वोक्तवकृतन्त्रीमुखप्रदेशे नियोजयेत् ।
ग्राग्नधूमं समाहृत्य जलकोशे नियच्छति ॥ ३१८ ॥
ग्राग्नकोशाज्जलकोशावरणान्तं यथाविधि ।
जलनालानि सर्वत्र योजयेत् सप्तसंख्यया ॥ ३१६ ॥
जलकोशावरणादेशे सर्वत्रात्यन्तवेगतः ।
पञ्चसहस्रलिङ्कोष्णाव्याप्तिरेतैभीवेत् कृमात् ॥ ३२० ॥

—घूमने वाली टेढी तारों को लगावे, नाल की भांति पट्टिका को उसके ऊपर प्रमाण से ढककर घूमाकर्षण नाल भी बना कर अग्निकोश पर्यन्त भाग में यथाविधि संस्थापित करके पूर्वोक्त टेढी तारों के मुख प्रदेश में जोड दे। अग्नि के धुएं को लेकर जल कोश में नियन्त्रित करता है अग्निकोश से जलकोश पर्यन्त यथाविधि सात जलनालों को सर्वत्र लगावे, जलकोश के आवरण प्रदेश में सर्वत्र अत्यन्त वेग से इनसे पांच सहस्र लिक्क-डिप्री की उच्णता न्याप्ति हो जावे।। ३१६-३२०।।

तेन तप्तं जलं पश्चादौष्म्य धूमाकृति लभेत् । जलकोशप्रमाणं तु वितस्त्यष्टकमुच्यते ।। ३२१ ।। त्रिचकृकीलनालानि जलकोशे यथाकृमम् । त्रीणि सन्धारयेत्साम्यात् सुदृढं सरलं यथा ॥ ३२२ ॥ जलौष्म्यधूमबन्धनार्थं प्रथमं चक्रकीलकम् । धूमराशिं कल्पयितुं द्वितीयं चक्रमीरितम् ॥ ३२३ ॥ तत्पुरोभागस्थधूमकुण्डकोशेतिवेगतः । पूरणार्थं धूमराशेस्तृतीयं चक्रमीरितम् ॥ ३२४ ॥ धूमपूरककोशष्षड्वितस्त्यायामसम्मितम् । चतुर्वितस्त्युन्नतं स्यादिति शास्त्रविवित्णंयः ॥ ३२४ ॥

उससे तप्त हुआ जल औष्म्य धूम—गरम धूआं रूप हो जावे, जलकोश = बालिश्त कहा जाता है, तीन चक्रकील की तोन नालें जलकोश में समान सरल लगा दे। जलीष्म्य धूम के रोकने को प्रथम चक्रकील है, धूमराशि को समर्थ करने को दूसरा चक्र कहा है, उसके सामने वाले भाग के धूमकुण्ड कोश में अतिवेग से धूमराशि के पूरणार्थ तृतीय चक्र कहा है। धूमपूरक कोश ६ बालिश्त लम्बा ४ बालिश्त ऊंचा यह शास्त्र का निर्णय है।। ३२१-३२५।।

स्रोष्म्यघूमं पूरियतुं धूमकोशे यथाविधि ।

चक्रकीलकान् विशेषेगा स्थापयेत् सप्रमागातः ॥ ३२६ ॥

जलकोशोपिर ततो गोपुराकारतः क्रमात् ।

कुर्यादावरगां सम्यक् सुदृढं सरलं यथा ॥ ३२७ ॥

एतदावरगास्योद्घाटने सम्बन्धनेपि च ।

यथा स्यात् सरलं तद्वत् कीलकानि नियोजयेत् ॥ ३२८ ॥

धूमपूरककोशस्य पुरोभागे यथाविधि ।

यथेष्टं धूमसञ्चोदनार्थं तद्बन्धनाय च ॥ ३२६ ॥

सरन्ध्रां पट्टिकाचक्रद्वयं तत्र नियोजयेत् ।

एतच्चक्रभ्रमगार्थं सरलं स्याद् यथा तथा ॥ ३३० ॥

धूमकोश में बौद्म्य धूम—गरम धूब्रां भरने को यथाविधि चक्रकीलों को सप्रमाण विशेषह्य से स्थापित करे फिर जलकोश के ऊपर गोपुर-गवान ब्रावरण—ढक्कन सरल दृढ कर दे, इस ब्रावरण के खोलने ब्रौर बन्द करने में सरलता हो इस प्रकार कीलें नियुक्त करे, धूमपूरक कोश के सामने वाले भाग में यथाविधि यथेष्ट धूम को धकेलने ब्रौर बन्द करने को ब्रिट्टसहित दो पट्टिका चक्र नियुक्त करे, इस चक्र के भ्रमणार्थ जैसे सरलता हो वैसे—॥ ३२६-३३०॥

सन्धारयेद् भ्रामिणककीलकान्सुदृढान् क्रमात् । धूमपूरककुण्डस्य पूर्वभागे ततः परम् ॥ ३३१ ॥ वातायनशलाकानष्टाङ्गुलान् मानतस्ततः । एकैकमेकाङ्गुलप्रदेशे संस्थापयेद् दृढम् ॥ ३३२ ॥

ततो यन्त्रपुरोभागे मध्ये चोध्वेष्यधः क्रमात् । पार्श्वयोरुभयोश्चैव यथाकालानुसारतः ॥ ३३३ ॥ सर्वत्र धूमोद्गमं च स्तम्भनं च यथा भवेत् । पद्मचक्राकारकीलान् तत्तत्स्थानेषु शास्त्रतः ॥३३४॥ हो हो सन्धारयेत्सम्यक् पश्चात् तत्पृष्ठभागतः । काष्ठप्रक्षेपगार्थाय इङ्गालान् वा यथोचितम् ॥३३४॥

घुमानेवाली कीलों को क्रम से सुदृढ युक्त करे फिर धूमपूरक कुण्ड के सामनेवाले भाग में द अंगुल मापवाली वातायनशलाकाएं एक एक को एक एक अंगुल प्रदेश में दृढ स्थापित करे फिर यन्त्र के सामनेवाले भाग में मध्य भाग में और ऊर्ध्व भाग में नीचे भाग में भी क्रम से स्थापित करे तथा दोनों पाश्वों में समयानुसार करे। सर्वत्र धूएं का निकलना और रोक देना जिससे बन जावे। पद्मचक के आकारवाली कीलों को उन उन स्थानों में शास्त्र से दो दो कोलें लगावे फिर पृष्ठभाग में काष्ठ फेंकने के लिये या अंगारों —कोयलों को यथोचित डालने के लिये —।।३३१—३३५।।

सार्धवितस्त्यायामेन विलं कुर्याद् यथाविधि ।
कवाटोद्घाटनार्थाय विलद्वारस्य शास्त्रतः ॥३३६॥
यथा स्यात्सरलं तद्वत्कीलकान् सन्नियोजयेत् ।
उष्णप्रमापकं यन्त्रं तथा वेगप्रमापकम् ॥३३७॥
दक्षिणोत्तरयोः पश्चात् तत्कीलस्य यथाक्रमम् ।
मनुष्यवत्प्रवचनं कुर्वन्तं सुस्फुटं क्रमात् ॥३३८॥
कालप्रमापकं यन्त्रं तथा तस्योध्वंभागके ।
संस्थापयेद् दृढं पश्चाद् दक्षभागे तथैव हि ॥३३६॥
द्वादशोत्तरद्विशतयुतसहस्रसंख्यकाः ।
यथा शब्दरवतरङ्गोत्पत्तिर्वेगतः क्रमात् ॥३४०॥

—डेढ बालिश्त लम्बा चौढा छिद्र यथाविधि करे, बिलद्वार के किवाडों को खोलने के ऋर्थ शास्त्रानुसार जैसे सरलता हो वैसी कीलें—पेंच लगावें। उष्णता का मापनेवाला वेग का मापनेवाला यन्त्र दिल्ला और उत्तर में लगावे, मनुष्य की भांति सुस्फुट बोलते हुए यन्त्र, कालमापक यन्त्र को उसके ऊपर भागमें लगावे पश्चात् दिल्ला भाग में १२१२ संख्या में शब्द की गूंज तरङ्ग की उत्पत्ति वेग से हो जावे।। ३३६—३४०।।

छोटिकाविच्छन्नकाले बहिर्याति तथास्थितम् । रवप्रसारणं नाम कीलनालं नियोजयेत् ॥३४१॥ विमानस्य प्रसरणे स्तम्भने च तथैव हि । वेगातिवेगापायेषु एतत्साङ्गेतकृद्भवेत् ॥३४२॥ स्तम्भनादीन् पद्धसङ्केतान् निदर्शयितुं पुनः । सकीलकानि विधिवन्मुखरन्ध्रािं पञ्चधा ।।३४३।। रवप्रसारणे कृत्वा स्थापयेत् कीलकानि हि । एकैककीलभ्रमणादेकैकमुखरन्ध्रकः ।।३४४।। एकैकसाङ्केतरवो वेगान्निस्सरित क्रमात् । साङ्केतकस्वररवश्रवणादेव तत्क्षणात् ।।३४५।।

—चुटकी बजाने जितने समय में वैसा स्थित वाहिर निकल जाता है, शब्द प्रसारण कील को भी नियुक्त करदे, इसी प्रकार विमान के चलाने रोकने में भी कील लगावे। वेग अतिवेग और उनके कम करने को भी यह संकेत करनेवाली हो। स्तम्भन आदि पांच संकेतों को प्रदर्शित करने के लिये कीलों-सहित पांच प्रकार के मुखिद्धद्र शब्द प्रसारणयन्त्र में करके कीलें स्थापित करे, एक एक कील के भ्रमण से एक एक मुख छिद्र एक एक संकेतवाले स्वर शब्द श्रवण से तत्वण—।।३४१-३४५।।

पूर्वोक्तपञ्चसङ्कोतान् स्तम्भनालाद् यान् यथाकृमम् । विज्ञायन्ते विशेषेण रवभेदात् पृथक् पृथक् ॥३४६॥ एतद्यन्त्रस्य विधिवत्पार्वयोरुभयोः कृमात् । षडङ्गुलायामयुतमुन्नते तु यथाविधि ॥३४७॥ षड्विशितिवितस्तीनां प्रमाणेन विनिर्मितौ । स्राधातनालौ मुह्दौ पश्चात् सन्धारयेत् ततः ॥३४८॥ पञ्चाङ्गुलायामलोहदण्डौ नालद्वयान्तरे । सन्धारयेद् यथाशास्त्रं नालमानानुसारतः ॥३४६॥ स्रादिमध्यावसानेषु नालयोरुभयोः कृमात् । परिश्रमणाचकृकीलकान्यथ यथाकृमात् ॥३४०॥

पूर्वोक्त पांच जिन संकेत स्तम्भनाल से यथाक्रम विशेषरूप से शब्दभेद पृथक् पृथक् जाने जाते हैं, इस यन्त्र के दोनों पाश्वों में क्रम से ६ ऋ गुल लम्बाई से युक्त ऊंचाई यथाविधि २६ बालिश्त प्रमाण से बनाये दो आधातनाल सुटढ पश्चात् लगावे, पांच ऋ गुल लम्बे दो लोहद्ण्ड दोनों नालों के नालमापानुसार ऋन्दर लगादे । ऋादि में मध्य में और ऋन्त में दोनों नालों की भ्रमण चक्रकीलें भी।। ३४६—३५०।।

सन्धारयेद् हढं तेषां परिम्रमणतः कृमात्। नालद्वयान्तरे सम्यग्दण्डाघातो भविष्यति ॥३५१॥ एतेनापि व्योमयानगमनं वेगतो भवेत्। सकीलवातभस्त्रिकांश्च वाताहताय हि ॥३५२॥ पूर्वोक्तनालमुखयोस्सम्यक् सन्धारयेद् हढम्। तेन नालान्तरे वाताघातश्चाप्यतिवेगतः ॥३५३॥

<sup>‡ &</sup>quot;सुपाँ सुपा भवन्तीति जस् स्थाने शस्" विभनितव्यत्ययः प्रथमा स्थाने द्वितीया ।

भवेत् तेन व्योमयानवेगं स्याद् द्विगुरां कृमात् । पश्चादौष्म्यधूमकोशचतुष्पार्श्वेष्विप कृमात् ॥३५४॥ यथा वातोद्गमयन्त्रे गुण्डालास्सम्प्रतिष्ठिताः । तथैवावृत्त चकृकीलकै स्संस्थापयेद् दृढम् ॥३५५॥

—लगादे, उनके परिभ्रमण—घूमने से दो नालों के अन्दर वाले दण्ड को आघात होगा इससे भी व्योमयान वेग से चलता है। कीलसहित वायु की भित्रकाएं वात को धकेलने के लिये पूर्वोक्त दो नालमुखों में सम्यक् लगादे इससे नालके अन्दर वातका आघात अतिवेग से होगा, इससे भी व्योम-वान का वेग द्विगुण हो जावे परचात औष्म्य घूमकोश चारों पारवीं में भी कम से जैसे वातोद्गमयन्त्र में शुण्डाल रखे हैं वैसे ही घूमनेवाली चक्रकीलों से टढ स्थापित करे।।३५१-३५५॥

स्रौष्म्यधूमं पूरियत्वा गुण्डालेषु यथाविधि ।
कीलकभ्रमणाद् यस्मिन् कस्मिन् वा दिश्यथाक्मम् ॥३५६॥
गुण्डालसाङ्क तवशात् सरलं गमनं यथा ।
भवेद् वेगेन यानस्य ततोर्ध्वं मुखतः क्ष कृमात् ॥३५७॥
स्तम्भने गमने चैव स्रनुकूलं यथा भवेत् ।
सन्धारयेद् भ्रामकचक्कीलकान् यथाविधि ॥३५८॥
गुण्डालस्य तिरोभावप्रकाशौ च यथा भवेत् ।
कीलकानि तथा तत्र सम्यक् सन्धारयेत् ततः ॥३५६॥
गृतोयवर्गताम्रस्य नालद्वयं सुशोधितम् ।
यन्त्रस्याग्निजलधूमकोशादारभ्य शास्त्रतः ॥३६०॥

श्रीष्म्य धूम—गरम धूम को शुण्डालों में यथाविधि भरकर कील श्रमण से जिस किसी दिशा में यथाक्रम शुण्डालसंकेत के वश से यान का सरल गमन वेगसे हो तब उर्ध्वमुख के क्रम से स्तम्भन में श्रीर गमन में श्रानुकूल जिससे हो श्रातः श्रामक चक्रकीलों को लगावे, शुण्डाल के तिरोभाव—सङ्कोच श्रीर प्रकाश—फैलाव भी जिससे हो सके वैसे कीलें लगावे। तृतीय वर्ग के ताम्बे की दो नाल सुशोधित यन्त्र के श्रान्त जल धूमवाले कोश से श्रारम्भ करके शास्त्रानुसार—

स्रत्युष्णवेगोपसंहारार्थं सर्वत्र पार्श्वयोः ।
संवेष्ट्रच विधिवत् पश्चात् कीलकं स्सुदृढं यथा ॥३६१॥
सन्धारयेत् ततोत्युष्णवेगं नालद्वयं ग्रसेत् ।
विमानस्य पुरोभागस्थितवायुविभञ्जने ॥३६२॥
वातविभाजनचक्कीलकान्यपि शास्त्रतः ।
संस्थापयेद् यथाकालं वातसंख्यानुसारतः ॥३६३॥
एवं चातुर्मुं खौ(ो?)ष्म्यकयन्त्रं कृत्वा यथाविधि ।
विमानमध्यप्रदेशे स्थापयेत् सुदृढं यथा ॥ ३६४ ॥

तत ऊर्घ्वमुखतः, ग्रत्र 'ततः' शब्दस्य विसर्गलोपे पुनरेकादेशसन्धिरार्षः ।

अधोभागस्थयन्त्राणां वातधूमौ (ो?) ष्टम्यकै: क्रमात् । विमानस्योध्वेगमनं भवत्येव न संशयः ॥ ३६५ ॥

अत्यन्त उच्णावेग के उपसंहारार्थ सर्वत्र पाश्वों में विधिवत् लपेटकर पश्चात् कीलों से सुदृढ बन्द करे पुनः अत्युष्णावेग को दो नालें असलें—रोक लें। विमान के सम्मुख भाग में स्थित वायु के विभन्न में वात को विभक्त करने वाली कीलों को भी शास्त्र से यथावसर वातसंख्या के अनुसार संस्थापित करे। इस चतुर्मु खी औष्टम्यक यन्त्र को यथाविधि बनाकर विमानके मध्यप्रदेशमें सुदृढ स्थापित करे, अधोभागस्थ यन्त्रों—वातधूमौष्मयकों से क्रमशः निःसंशय विमान का उर्ध्वगमन होता है।। ३६१-३६५।।

पश्चाद् विमानगमने धूमादीनां यथाक्रमम्।
वेगप्रमाएां निश्चित्य गिएतागमतः क्रमात्।। ३६६।।
गमने व्योमयानस्य वेगमत्र निरूप्यते।
छोटिकाविच्छन्नकाले यन्त्राद् धूमोद्गमात् स्वतः ॥३६७॥
लिङ्कानां द्विसहस्रं च शतं पश्चात् त्रयोदश।
एतत्प्रमाएतो धूमवेगस्सञ्जायते ध्रुवम् ॥॥ ३६८॥
तथैव वातप्रसारणयन्त्रादिप च क्रमात्।
पञ्चशतोत्तरिद्वसहस्रलिङ्कप्रमाएतः ॥ ३६९॥
छोटिकाविच्छन्नकाले वातवेगः प्रजायते।
तथैव नालस्तम्भाच्च लिङ्कानां षट्शतं क्रमात्॥ ३७०॥
वायुवेगस्स्वभावेन जायते नात्र संशयः।

पश्चात् विमान के गमन में —चलने में धूम स्रादि का वेगप्रमाण यथाक्रम गिण्तशास्त्र से निश्चय करके व्योमयान के गमन में यहां वेग निरूपित किया जाता है —दिखाया जाता है । चुटकी बजाने जितने काल में धूमोद्गम यन्त्र से स्वतः दो सहस्र एक सौ तेरह २११३ लिङ्क (डिग्री) प्रमाण से धूमवेग हो जाता है, इसी प्रकार वातप्रसारणयन्त्र से भी २५०० लिङ्क (डिग्री) से चुटकी बजाने जितने समय में वायु का वेग हो जाता है ऐसे ही नालस्तम्म से भी ६०० लिङ्क (डिग्री) वायुवेग निःसंशय स्वभाव से हो जाता है। ३६६ —३७०।।

एवंप्रकारतो पीठम्थाधोयन्त्रैः पृथक् पृथक् ॥ ३७१॥ वातौ(ो?) ब्म्यधूमवेगाश्च उत्पद्यन्ते क्षरणान्तरात्। एवमेव व्योमयानस्योध्वंभागेपि च क्रमात्॥ ३७२॥ चातुर्मु खौष्म्यकयन्त्राच्चौष्म्यवेगस्स्वभावतः। चतुश्शतोत्तरित्रसहस्रलिङ्कप्रमाणतः॥ ३७३॥ छोटिकावच्छिन्नकाले जायते नात्र संशयः। चातुर्मु खौष्म्यवेगाच्च वातधूमौष्मयक्रैस्तथा॥ ३७४॥

गुण्डालैश्च तथा कीलकादिभिः प्रेरितं क्रमात्।
घटिकाविच्छन्नकाले योजनानां चतुश्शतम् ॥ ३७५ ॥
विमानं वेगतो याति नात्र कार्या विचारणा ।
एवं सुन्दरयानस्य ग्राकाररचनाविधिः ॥ ३७६ ॥
ग्रालोड्य पूर्वशास्त्राणि यथामित निरूपितः (निरूपितम्?) ।

इसी रीति से पीठस्थ अधोयन्त्रों से पृथक् पृथक् वातौष्म्य धूम के वेग च्रण् में ही उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार व्योमयान के ऊर्ध्वभाग में भी क्रम से चतुर्मु खी औष्म्यक्यन्त्र से औष्म्यवेग स्वभावतः २४०० लिङ्क ( डिप्री ) प्रमाण से वेग चुटकी बजाने जितने समय में निःसंशय हो जाता है। चातुर्मु खोष्म्य वेग से वातधूमोष्म्यकों और शुण्डालों से तथा कील आदि से प्रीरित विमान घडीमात्र काल में चार सौ योजन ( १६०० कोस एवं एक घण्टे में ४००० कोस ) वेग से जाता है इसमें विचार करने की बात नहीं। इस सुन्द्रविमान के आकाररचना की विधि पूर्वशास्त्रों का आलोडन करके यथामित निरुत्ति की है।।३७१-३७६।।



हस्तलेख कापी संख्या २०—

अथ रुक्मविमाननिर्णयः—अब रुक्मविमान का निर्णय कहते हैं—
रुक्मश्च ॥ अ०२ अधि०४ स्०६ १॥

एवमुक्त्वा सुन्दराख्यविमानं शास्त्रतः क्रमात् । इदानीं रुक्मविमानस्संग्रहात्सम्प्रचक्षते ॥१॥ इस प्रकार सुन्दरनामक विमान शास्त्र से क्रमशः कहकर ऋब रुक्मविमान संचेप से कहते हैं ।

विमानबोधकपदद्वयमस्मिन्निरूपितम् । तत्रादिमपदाद् व्योमयाननाम निर्दाशतम् ॥२॥ समुच्चयार्थावबोधो द्वितीयपदतस्समृतः । एवं सामान्यतः प्रोक्तस्सूत्रार्थस्संग्रहेगा तु ॥३॥

विमानबोधक दो पद यहां निरूपित किए हैं उनमें आदिमपद से व्योमयान—विमान का नाम दिखलाया दूसरे पद से समुच्चयार्थ का बोध किया गया है, इस प्रकार सामान्यतः संचेप से सूत्रार्थ कहा अब उसका विशेषार्थ शास्त्र से क्रमशः कहा जाता है ॥२—३॥

विमानो रुक्मवर्गात्वान्नाम्ना रुक्म इतीरितः ।।४।। राजलोहादेव रुक्मविमानमपि कारयेत् । पाकभेदाद् राजलोहे रुक्मवर्गाविकारता ।।५।। यथा भवेत् तथा कुर्याच्छास्त्रोक्तेनैव मार्गतः । स्रन्यथा निष्फलं याति नात्र कार्या विचारगा ।।६।।

रुक्म (सुनेहरा) वर्ण होने से विमान रुक्म नाम का कहा है। राजलोहे से ही रुक्म विमान अवश्य बनाना चाहिए, पाकभेद से राजलोह में रुक्मवर्णविकारता जैसे हो जावे वैसे शास्त्रोक्त मार्ग से बनावे अन्यथा निष्फलता को प्राप्त हो जाता है इसमें विचारणा—शङ्का न करनी चाहिए।।४—६।।

उक्तं हि यानविन्दौ—कहा ही है यानविन्दु प्रन्थ में—
ग्रादौ कृत्वा स्वर्णवर्णं राजलोहस्य शास्त्रतः।
पश्चादाकाररचनां कुर्याद् यानस्य च क्रमात्।।७।। इत्यादि
ग्रादि में राजलोहे का शास्त्रविधि से स्वर्णवर्ण करके पश्चात् विमानयान की न्नाकाररचना
कम से करे।।७।

वर्णास्वरूपमुक्तं वर्णासर्वस्वे — वर्णास्वरूप कहा है वर्णासर्वस्व में — प्राणक्षारचतुष्टयं च चणकमारण्यकं कोमलम्, द्वात्रिशच्छशकन्दसत्त्वममलमष्टादशांशं विशच्छोदितनागमब्ध्युदितरेखामुखं पश्चान्माक्षिकषट्कदिव्यममलं पञ्चाननं विशतिः।।इ॥ पारं पञ्चदशाष्ट्रविशदमलं क्षारत्रयं विंशतिव्योमं सप्तदशाष्ट्र हंसगरदं पञ्चामृतं षोडश । एतान् द्रावकयन्त्रकोशकुहरे सम्पूर्य पश्चाद् यथा-शास्त्रं द्रावकमाहरेद् द्विमुखरन्ध्राभ्यां यथापाकतः ॥६॥ पश्चात् कुण्डमुखान्तरे मुविमले तद्राजलोहं पुनः। मूषायां परिपूर्यं तत्र विधिवत् संस्थाप्य भस्त्रामुखात् । सङ्गाल्याष्ट्रशतोष्णकक्ष्यरयतस्संगृह्य पश्चात् सुधीः। यन्त्रास्ये वरगर्भमध्यकुहरे संपूर्य संशोधयेत् ॥१०॥ एवं कृत्वा राजलोहं पश्चात् संग्राहयेद् यदि। गुद्धस्वर्णवदाभाति तल्लोहं सुदृढं मृदु ।।११॥ एतेनैव प्रकर्तव्यं विमानाकारमद्भुतम् । ग्रत्यन्तसुन्दरं सर्वहर्षदं भवति ध्रुवम् ।।१२।।

प्राण्चार—नवसादर या मूत्रचार ४४ भाग, कोमल आरण्यक चण्क -कोमल गोखरू ३२ भाग, अमल शशकन्दसत्त्व - लोधसत्त्व १८ भाग, शोधा हुआ नाग - सीसा २० भाग, अव्धि - समुद्र में प्रकट हुआ रेखामुख - समुद्रफेन या शङ्क १६ भाग, प्रधात् माच्चिक - सोनामाखीधातु ६ भाग, पञ्जानन १ (लोहा १) २० भाग, पारा १५ भाग, विमल तीनों चार सङ्जीखार यवचार मुहागा समान सब २८ भाग, अभक २० भाग, हंस - रूपाधातु ११७ भाग, गरद - वत्सनाभ - वळ्ठनाग ८ भाग, पञ्जामृत १ - दूध दही मधु शर्करा घृत ११६ भाग, उनको द्रावक यन्त्रकोश के गुष्तस्थान में भरकर पश्चात् यथाशास्त्र पाक हो जाने पर द्रावक को दो मुखरन्त्रों - दो मुखळिद्रों से लेले। पश्चात् शुद्ध कुण्डमुख के अन्दर उस राजलोहे को मूषा बोतल में भरकर विधिवत् स्थापित कर भस्त्रामुख से ८०० दर्जे की उष्णता के वेग से मुबद्धिमान संगृहीत करके यन्त्र के मुख में आवृत करनेवाले गर्भमध्य छिद्रवाले में भरकर शोधे इस प्रकार करके राजलोहे को लेले वह लोहा शुद्ध स्वर्ण जैसा लगता है मृदु दृढ हो जाता है इसी राजलोहे से विमानाकार अद्भुत करना चाहिए यह अत्यन्त मुन्दर हर्षप्रद निश्चय होता है। । २०१२।

अथ पीठनिर्णय:-अथ पीठनिर्णय कहते हैं-

पीठं रुक्मविमानस्य कूर्माकारं प्रकल्पयेत्। वितस्तिसहस्रायामं गात्रमेकवितस्तिकम् ॥१३॥

नृसार नरसार-प्राण, प्राणानामक क्षार या प्राणों का क्षार मूत्र "लोहद्रावकस्तथा" (रसतरङ्गिणी) ।

<sup>†</sup> चएाकद्रुम चएाकसदश पत्ते फल वाला।

यथेष्टमथवा कुर्यात् सुदृढं सुमनोहरम् ।
पीठाधोभागदेशेष्ट्रिद्क्षु पश्चाद् यथाक्रमम् ॥१४॥
वितस्तिद्वादशायामकेन्द्रस्थानान् पृथक् पृथक् ।
गिएतोक्तिवधानेन कल्पियत्वा यथाविधि ॥१४॥
एक केकेन्द्रस्थानेथ चञ्चूपुटमुखान् दृढान् ।
कीलकान् स्थापयेत्सम्यग्दृढमावृत्तकीलकः ।॥१६॥
पश्चादयःपिण्डचक्राण्यष्टकेन्द्रेषु युग्मतः ।
संयोजयेद् यथैकस्मिन् प्रभवेदेकसंस्थितिः ॥१७॥

रुक्मविमान का पीठ कूर्माकार बनावे, सहस्र बालिश्त लम्बा चौडा १ बालिश्त मोटा अथवा यथेष्ट सुदृढ मनोहर बनावे। पश्चात् पीठ के अधोभाग देश में आठों दिशाओं में यथाक्रम १२ बालिश्त लम्बे केन्द्रस्थानों को पृथक् पृथक् गिणतोक्त विधान से यथाविधि बनाकर एक एक केन्द्रस्थान में चक्चू-पुटमुखवाले कीलों को लगावे फिर घुमनेवाली या गोल कीलों से आठ केन्द्रों में दो दो करके लोहपिएड-चक्रों को—स्थूलमोटे चक्रों को लगावे जिससे एक में एक की संस्थिति हो।। १३-१०।।

अयश्चक्रनिर्णयः—लोहचकों का निर्णय कहते हैं — अयश्चक्रिपडलच्चण्मुक्तं लल्लेन—लोहचक्रिपड का लच्चण लल्ल ने कहा है—

वितस्तिद्वादशायामं कुङ्कुष्टाष्टकभारकम् ।

वर्तुं लाकारतः कुर्यात् पिष्टपेषणयन्त्रवत् ॥१८॥ इत्यादि ॥ १२ बालिश्त लम्बा चौडा ८ कंकुष्ट ? भारवाला गोलाकार चक्की के पाट की भांति करे ॥१८॥

पश्चाच्चक्राणि विधिवच्चञ्चपुटमुखान्तरे ।
सम्यक् सन्धारयेद्भद्रमष्टिदक्षु पृथक् पृथक् ॥१६॥
एकं कायश्चक्रपिण्डमूलकेन्द्राद् यथाविधि ।
स्राविद्युत्कीलपर्यन्तं नालावरणतः क्रमात् ॥२०॥
सन्धारयेच्छुङ्खलतन्त्रयस्सर्वत्र कीलकः ।
पूर्वोक्तायश्चक्रपिण्डस्थानपाद्यं पृथक् पृथक् ॥२१॥

फिर चक्रों-श्रयः पिएडचक्रों को विधिवत् चञ्चूपुटमुख-चूंच आकार के सम्पुटरूप में आठों-दिशाओं में पृथक् पृथक् संयुक्त करे। एक एक लोहचक्रपिएड के मूलकेन्द्र से यथाविधि विद्युत् की कील तक क्रमशः नालावरण से शृङ्खलातिन्त्रयों-जंजीररूप तारों को कीलों से पूर्व कहे लोहचक्रपिएडस्थान के पार्व में पृथक् पृथक् सङ्गत करे।।१९८-२१।।

> बिटिशिकास्तम्भिनिर्णयः —बिटिशिका –बटन या घुण्डी के स्तम्भ का निर्णय — वितस्त्यैकायामयुक्तान् चतुर्वितस्तिरुन्नतान् । स्तम्भान् संस्थापयेत्तेषु कीलकान् तन्त्रिवाहकान् ।।२२।। सन्धारयेद् दृढं पश्चाच्छिक्तिनाल।विधक्रमात् । ग्रष्टाङ्गुलायामचकृण्युभयोः पार्श्वयोः दृढम् ।।२३।।

सतन्त्रीिशा यथाशास्त्रं मध्यभागे च योजयेत् । ग्राविद्युन्नालमारभ्य चकृण्यावृत्य च कृमात् ॥२४॥ ग्राहृत्य श्रङ्खलाकारतन्त्रीस्स्तम्भान्तरे दृढम् । ग्रन्तःकीलमुखे सम्यग्योजयेत्सरलं यथा ॥२५॥

एक बालिश्त लम्बाई से युक्त मोटे चार बालिश्त ऊंचे ऊपर लम्बे स्तम्भों को संस्थापित करे, उनमें तार लेजानेवाली कीलों को भी दृढ लगावे पश्चात् शक्तिनाल के अवधिक्रम से दोनों पाश्वों में प्रशंगुल लम्बे चौडे चक्र तारसिंद्त यथाशास्त्र मध्य में लगावे। विद्युत् की नाल से लेकर कम से चक्रों को घेरकर—चक्रों के ऊपर से लाकर शृङ्खलाकार—जंजीर जैसी तारों को स्तम्भ के अन्दर भीतरी कीलमुख में सम्यक् सरल युक्त करे।।२१-२५।।

पश्चाच्चषकवत् तस्योपिर कीलसमिन्वतम् ।
संस्थापयेद् बटिनकामन्तरावृत्तकुड्मलाम् ॥२६॥
तिसमञ्ज्गुष्ठविक्षेपादन्तसम्ब्रलनं यथा ।
तथा भ्रामकचकािए कीलक स्सह योजयेत् ॥२७॥
यथा बटिएकोपर्यङ्गुष्ठविक्षेपएां भवेत् ।
तत्क्षराात् स्तम्भान्तरस्थचककीलान्यथाकमात् ।२।६॥
पिरभ्रमन्ति वेगेन विद्युत्संयोजनात् स्वतः ।
पुनर्विद्युन्नालमुखाच्चककीलान्यथाकमम् ॥२६॥
एतत्प्रेक्षरातस्सम्यग्भाम्यन्ते शक्तियोगतः ।
एतेन पद्धसहस्रलिङ्कवेगः प्रजायते ॥३०॥

फिर पात्र (गिलास त्रादि) की भांति उस स्तम्भ के उत्पर कील से युक्त बटनिका-बटन या घुगडी अन्दर घूमने वाले कुड्मल-आधे खिले फूल के समानाकार वाले पेंच (चानी) से घिरी हुई को संस्थापित करे, उसमें आंगूठे के वित्तेष से-आंगूठे द्वारा दवाने से अन्दर सख्रलन-गित जिससे हो जावे इस रीति घूमने वाले चक्रकीलों के साथ युक्त कर दे कि जैसे ही बटन या घुगडी के उत्पर आंगूठे का दवाव हो तो तुरन्त स्तम्भक अन्दर स्थित चक्रों की कीलें-पेंच यथाक्रम से विद्युत्के संयोगसे स्वतः वेग से घूमने लगते हैं-घूमने लगें। फिर विद्युत् के नालमुख से कीलें यथाक्रम इस प्रंखण-सूलाने साधन से सम्यक् शिक्तयोग से घूमते हैं, इससे पांच सहस्र लिङ्क (डिप्री) का वेग उत्पन्त हो जाता है।। २६-३०।।

अथ विमानोड्डीयनादिनिर्णयः — अब विमान के उड़ने आदि का निर्णय —

एतच्छक्तचाकर्षगोन पीठाधस्ताद् यथाक्रमम् । ग्राकुञ्चितान्ययःपिण्डचक्राग्गि प्रभवन्ति हि ॥ ३१ ॥ तच्चकैस्ताडितः पीठ ऊर्ध्वं गच्छिति खे क्रमात् । पीठोपरिस्थचक्रस्तम्भस्थकीलप्रचालनात् ॥ ३२ ॥ ग्रत्यन्तवेगतस्स्तम्भभ्रमगां प्रभवेत् कृमात् । तेनोर्ध्वंगमनं वेगात् स्तम्भानां भवति स्वतः ॥ ३३ ॥ ग्रारोहणावरोहणाकमात् सन्यापसन्यतः । शक्तिसंयोजनात् सम्यग्न्नाम्यन्त्येव मुहुर्मुं हुः ॥ ३४ ॥ चक्रताडनतोधस्तात् स्तम्भाकर्षणोपरि । उड्डीयोड्डीय वेगेन विमानं खपथे क्रमात् ॥ ३४ ॥ यात्यूर्ध्वं सरलात् सम्यगतिगम्भीरतस्स्वयम् । एतेनोर्ध्वं विमानस्य खपथारोहणां भवेत् ॥ ३६ ॥

इस वेगह्य शक्ति के आकर्षण से पीठ के नीचे स्थित लोहियिएड चक्र खींचे हुए हो जाते हैं उन चक्रों से ताडित पीठ के ऊपर आकाश में क्रम से चला जाता है, फिर पीठ के ऊपर स्थित चक्रस्तम्भर्थ कील प्रचालन से अत्यन्त वेग से स्तम्भ का श्रमण होता है उससे वेग से स्तम्भों का स्वतः ऊर्ध्व गमन होता है। आरोहण — ऊपर जाने अवरोहण — नीचे आने के क्रम से दाएं बाएं से शिक्त को युक्त करने से पुनः पुनः सम्यक् घूमते हैं, चक्रताडन द्वारा नीचे से ऊपर स्तम्भ के आकर्षण से विमान वेग से उड कर आकाश मार्ग में क्रम से ऊपर सम्यक् सरलता और गम्भीरता से चला जाता है इससे विमान का आकाश मार्ग में आरोहण हो जावे-हो जाता है।। ३१-३६।।

अथ गमनोपयुक्तविद्युन्नालचकाणि — अब गमन में उपयुक्त विद्युत् की नालों के चक कहते हैं -

पीठस्योपिर शास्त्रोक्तसंख्यारेखानुसारतः ।
विहायैकवितस्त्यन्तरायं नालद्वयान्तरे ॥ ३७ ॥
विद्युन्नालानि विधिवत् सचकृािए यथाकृमम् ।
सन्धारयेद् विशेषेएा स्रोतप्रोतात्मना ततः ॥ ३८ ॥
एकैकविद्युन्नालस्य पार्श्वयोरुभयोरि ।
वितस्तिद्वयमायामं वितस्त्येकोन्नतं तथा ॥ ३६ ॥
कल्पयित्वा दन्तचकृाण्यथ तेषां परस्परम् ।
सम्मेलयित्वा विधिवत् कीलैस्सम्भ्रामकैस्तथा ॥ ४० ॥
विद्युत्तन्त्रीस्समाहृत्य एतत्कीलमार्गतः ।
प्रतिचकृोपिर यथा सम्यक् सन्धारयेत् कृमात् ॥ ४१ ॥
प्रतिविद्युन्नालमूले विद्युत्सञ्चोदनाय हि ।
वितस्तित्रयमायामं वितस्तित्रयमुन्नतम् ॥ ४२ ॥
एकैकचकृं सरलं स्थापयेत् तिन्त्रसंयुतम् ।
विहाय विशन्नालानि मध्ये स्तम्भं नियोजयेत् ॥ ४३ ॥

शास्त्र में कही संख्यारेखा-विचारधारा के अनुसार पीठ के ऊपर दो नालों के अन्दर एक एक वालिश्त का अन्तराय भेद-दूरी छोड कर चक्रसिहत विद्युन्नालें यथाक्रम विधिवत लगावे, विशेषतः ओत-प्रोत रूप से फिर एक एक विद्युन्नाल के दोनों पाश्वीं में भी २ बालिश्त लम्बा २ बालिश्त ऊंचे दन्त- चक्रों-दान्तों वाले चक्र बना कर उनका परस्पर सम्मेल करके-परस्पर एक दूसरे से दान्तों द्वारा फंसा कर घूमने वाली कीलों से विद्युत् के तारों को लेकर इन कीलों के मार्ग से प्रत्येक चक्र पर क्रम से ठीक ठीक युक्त करे। प्रत्येक विद्युन्नाल के मूल में विद्युत् को प्रीरित करने के लिए ३ बालिश्त लम्बा ३ बालिश्त ऊंचा एक एक चक्र तारसहित सरल स्थापित करे, २० नालों को छोड कर मध्य में स्तम्भ नियुक्त करे।। ३७-४३।।

## उक्तं हि नारायगोन-कहा ही है नारायगा ने-

चतुर्वितस्त्यायामं च तावदेवोन्नतं तथा। स्तम्भं कृत्वाथ तन्मध्ये वितस्तिद्वयमानतः ॥ ४४ ॥ म्रास्यवत्कलपयेत् सम्यक् त्रिधा तस्मिन् यथाविधि । विभज्य समभागेन पश्चात् स्थानत्रये कृमात् ॥ ४४ ॥ कोलकानि यथाशास्त्रं तत्र तत्र नियोजयेत्। चक्षट्कसमायुक्तं काचकङ्कूभिरन्वितम् ॥ ४६ ॥ सनालकङ्कुकावृतं तन्त्रीद्वयसमन्वितम् । विद्युच्छक्तचाकर्षणार्थं स्थापयेत् कीलकद्वयम् ॥ ४७ ॥ स्तम्भस्य प्रथमे भागे एवं सन्धार्य कीलके। द्वितीयभागे तच्छक्तिप्रेषगार्थं यथाविधि ॥ ४८ ॥ चक्पञ्चकसंयुक्तं काचावरणसंयुतम् । नालद्वयेन संयुक्तं तन्त्रीद्वयसमन्वितम् ॥ ४६ ॥ शक्तिप्रवाहतन्त्रचोमू लप्रदेशे त्रिदण्डकम् । सम्प्रेषितान्तश्चषकं वेगिनीतैलसंयुतम् ॥ ५०॥ पञ्चास्यकीलकं सम्यक् स्थापयेत् सुदृढं यथा ।

४ बालिश्त लम्बा ४ बालिश्त ही ऊंचा स्तम्भ पीठ के मध्य में बना कर २ बालिश्त मान से मुख की भांति तीन प्रकार की उसमें समान भाग का विभाग करके तीन स्थानों में कीलें यथाशास्त्र वहां नियुक्त करे ६ चक्रों से युक्त काचकंकुश्रों—काच के मुखों (दीपरत्तकों ?) से युक्त नालसिहत चर्मा- बरण से चिरे हुए दो तारों से युक्त दो कीलें विद्युत् शक्ति के ब्राकर्पणार्थ लगावे। स्तम्भ के प्रथम भाग में इस प्रकार दो कीलें लगा कर द्वितीय भाग में उस शक्ति के पहुंचाने प्रेरित करने के लिए यथाविधि पांच चक्रों से युक्त काचावरणसिहत दो नालों के साथ दो तारों से युक्त शिक्तप्रवाहक दो तारों के मूल- प्रदेश में तीन दण्डों वाले प्रेरित किए अन्दर चषक-पात्र वेगिनी तैल जिसमें हो पांच मुख वाले कील को सम्यक् हढ स्थापित करे। । ४४-५०।।

शक्तिप्रवाहसंघट्टनेन वेगाद् यथाक्रमम् ॥ ५१॥ तत्रत्यचक्रभ्रमणं भवेद् वेगाद् यथाकमात् । तथा सन्धारयेत् कीलकानि तृतीये यथाकृमम् ॥ ५२॥

प्रथमास्यं समारभ्य वृतीयास्यान्तरावि । ग्रन्योन्यसंसर्गचक्रकीलकैस्सरलं यथा ।। ५३ ।। सन्धार्य पश्चात् स्तम्भास्यपुरोभागे हढं यथा । बृहच्चकं च विधिवत् स्थापयेद् गुम्फ (गम्भ ?) कीलकैः ।। ५४ ।। एवं प्रतिस्तम्भमूले कृमात् सम्यक् पृथक् पृथक् । चक्रागि स्थापयेत् तेषामुपरिष्टात् समन्ततः ।। ५५ ।।

शिक्तप्रवाह के मेल संघर्ष से यथाक्रम वेग से वहां का चक्रभ्रमणवेग से हो जावे ऐसे तृतीय भाग में दो कीलें लगावे, प्रथममुखको आरम्भकर तृतीय मुखके अन्दर तक अन्योऽन्य संसर्ग कीलों से सरल लगाकर फिर स्तम्भमुख के सामने के भाग में हढ बडा चक्र विधिवत् गुम्फ-गांठ कीलों से स्थापित करे। इस प्रकार प्रति स्तम्भमूल में क्रम से पृथक् पृथक् चक्र स्थापित करे उनके ऊपर सब श्रोर से—॥ ५१-५५॥

पट्टिकां योजयेत् सम्यक् चतुरङ्गुलविस्तृताम् ।
संसर्गचक्रकीलादाविद्युद्यन्त्रमुखाविध ॥ ५६ ॥
तन्त्रीद्वयं समाहृत्य विद्युदाकर्षणाय हि ।
शक्तिप्रवाहनालस्य मुखकीले नियोजयेत् ॥ ५७ ॥
तत्कीलभ्रमणाच्छिक्तिस्तन्त्रीमार्गानुसारतः ।
संसर्गचक्रकीलकमार्गद्वारा यथाक्रमम् ॥ ५८ ॥
समागत्यातिवेगेन स्तम्भमूलस्य कीलकम् ।
प्रविश्य(च) तत्कीलद्वारा चक्राणि भ्रमन्ति हि ॥ ५६ ॥
बृहच्चकभ्रमणतो सन्धिचक्राण्यपि क्रमात् ।
परस्परं भ्रामयन्ति नालदण्डेषु वेगतः ॥ ६० ॥

चार त्र गुल चौडी पट्टिका भली प्रकार युक्त करे, संसर्ग चक्कील से लेकर विद्यु चन्त्र के मुख तक विद्यु त के त्राकषंण के लिए दो तारों को लेकर शिक्त प्रवाह नाल के मुख कील में नियुक्त करे उस कील के श्रमण से शिक्त तारमागं के त्रानुसार संसर्ग चक्कील के मार्ग द्वारा यथाकूम त्रातिवेग से त्राकर स्तम्भमूलस्थ कील को प्रविष्ट हो उस कील के द्वारा चक्र घूमते हैं, बड़े चक्र श्रमण से सिन्धचक्र भी परस्यर क्रम से नालदण्डों में वेग से घूमते हैं। १५६-६०।।

पञ्चास्यकीलके सम्यक्शिक्तिस्सम्प्रिविशेत् क्रमात् । ग्रन्तश्चषकसंविष्टवेगिनीतैलतः पुनः ॥ ६१ ॥ तच्छिक्तिर्विस्तृता वेगात् प्रैति नालद्वयान्तरात् । सर्वत्र व्याप्य दण्डस्थसर्वचकाण्यथाकमम् ॥ ६२ ॥ भ्रामयत्यतिवेगेन शक्तिचालनचक्रवत् । एतेन पञ्चिविशत्सहस्रलिङ्कप्रमागातः ॥ ६३ ॥

वेगस्संजायते तस्माद् विमानं घटिकान्तरे।
पञ्चोत्तरशतकोशपर्यन्तं धावति हृद्धम्।। ६४॥
एवं कृत्वा विमानस्य गमनः।भिमुखं क्रमात्।
दिशाभिमुखीकतुँ कीलकान्युच्यन्तेष्ठना ॥ ६५॥

पांच मुख वाली कील में सम्यक् शिक्तक्रम से प्रविष्ठ हो जावे, भीतरी पात्र में रखे वेगिनीतैल से फिर वह शिक्त विस्तृत हो वेग से दो नालों में से प्रगित करती है बाहिर जाती है सर्वत्र दण्डस्थ सब चक्कों को क्रमशः वेग से शिक्तचालन की भांति घुमाती है इससे २५ सहस्र लिङ्क (डिप्री) के प्रमाण से वेग हो जाता है उससे विमान एक घडी के अन्दर १०५ कोश दौडता है इस प्रकार विमान का गमन लक्ष्य करके दिशा को अभिमुख करने के लिए अब कीलें कही जाती हैं ॥ ६१-६५॥

ईशान्यादिक्मात्पीठस्याष्ट्रदिक्षु यथाक्रमम् ।
वितस्तीनां पञ्चदशोन्नतमायामतस्तथा ।। ६६ ।।
वितस्तिद्वयमानं च स्तम्भं कुर्याद् दृढं यथा ।
वितस्तिद्वयमानं च स्तम्भं कुर्याद् दृढं यथा ।
वितस्तिदशकादेकस्तम्भवत् संख्यया क्रमात् ।। ६७ ।।
सङ्गुण्य पोठदेशेथ यावत्संख्या भविष्यति ।
तावत्संख्यानुसारेग् स्तम्भान् पूर्वोक्तवद् दृढान् ।। ६८ ।।
कल्पयित्वाथ संस्थाप्य पञ्चकण्टा (ण्ठो ?) ज्वलान्वितान् ।
ग्रभ्रकेन कृतान् पश्चात् तेषामुपरि शास्त्रतः ।। ६६ ।।
यानाङ्गसर्वस्थानानि गृहकुङ्यादिकानिप ।
पूर्वोक्तरुच (६?) क व्योमयानवत् कारयेत् क्रमात् ।। ७० ।।
गृहोपयुक्तसामग्रचश्चाभ्रकादेव कारयेत् ।
ग्रन्थथा निष्फलमिति प्रवदन्ति मनीषिग्।ः ।। ७१ ।।

पीठ की ईशानी आदि आठ दिशाओं— दिशोपदिशाओं में यथाक्रम १५ बालिश्त ऊंचा लम्बा चौडा मोटा २ बालिश्त मान में टढ स्तम्भ करे १० बालिश्त का एक स्तम्भ जैसा संख्या से गुणा कर दश दश क्रम कर निर्दिष्ट कर पीठ देश में जितनी संख्या होगी उतनी संख्यानुसार स्तम्भ बना कर संस्थापित कर पांच कएट—( विद्युत के ) केन्द्र या काएटे माडफानूस ज्वाला—दोष्ति—प्रकाश से युक्त अभ्रक से बने फिर उनके ऊपर शास्त्रानुसार याताङ्गों के सर्वस्थान घर कमरे भित्ति आदि भी पूर्वोक्त रुचक—रुक्म व्योमयान की भांति क्रमशः कराबे, घर की उपयुक्त सामग्री भी अभ्रक से करावे अन्यथा निष्फल है ऐसा मनीषी कहते हैं ॥ ६६-७१॥

तदुक्तं क्रियासारे—वह कहा है क्रियासार प्रन्थ में— शारग्रावं अपञ्चिवंशत् तथैव क्ष्विङ्कासत्त्वं त्रिशतिश्चाष्टिवंशद्। गुङ्जाक्षारं टङ्कर्णं द्वादशांशं रौद्रीमूलं चाष्टभागं समग्रम्।। ७२।।

<sup>•</sup> क्षारग्राव होना ठीक हैं।

चान्द्रीपुष्पक्षारमेकांशकं च शून्यं च पश्चात् पाकगुद्धं शतांशम् । सम्पूर्येतान् कूर्ममूषामुखेथ पद्मकुण्डे स्थाप्य भस्त्रामुखेन ॥ ७३ ॥ सङ्गाल्याष्ट्रशतकक्ष्योष्णावेगात् पश्चाद् यन्त्रे पूरयेद् वेगतोथ ॥ इत्यादि ॥

शारमाव—द्वारमाव—प्रावद्वार-पत्थर का द्वार अर्थात् चूना २५ भाग, क्षित्रङ्कासत्त्व—कसीस ? ३० भाग, गुञ्जाद्वार २८ भाग, सुहागा १२ भाग, रौद्रीमूल शङ्कर जटा ८ भाग, श्वेत कण्टकारी के फूलों का द्वार १ भाग पश्चात् पाक शुद्ध शून्य—आकाश—अश्रक १०० भाग इन सब को लेकर कूर्ममूषा मुख तापयन्त्र में भर कर पद्माकार कुण्ड में रख कर भक्षामुख से ८०० दर्जे की उच्चाता के वेग से गलाकर तुरन्त यन्त्र में डाल दे ।। इत्यादि ।।

एवं कृतेऽश्रकशुद्धः सर्वकार्यक्षमो हढः।

ग्रत्यन्तमृदुलिश्चित्रवर्णोश्च सुविराजितः।। ७४।।

हषंप्रदश्च सर्वेषां प्रभवेन्नात्र संशयः।

स्तम्भकुड्यगृहादीनि एतेनैव प्रकल्पयेत्।। ७५।।

कल्पियत्वा व्योमयाने गृहाद्याश्शास्त्रतस्ततः।

व्योमयानं प्ररियतुं सर्वेदिक्षु यथोचितम्।। ७६।।

परिवर्तनावर्तनकीलकानि यथाक्रमम्।

यान।दिमध्यान्त्यभागेष्वष्टिदिक्षु यथाक्रमम्।। ७७।।

तत्तत्स्थानेषु विधिवत्स्थापयेत्सुहढं यथा।। ७६।।

इस प्रकार करने पर अश्रक शुद्ध सर्व कार्य योग्य दृढ अत्यन्त नरम अद्भुत रंगों से युक्त सम्पन्न सब का हर्षपद हो जावेगा इसमें संशय नहीं। स्तम्भ, भित्ति, घर-कमरे आदि इसी से करने चाहिए। विमान में घर आदि शास्त्र से रचकर फिर विमान को सब दिशाओं में यथोचित चलाने को घुमाने लौटाने वाली कीलों को यथाकूम विमान के आदि मध्य अन्तिम भागों में आठ दिशाओं में यथाक्रम उन उन स्थानों में विधिवत सुदृढ स्थापित करे।। ७४-७८।।

परिवर्तनावर्तनकीलकस्वरूपमुक्तं लल्लेन-पुमाने-लौटानेवाली कीलों का स्वरूप लल्ल ने

कहा है-

यानसम्प्रेषणार्थाय मार्गान्मार्गान्तरं प्रति ।
परिवर्तनावर्तनकीलकानि यथाक्रमम् ॥ ७६ ॥
सन्धारयेदष्टदिक्षु विमानस्य दृढं यथा ।
पूर्वापरविभागेन कर्तव्यं कीलकद्वयम् ॥ ८० ॥
उभयोर्मेलनं पश्चात् कुर्यात् सम्बग्दढं यथा ॥ ८१ ॥
व्योमयानं प्रेरियतुं भवेत् तेन बशोचितम् ।
सव्यापसव्यतस्सम्यग्विमानं वेगतस्स्वयम् ॥ ८२ ॥
तत्कीलकभ्रमणातो यस्माद् धावत्यहर्निशम् ।
तस्मात् परिवर्तनावर्तनकीलमितीरितम् ॥ ८३ ॥

परिवर्तनावर्तनार्थं पश्चात् तस्य यथाविधि । पीठमूले चतुर्दिक्ष्वर्धचन्द्राकारतः क्रमात् ॥ ५४ ॥ वितस्तिद्वयमायामं वितस्तिद्वयमुन्नतम् । नालं कृत्वाथ विधिवत् तन्मध्ये स्थापयेत् क्रमात् ॥ ५५॥ चतुरङ्गुलायामलोहशलाकान् मृदुलान् ततः । नालान्तरस्योभयपार्श्वयोस्संयोजयेत् ततः ॥ ५६ ॥

एक मार्ग से दूसरे मार्ग के प्रति विमान को प्रिति करने के लिये परिवर्तन आवर्तन कीलें अर्थात् घुमाने लौटाने की साधनभूत कीलों को यथाकम विमान की आठों दिशाओं में टढहूप में युक्त करे। पूर्व पश्चिम के विमान से दो कीलों को लगाना चाहिए, फिर दोनों का मेल करे उससे विमान प्रेरित हो जावेगा—चलाने योग्य हो जावेगा। दाएं वाएं विमान वेग से चले—चल पढेगा। उन कीलों के भ्रमण से जिससे दिन रात दौडता है अतः परिवर्तन आवर्तन कील कहा है। परिवर्तन आवर्तन के लिये फिर यथाविधि उसके पीठमूल में चारों दिशाओं में क्रमशः अर्धचन्द्राकार २ बालिश्त लम्बा २ बालिश्त ऊंचा विधिवत् नाल बनाकर उसके मध्य में कम से स्थापित करे, ४ अङ्गुल मृदुल—कोमल लम्बी लोहशलाकाओं को नालों के अन्दर वाले दोनों पाश्वीं में लगावे।। ७६—८६।।

वितस्त्यायामतस्तद्वद्वितस्त्युन्नतमेव कृत्वा सरलचक्रािंग तेषु सन्धारयेत् कृमात् ॥ ८७ ॥ मृद्कङ्कुरतन्त्र्याथ तेषामुपरि शास्त्रतः। संवेष्ट्येदासमन्तात् सरलं च हढं यथा ।। ८८ ।। एवं क्रमेगा विधिवच्चतुर्दिक्षु यथाक्रमम्। म्रर्धचन्द्राकारनालान् पीठस्य स्थापयेद् हढम् ॥८६॥ ततो नालस्थचका्गां भ्रमगायातिवेगतः। ग्रादिमध्यावसानेषु नालानां सप्रमागातः ॥ ६० ॥ बृहच्चकारिंग विधिवत्स्थापयेत् सृहढं यथा। नालाग्रस्थबृहच्चक्भ्मणाद् वेगतः क्रमात् ॥ ६१ ॥ नालान्तर्गतचकािंग भामयन्ति परस्परम् । तद्वेगेनाथ तत्कीलशङ्कवश्च यथाक्मम् ॥ ६२ ॥ पीठे मध्ये तथा चान्त्ये पन्थानाभिमुखं यथा। तथावृत्य स्वयं पश्चाद् यानमावर्तयिष्यति ।। ६३ ।। तस्मात् तत्पथि वेगेन विमानो धावति स्वयम् । तस्मादेतत्कीलकानि स्थापयेदिति वर्णितम् ।। १४ ।।

बालिश्तभर लम्बे बालिश्तभर ऊंचे सरलचक बनाकर उन में क्रम से कोमल काचकङ्कुवाले तार से संयुक्त करे उन चक्रों के ऊपर सब ओर सरल हटरूप में लपेटे इस प्रकार क्रम से विधिवत् यथाक्रम पीठ की चारों दिशाओं में अर्थचन्द्राकार नालों को हट स्थापित करे। फिर नालस्थ चक्रों के भ्रमण के लिये श्रातिवेग से नालों के श्रादि मध्य श्रन्त में प्रमाण से बड़े चक् विधिवत् सुदृढ स्थापित करे। नाल के श्रम भाग में स्थित बड़े चक् के भ्रमण से वेग से नाल के श्रन्दर वाले चक् परस्पर एक दूसरे को घूमाते हैं, उस वेग से वे कीलशङ्कु—कील कांटे यथाक्रम पीठ में मध्य में श्रन्त में मार्गों के सम्मुख घूमते हैं उनके साथ घूम कर स्वयं विमानयान घूम जायगा श्रतः मार्ग में वेग से विमान स्वयं दौडता है श्रतः कीलों को स्थापित करे यह वर्णित किया है।। ८७—६४।।

अथ घुटिकापञ्जरनिर्णयः—अब घुटिका पञ्जर का निर्णय करते हैं—

विज्ञिप्ति—यहां से त्रगले विषय त्रिपुरविमान से पूर्व का बहुत सा श्रन्य भाग मध्य में होना चाहिए (स्वामी ब्रह्ममुनि)



## इस्तलेख कापी संख्या २१—

(यह इस्तलेख कापी संख्या २३ है परन्तु यह भाग ( मैटर ) इस्तकापीसंख्या २१ से पूर्व का है २३, फिर २२ फिर २१ होना चाहिए। २० के पश्चात् २१ जो इस्तलेख रिजस्टर में है वह अस्तुतः २३ संख्या है उसके मध्य में बहुत भाग ( मैटर ) शेष है वह कहां है ? कुछ पता नहीं )

## त्रिपुरोथ ॥ घ० २ स० १ ॥ १

बो० वृ०

शकुनाद्यसिंहिकान्तिविमानानि यथाविधि । उक्त्वेदानीं त्रिपुरिवमानस्सम्यक् प्रचक्षते ॥१॥ ग्रस्य त्रिपुरिवमानस्यावरणानि त्रयः कमात् । एक कावरणस्यात्र पुरिमत्यभिष्ठीयते ॥२॥ पुरत्रयेण संयुक्तं विमानं त्रिपुरं विदुः । भास्करांशुसमुद्भूतशक्तचा संचोदितं भवेत् ॥३॥

शकुन विमान को आदि बना सिंहिक विमान के अन्त तक † यथाविधि कहकर अब त्रिपुर विमान कहते हैं, इस त्रिपुर विमान के क्रम से तीन आवरण हैं एक एक आवरण का नाम पुर कहा जाता है, तीन पुरों से संयुक्त होने से विमान को त्रिपुर जानने हैं, सूर्यिकरणों से प्रकट हुई शक्ति से प्रेरित होता है चलता है ॥३॥

नारायगोपि-नारायग आचार्य भी कहते हैं-

पृथिव्यप्स्वन्तरिक्षेषु स्वाङ्गभेदात् स्वभावतः ।

यस्समर्थो भवेद् गन्तुं तमाहुस्त्रिपुरं बुधाः ॥४॥

पृथिवी जलों में अन्तरित्तों में अपने अङ्गों के भेद से स्वभावततः जो जाने को—चलने को समर्थ हो उसे ज्ञानी जन त्रिपुर कहते हैं ॥४॥

भागत्रयं भवेदस्य त्रिपुरस्य यथाक्रमम् । तेषु प्रथमभागस्य सङ्खारः पृथिवीतले ॥५॥ द्वितीयभागसञ्जारो जलस्यान्तर्बहिः क्रमात् । वृतीयभागसञ्जारस्त्वन्तरिक्षे भवेत् स्वतः ॥६॥

<sup>ं</sup> सिंहिक पर्यन्त २० विमान होते हैं यहां तक का वर्णन कहां है ? ग्रम है ? ।

एकधा कीलक स्सम्यग्भागत्रयमतः क्रमात् ।
एकीकृत्य यथाशास्त्रं चोदयेद् यदि खे स्वतः ॥७॥
एकस्वरूपतस्सम्यग्विमानस्त्रिपुराभिधः ।
साङ्कोतकानुसारेगा वेगात् सम्बरित ध्रुवम् ॥६॥
पृथिव्यप्स्वन्तिरक्षेषु गमनार्थं यथाविधि ।
तिधा विभज्यते व्योमयानशास्त्रविधानतः ॥६॥
तेष्वादिमविभागस्य रचनाविधिरुच्यते ।
त्रिगोत्रेगौव लोहेन त्रिपुरं कारयेत् सुधीः ॥१०॥
ग्रन्यथा निष्फलं यातीत्याहुर्लोह्विदां वराः ।
तस्मादादौ त्रिगोत्राख्यलोहं सम्पादयेन्नरः ॥११॥

त्रिपुर विमान के यथाक्रम तीन भाग होते हैं उनमें प्रथम भाग का सक्चार पृथिवी तल पर, दूसरे भाग का गमन जल के अन्दर बाहिर कम से, तीसरे भाग का सक्चार तो आकाश में स्वतः होता है। एक साथ कीलों से सम्यक् तीनों भागों को यथाशास्त्र एक कर के—मिलाकर यदि आकाश में प्रेरित किया जावे तो एक स्वरूप हुआ त्रिपुर—विमान सक्केत करनेवाले पुर्जे से वेग से निश्चित चलता है। पृथिवी पर जलों में आकाश में जाने के लिये शास्त्र से यथाविधि तीन प्रकार से विभक्त हो जाता है। उनमें प्रथम विमान की रचनाविधि कही जाती है कि त्रिणेत्र लोहे से ही बुद्धिमान जन त्रिपुर विमान करावे, नहीं तो निष्फलता को प्राप्त हो जाता है ऐसा उत्तम लोहवेत्ता जन कहते हैं अतः आदि में त्रिणेत्रनामक लोहे को तैयार करे। । ५ — ११।।

त्रिणेत्रलोहमुकं शाकटायनेन—त्रिणेत्र लोहा कहा है शाकटायन ने— दश रोचिष्मतीलोहः कान्तमित्रोष्ट एव च। षोडशांशो वज्रमुखश्चेति भागविनिर्णयः ॥१२॥ एतद्भागानुसारेण लोहत्रयमतः परम् । मूषामुखे विनिक्षित्य तस्मिन् पश्चाद् यथाक्रमम् ॥१३॥ टङ्क्रणं पञ्च (च) तद्वत् त्रैणिकं सप्त एव च। एकादश श्रपणिको पञ्च माण्डलिकस्तथा ॥१४॥ रचकः पारदश्चैव त्रीणि त्रीणि पृथक् पृथक् । सम्यक् संयोज्य विधिवत् कुण्डे पद्ममुखे हढम् ॥१४॥ एकत्रिंशदुत्तरषट्शतकक्ष्योष्णवेगतः । त्रिमुखीभस्त्रिकात् सम्यग् गालयेदितिवेगतः ॥१६॥

१० भाग रोचिष्मतीलोहा—कान्त लोहा ?, प्रभाग कान्तमित्र लोहा—मुण्ड लोहा ?, १६ भाग वज्रमुख लोहा—तीक्ष्ण लोहा ? इस प्रकार भागानुसार तीनों लोहे मूणा बोतल के मुख में डालकर फिर उसमें सुहागा ५ भाग, त्रैणिक—उन्ने सिक उन्ने सि शल्लकी के कांटों का चार ? या त्रिण यवतृण का चार यवचार ७ भाग, श्रपणिक ? ११ भाग, माण्डलिक—मण्डल—चक्रक

सामुद्रिक नल प्रसिद्ध उसका चार या चूर्णं ? ५ भाग, रुचक-सिंजचार ३ भाग, पारा ३ भाग। इन्हें भली प्रकार मिलाकर पद्ममुख कुएड में ६३१ दर्जे की उष्णता वेग से त्रिमुखी भित्रका से वेग से गलावे ॥१२-१६॥

तद्गलितरसं पश्चाद् यन्त्रास्ये पूरयेच्छनैः । समीकृतं चेन्मृदुलं केकापिच्छसमप्रभम् ।।१७।। ग्रदाह्यमच्छेद्यं (ग्रत्रोट्यं) च भारविवर्जितम् । जलाग्निवातातपाद्यैरभेद्यं नाशर्वाजतम् ।।१८।। गुद्धं सूक्ष्मस्वरूपं च भवेल्लोहं त्रिगोत्रकम् ।।१६।। इत्यादि

इस गलाए हुए लोहरस को यन्त्रमुख में धीरे से भर दे बरावर कर देने पर मृदु मोरपुच्छ के समान श्रामा नीलाभ तथा अताप्य अच्छेद्य अत्रोट्य भाररिहत हो, जल अग्नि वायु धूप आदि से विकृत न होनेवाला नाशरिहत शुद्ध सूक्ष्मस्वरूप त्रिणेत्र लोहा हो जावे।।१७-१६।।

यथेष्टं कारयेत् पीठं त्रिगोत्रेग् यथाविधि ।
निदर्शनार्थं पीठप्रमाग्मत्र प्रचक्षते ॥२०॥
वितस्तिशतमायामं वितस्तित्रयगात्रकम् ।
वर्तुं लं कारयेत् पीठं चतुरस्रमथापि वा ॥२१॥
पीठस्य पश्चिमे भागे वितस्तीनां तु विश्वतिः ।
विहाय पश्चात् पीठे वितस्तिदशकान्तरात् ॥२२॥
कुर्यादशीतिसंख्याकान् केन्द्ररेखान् यथाक्रमम् ।
चक्रद्रौणिकसन्धानायाथ तत्तत्प्रमाग्गतः ॥२३॥
वितस्त्यशीतिदीर्धं च वितस्तित्रयविस्तृतम् ।
वितस्तिपञ्चकौन्नत्यमाकारे जलद्रोगिवत् ॥२४॥
एवं क्रमेग् कर्तव्यं जलद्रोगियंथा तथा ।
पश्चात् सन्धारयेद् द्रो (१)गीन् केन्द्ररेखास् शास्त्रतः ॥२५॥

त्रिणेत्र लोहे से यथेष्ट पीठ बनावे, यहां निदर्शनार्थ पीठप्रमाण कहते हैं। १०० बालिश्त लम्बा ३ बालिश्त मोटाई में गोल या चौकोर पीठ बनावे। पीठ के पिछले भाग में २० बालिश्त छोडकर १० बालिश्त के अन्तर पर पीठ में ६० संख्या में केन्द्ररेखाएं यथाक्रम चक्रद्रोणिक चक्रह्य हर्ण्ड पात्र——घूमने वाले पात्र जोडने के लिये प्रमाण से करे, ६० बालिश्त लम्बा ३ बालिश्त चौडा ५ बालिश्त ऊंचा आकार में जलद्रोणि की मांति क्रम से करे जलद्रोणि जैसे द्रोणियों को केन्द्र रेखाओं में लगावे।।२०-२५।।

द्रोगिनामुपरि भागे वितस्तित्रयविस्तृतम् । छिद्रं कुर्यादासमन्तात् सर्वत्र विधिवत् क्रमात् ॥२३॥ स्वान्तर्गतानि चक्राण्यूर्ध्वमाकृष्यातिवेगतः । चक्राण्यदृश्यानि यथा तथावरगतः कृमात् ॥२७॥ चक्राधोभागमाक्रम्य स्वयं स्थित्वा यथाक्रमम्।
पुनस्स्वस्थानमासाद्य भूमौ चक्रप्रसाररणम् ॥२६॥
यथा भवेत् तथा कीलकानि तेषु प्रकल्पयेत्।
चक्राणां कल्पयेत् पश्चादीषादण्डान् यथाविधि ॥२६॥
विद्युदाकुञ्चनार्थाय तेष्वाकुञ्चनकीलकान्।
प्रतिदण्डे यथाशास्त्रं मध्यकेन्द्रे नियोजयेत् ॥३०॥
सार्धद्वयवितस्त्युन्नतः वितस्त्येकगात्रकम् ।
ईषादण्डप्रमाणां स्याच्चक्रमाणां (नं?) प्रकीत्यंते ॥३१॥
वितस्तित्रयमायामं गात्रमेकवितस्तिकम् ।
षडरं वाथ सप्तारं पञ्चारं वा यथोचितम् ॥३२॥
प्रकल्प्य नेम्यां सन्धार्यं मुषीकावरणां तथा।
चक्रान्त्यभागे चतुरङ्गुलमुत्सृज्य शास्त्रतः ॥३३॥

द्रोणियों के उपरवाले भाग में ३ बालिश्त घेरे का छिद्र सर्वत्र विधि से करे, अपने अन्तर्गत चक्रों को अति वेग से उपर खींचकर श्रदृश्य चक्रों को जैसे तैसे आवरण से क्रमशः चक्रों के नीचले भाग को आक्रमित कर स्वयं यथाक्रम स्थित होकर पुनः अपने स्थान को प्राप्त हो भूमि में चक्रप्रमाण करना जैसे हो कीलों को उनमें लगावे । पश्चात् चक्रों के ईषाद्ग्ड—बम—चूल द्ग्डों को यथाविधि विद्युत् के आकर्षणार्थ उनमें आकर्षण कीलें प्रतिद्ग्ड में यथाशास्त्र मध्य केन्द्र में लगावे अटाई बालिश्त मोटा ईषाद्ग्ड का माप होना चाहिए। चक्र का माप कहा जाता है १ बालिश्त मोटा ६ अरेवाला या ७ अरेवाला पांच अरेवाला या यथोचित बनाकर नेमि में लगाकर मुषीका १ का आवरण तथा चक्र के अन्तिम भाग में ४ अंगुल छोड़कर शास्त्र से—॥२६–३३॥

रन्ध्रमन्तः प्रकर्तव्यं काचावरणतः क्रमात्। एवं सर्वत्र चक्राणां कारयेद् वर्तुं लं यथा ॥३४॥ चक्रद्रोण्यन्तरे चक्राण्येतानि द्वादश क्रमात्। सन्धारयेद् यथेष्टं वा षट् चतुश्चाष्ट एव च ॥३४॥ सोमकान्ताख्यलोहस्य तन्त्रीश्शक्तचपकर्षणे। चक्रान्तस्थितरन्ध्रोषु सन्धारयेत् पृथक् पृथक् ॥३६॥ एकं कचक्रमध्येथ विद्युदाधातकीलकान् । संयोजयेत् ततस्तेषु छिद्रप्रसारणकीलकान् ॥३७॥ सन्धाय तच्चालनार्थं चक्रकीलमतः परम्। स्थापयेत् तस्योध्वंभागे यथा स्वाभिमुखं भवेत् ॥३६॥ साङ्के तकानुसारेण क्रमाच्चक्राणि चालयेत्। सर्वेषां चक्रद्रोगिनामुपरिष्ठान्तरे कृमात् ॥३६॥ सन्धारयेत् सोमकान्ततन्त्रीद्वयमतः परम् । पूर्वपश्चिमदेशेथ चकृाणां सन्धिकीलके ॥४०॥

काचावरण से इस प्रकार सब चक्कों का अन्दर गोल छिद्र करना चाहिए । चक्रद्रोणियों के अन्दर ये १२ चक्र क्रम से लगावे या यथेष्ठ ६, ४, या ८, सोमकान्त लोह १-ताम्बा १ की तारों को शक्ति के खींचने में चक्कों के अन्त में स्थित छिद्रों में पृथक पृथक्
लगादे एक एक चक्र के मध्य विद्युत् को ठोकर देने वाली प्रेरित करने वाली कीलों को
लगावे फिर उनमें दिशाप्रसारण कीलों को लगाकर उनके चलाने को चक्रकील उसके ऊर्ध्व
भाग में अपने सामने स्थापित करे संकेतप्रेरक साधन के अनुसार चक्कों को चलाने सब
चक्रद्रोणियों के उत्तर अन्दर सोमकान्त लोह---ताम्बा १ की दो तार पूर्वपश्चिम स्थानों में और
चक्कों के सन्धिकीलों में लगावे ॥३४-४०॥

स्रासिन्धकीलमारभ्य तन्त्र्यन्तं सर्वतः कृमात् ।
विद्युच्छक्तचाकर्षगार्थं शलाकान् सिन्नयोजयेत् ॥४१॥
सर्वचक्द्रोण्यूर्ध्वभागेष्विप (च) यथाकृमम् ।
तन्त्रचन्तर्गतशिक्तं तच्छलाकं रपकृष्य च ॥४२॥
चोदयेत् सर्वचकृग्गामुपिरष्टाद् यथाविधि ।
चकृष्धोभागदेशेथ चकृग्न्तर्गतं तन्त्रिभः ॥४३॥
चोदयेद् वेगतश्शिक्तं तत्तत्कीलकचालनात् ।
पर्वतारोहगो तिर्यगमनादौ विशेषतः ॥६४॥
चकृथ्विधःप्रदेशस्थशिक्तवेगप्रचोदनात् ।
विमानो याति वेगेन शक्तचाकुञ्चनतः कृमात् ॥४४॥

सन्धिकील से लेकर तार के अन्त तक सब ओर क्रम से विद्युत् शक्ति के आकर्षणार्थ शलाकाओं को लगावे सब द्रोणीचक्रों के ऊपर भागों में भी यथाक्रम तारों के अन्तर्गत शक्ति को उसकी शलाकाओं से खींच कर सब चक्रों के ऊपर यथाविधि प्रेरित करें चक्रों के नीचले भाग में चक्रों के अन्तर्गत तारों से वेग से शक्ति को कील चला कर प्रेरित करें विशेषतः पर्वत पर चढने तिरक्षे चलने आदि में चक्रों के अपर नीचे देश में स्थित शक्ति के वेग की प्रेरणा से विमान वेग से शक्ति के खींचने से क्रमशः जाता है गित करता है।। ४१-४५॥

चक्रोध्वंशक्त्याकर्ष्णेनाधश्शक्तिप्रसारणात् ।
यथा यथा प्रगन्तन्यं गच्छत्येव तथा स्वतः ॥ ४६ ॥
तिर्यञ्चनादौ चक्राणां पुरस्ताचक्रकीलकान् ।
सन्धारयेद् यथाशास्त्रं सुदृढं सरलं यथा ॥ ४७ ॥
वेगप्रचोदने सूक्ष्मकीलकद्वयमप्यथ ।
सङ्केतकीलचक्रस्योभयपाद्वे दृढं यथा ॥ ४८ ॥

सन्धारयेत् तेन शक्तिर्यावद्वेगमपेक्षितम् । तावत्प्रमाणवेगेन विमानो गन्तुमर्हति ॥ ४६ ॥ तत्कीलकशलाकस्थचक्रपट्टिकयोः क्रमात् । स्रमुलोमविलोमाभ्यां शक्तिमार्गमुखान्तरे ॥ ५० ॥

चक्रों की उपिर शक्ति के आकर्षण से नीचे वाली शक्ति के चालू करने से जैसे जैसे स्वतः गन्तव्य पर जाता ही है, चक्रों की तिरच्छी आदि गित में सामने की चक्रकीलों को सरल सुदृढ यथाशास्त्र युक्त करे, वेग से प्रेरित करने में दोनों सूक्ष्म कीलों को भी सङ्केत कील वाले चक्र के दोनों पाश्वों में लगावे इससे जितने वेग की शक्ति आवश्यक होगी उतने प्रमाण से विमान चल सकता है उन कीलों की शलाकाओं में स्थित दो चक्रादृकाओं में क्रम से अनुलोम विलोम द्वारा शक्तिमार्ग के मुख के अन्दर—॥ ४६-५०॥

तत्तत्कालानुसारेण कीलकद्वयचालनात् ।
न्यूनाधिक्यस्थितिश्वाक्ततेर्यथाकामं भवेत् क्रमात् ॥ ५१ ॥
तथैव तिर्यग्गमनादौ विमानस्य शास्त्रतः ।
शक्तिप्रसारणमुखबन्धनकीलकं ततः ॥ ५२ ॥
सन्धारयेत् तेन शक्तिस्तर्यग्गमनमेधते ।
विमानस्य गतिस्तेन तिर्यग्भविति हि ध्रुवम् ॥ ५३ ॥
तत्कीलकस्यानुलोमभ्रामणात् पूर्ववत्स्वतः ।
विद्युत्प्रसारणमुखबन्धनस्यापकर्षणात् ॥ ५४ ॥
भवेत् पश्चाद् यथापूर्वं सरलाद् गमनं यथा ।
विद्युदाकर्षणार्थाय शक्तिस्थानान्तरात् तथा ॥ ५५ ॥

उस उस कालानुसार दो कीलों के चलाने से शक्ति की न्यून या अधिक स्थिति जैसी अभीष्ट हो वैसी कूम से हो जावे, ऐसे ही विमान की तिरछी गित आदि में शास्त्र से शिक्त के प्रसारण —छोड़ने और मुख बान्धने की कील को लगावे इससे शक्ति तिरछी गित को प्राप्त होती है निश्चय विमान की तिर्यक् —ितरछी गित हो जाती है उस कील के अनुलोम प्रमाण से पूर्व की भांति स्वतः विद्युत् के चाल् करने मुख बान्धने के साधन के खींचने से यथापूर्व सरल गमन होवे, विद्युत् आकर्षणार्थ शक्ति-स्थानों में से—।। प्रश्-प्रम् ।।

सन्धारयेद् यथाशास्त्रं नालमेकं सचककम् ।
तन्त्रीद्वयसमाविष्टं पीठमूलान्तरे क्रमात् ॥ ५६ ॥
संस्थापयेत् पञ्चमुखचक्रकीलमुखान्तरात् ।
तत्कीलमध्यस्थतन्त्रीद्वयमतः परम् (तथा) ॥ ५७ ॥
सम्मेलयेच्चक्रोध्वधिरस्स्थतन्त्रचोर्यथाविधि ।
यथा प्रमागातश्शक्तिमेतत्तन्त्रीमुखान्तरात् ॥ ५८ ॥

समाकृष्याथ विधिवच्चक्रोध्विधः प्रदेशके । सञ्चोदयेद् यथाकामं काचकुप्पिकमध्यतः ॥ ५६ ॥ तेन वेगात् प्रचलनं चक्राणां प्रभवेत् क्रमात् । पश्चाद् विमानगमनं भवेत् सांकेततस्स्वयम् ॥ ६० ॥

यथाशास्त्र चक्र्सिहत एक पीठ मूल के अन्दर नाल लगावे जो कि दो तारों से युक्त हो, पांच-मुख चक्रों के कीलमुखों के अन्दर से उन कीलों के मध्यित्यत दो तार संस्थापित करे चक्र के ऊपर नीचे स्थित दो तारों को यथाविधि मिलावे यथा प्रमाण शक्ति इन तारों के मुख से खींच कर विधिवत् चक्रों के ऊपर नीचे प्रदेश में यथेष्ठ प्रेरित करे काचकुष्पी में से इससे वेग से चक्रों का चलना क्रमशः हो जावे पश्चात् सङ्केत साधन से स्वयं विमान का चलना हो जावे।। प्रद-६०।।

पश्चादावरणं कुर्याच्वक्द्रोण्युपरिक्मात्। पीठावृत्तप्रदेशस्थद्रोणीरेखा द्वयान्तरे।। ६१।। एकैकस्तम्भवत् सर्वद्रोणीसन्धिषु शास्त्रतः। स्तम्भप्रतिष्ठां कृत्वाथ तेषामुपर्यथाक्मम्।। ६२।। शोधिताभ्रकसामग्रीसहायेन हढं यथा। कुर्यादावरणं शिल्पशास्त्रमार्गानुसारतः।। ६३।।

पश्चात् चक् द्रोणी के ऊपर क्रम से आवरण करे, पीठ के आवृत्त प्रदेश में स्थित दो द्रोणियों के रेखामध्य एक एक स्तम्भ की भांति सब द्रोणी सन्धियों में शास्त्रानुसार स्तम्भप्रतिष्ठा करके अनन्तर उनके ऊपर यथाक्रम शोधित अञ्चक सामग्री की सहायता से शिल्पशास्त्रमार्गानुसार हुढ आवरण करे।। ६१-६३।।

## शुद्धाम्बरात्तद्धि ॥ श्र० २, स्०२ ॥ १ बो० वृ०

विमानरचना गुद्धव्योमेनैव प्रकल्पयेत् । ग्रन्यथा निष्फलं यातीत्युक्तं सूत्रे यथाविधि ॥ ६४ ॥ प्रसिद्धिद्योतनार्थाय हिकारः परिकीर्तितः । तस्माद् यानोम्बरेगौव कर्तव्यमिति निर्गितम् ॥ ६५ ॥

विमान की रचना शुद्ध श्रश्नक से ही करनी चाहिये अन्यथा निष्फलता को प्राप्त होता है ऐसा सूत्र में कहा है प्रसिद्धि चोतनार्थ हि राब्द कहा गया है अतः विमान अश्रक से ही करना चाहिये यह निर्णय किया है।। ६४-६५।।

अश्रकतत्त्रणमुक्तं धातुसर्वस्वे—अश्रक तत्त्रण कहा है धातुसर्वस्व में—
वत्वार्यश्रकजाातिस्स्याद् ब्रह्मक्षत्रादिभेदतः ॥ ६६॥
स्वेताश्रको ब्रह्मजातिः क्षत्रियो रक्तवर्णकः ।
पीताश्रको वैश्यजातिः कृष्णश्रुद्धाश्रको भवेत् ॥ ६७॥

ब्रह्माश्रकप्रभेदास्तु भवेत् षोडशधा कृमात्। रक्ताश्रको द्वादशप्रभेदेन सुविराजितः।। ६८।। वैश्यजातिस्सप्तधा स्याच्छूद्रः पञ्चदश कृमात्। स्राहत्य पञ्चाशद् भेदांश्शून्यस्याहुर्मनीषिएाः।। ६९॥

ब्राह्मण चित्रय ब्रादि भेद से ब्राध्रक की चार जाति हैं। श्वेत ब्राध्रक ब्राह्मण, रक्त ब्राध्रक चित्रय, पीत ब्राध्रक वैश्य ब्रोर कृष्ण ब्राध्रक शूद्र है। ब्राह्मण ब्राध्रक के १६ भेद हैं चित्रय ब्राध्रक के १२ भेद वैश्य ब्राध्रक के ७ भेद ब्रीर शूद्र ब्राध्रक १५ भेद का है। इस प्रकार मिलाकर ५० भेद ब्राध्रक के मनीषी जनों ने कहे हैं। ६६--६९॥

उक्तं हि शौनकीये -- शौनकीय सूत्र में कहा ही है-

स्रथाम्बरस्वरूपं व्याख्यास्यामोस्य चत्वारो वर्णा ब्रह्मक्षत्रियवैश्यगूद्रभेदात् । तेषां प्रभेदाः पञ्चाशत् तत्र ब्रह्मजातिष्षोडश क्षत्रियजातिर्द्वाद्य वैश्य-जातिस्सप्त शूद्रजातिः पञ्चदशाहत्य षञ्चाशत् तेषां नामान्यनुकृमिष्यामः । ब्रह्माम्बरस्य रव्यम्बरभ्राजकरोचिष्मकपुण्डरीकविरञ्चिकवज्रगर्भकोशाम्बर-सौवर्चलसोमकामृतनेत्रशैत्यमुखकुरन्दरुद्वास्यपञ्चोदरुरुक्मगर्भाश्चेति षोडश नामानि भवन्ति । ग्रथ शुण्डीरकशाम्बररेखास्यौदुम्बरभद्रकपञ्चास्यांशुमुखरुक्तनेत्रमण्णिगर्भकरोहिणकसोमांशककौर्मिकश्चेति द्वादश रक्ताभ्रकनामानि भवन्ति । वैश्याभ्रकस्य कृष्णमुखश्यामरेखगरलकोशपञ्चधाराम्बरीषकमण्णिगर्भकृौञ्चास्य इति सप्त नामधेयानि भवन्तीति । ग्रथ शूद्रस्य गोमुखकन्दुरकशौण्डकमुग्धास्यविषगर्भमण्डूकतैलगर्भरेखास्यपार्वणिकराकांशुकप्राणदद्वौणिक-रक्तबन्यकरसग्राहकव्रणहारिकश्चेति पञ्चदशनामधेयानि भवन्तीति ।। ७० ।।

अव अभ्रक के स्वरूप का आख्यान करेंगे। इसके चार वर्ण ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य, शूद्र भेद से उनके ५० प्रकार होते हैं उनमें ब्राह्मण १६ चित्रय १२ वैश्य ७ और शूद्र १५ हैं मिला कर ५० हैं, उनके नामों को कहेंगे। ब्राह्मण अभ्रक के रिव. अम्बर, भ्राजक, रोचिष्मक, पुण्डरीक, विरिक्षिक, वज्रगर्भ, कोशाम्बर, सौवर्चल, सोमक, अमृतनेत्र, शैत्यमुख, कुरन्द, रुद्रास्य, पञ्चोद्रर, रुक्मगर्भ ये १६ नाम होते हैं। और शुण्डीरक, शम्बर, रेखास्य, औदुम्बर, भद्रक, पञ्चास्य, अंशुमुख, रक्तनेत्र, मिणगर्भ, रोहणिक, सोमांशक, कौर्मिक ये रक्ताभ्रक—चित्रय अभ्रक के नाम हैं। वैश्य अभ्रक के कृष्णमुख, श्यामरेख, गरलकोश, पञ्चधार, अम्बरीषक, मिणगर्भ, कौद्धास्य ये ७ नाम होते हैं। और शूद्र अभ्रक के गोमुख, कन्दुरक, शौण्डिक, मुग्धास्य, विषगर्भ, मण्डूक, तैलगर्भ, रेखास्य, पार्वणिक, शकांशुक, प्राण्द, द्रौणिक, रक्तवन्धक, रसप्राहक, व्रणहारिक ये १५ नाम होते हैं। ७०।।

पुण्डरीको रोहण्गिकः पञ्चधारश्च द्रौिण्गिकः । चातुर्वर्ण्यक्रमात् तेषु व्योमयानिक्र्यार्हकाः ॥ ७१ ॥ चत्वार्येते विशेषेण यानसामग्रचकर्मणि । शास्त्रज्ञैः बहुधा प्रोक्तास्सम्यक् श्रेष्ठतमा इति ॥७२ ॥ तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन यानमेतैः प्रकल्पयेत् । पूर्वोक्ताभ्रकमादाय यानसामग्रचकर्मिए।। ७३ ।। भ्रादी संशोधयेत् सप्तदिनं शास्त्रविधानतः ।

अश्रक के चारों वर्णों में क्रमसे पुण्डरीक, रोहणिक, पद्मधार, द्रौणिक ये चार अश्रक विमानकिया के योग्य हैं, ये चारों विशेषरूप से विमानसामग्री के कार्य में शास्त्रज्ञों ने बहुधा श्रेष्ठ कहे हैं।
अतः सर्व प्रयत्न से इनसे ही विमान कार्य करे, पूर्वोक्त अश्रक लेकर यानसामग्री कर्म में प्रथम ७ दिन
तक शोधन करे ॥७१--७३॥

शोधनाक्रममुकं संस्काररत्नाकरे—शोधनाक्रम संस्काररत्नाकर में कहा है —
स्कन्धारको शारिएाकश्च पिञ्जुली वराटिका टङ्करणकाकजिङ्कका शैवालिनी
रीद्रिकक्षारसारदीवारिकोशम्बररञ्जकं च । एतान् समाहत्य पृथक् पृथक्
क्रमात् सम्पूरयेद् द्रावरणयन्त्रकास्ये ॥ ७४ ॥
पृथक् पृथग्द्रावकमाहरेच्छनैः पश्चाद् घटे काचमये प्रपूरयेत् ॥ ७४ ॥
॥ इत्यादि ॥

स्कन्धारक—स्कन्धा—र—शालपणी में रहनेवाला चार या स्कन्ध—स्नरक=स्वरकस्कन्ध=िक्तिपापडे का स्कन्ध लकडी ? शारिणक—शरणा—जयन्ती (जैंत ) का चार या प्रसारणी गन्धप्रसारणी का तैल?, पिञ्जुली—पिञ्जर=हरिताल ?, कौडी, सुहागा, काकजङ्का—गुञ्जा ?, शैवालिनी—काई ?, रौद्रिक —स्द्रजटा, चार, सार—यवचार, दौवारिक ?, शम्बर—लोध, रञ्जक—कवीला । इनको पृथक् पृथक् लेकर द्रावक यन्त्र मुख में डाल दे पृथक् पृथक् द्रावक धीरे धीरे ले के वाच के घड़े में भर दे ।।७४-५५।।

एतेष्वेकैकजातीयद्रावकेण यथाविधि ।

ग्रम्बरं शोधयेत् तस्मात् तद्विधिः परिचक्षते ।। ७६ ।।

चूर्णयित्वाऽभूकं सम्यक् स्कन्धारद्रावकेन्यसेत् ।

पाचनायन्त्रकोशेथ पूरयेत् तद्रसं पुनः ।। ७७ ।।

त्रिदिनं पाचयेदग्नौ विद्युता त्रिदिनं पचेत् ।

समाहृत्याथ विधिवत् कांस्यपात्रे पुनर्यंसेत् ।। ७८ ।।

तस्मिन् शारिणकद्रावं सम्मेल्याथ दिनत्रयम् ।

ग्रातपे विन्यसेत् पश्चात् पिञ्जुलीद्रावकं तथा ।। ७६ ।।

सम्पूर्य भूपुटे पञ्च दिनानि स्थापयेत् ततः ।

समुद्धृत्य पुनः कांस्यपात्रे संस्थाप्य शास्त्रतः ।। ८० ।।

इन में एक एक जातीय द्रावक से यथाविधि अश्रक को शोधे अतः उसकी विधि कहते हैं। अश्रक को भनी प्रकार बारीक पीस कर भनी प्रकार स्कन्धार द्रावक—शालपर्णी के या पित्तपापड़े के द्राव में डाल दे, पाचनायन्त्रकोश में फिर उस रस को भर दे अग्नि में तीन दिन तक प्रकावे विद्युत् से तीन दिन प्रकावे विधिवत् कांसे पात्र में फिर छोड दे उस में शारिणिक द्राव-जयन्ती का द्राव

मिला कर तीन दिन तक धूप में रखे पश्चात् विञ्जुली द्रावक भर कर भूपुट में — भूमि में छिपावे प दिन स्थापित करे फिर निकाल कर कांसे के पात्र में शास्त्रानुसार स्थापित करके—॥७६-८०॥

वराटिकाद्रावकं च पूरियत्वा यथाविधि।
पाचयेद् भूधरे यन्त्रे दिनमेकमतः परम् ॥ ५१॥
समुद्धृत्य पुनः कांस्यपात्रे निक्षिप्य सर्षपैः।
सम्मेल्य टङ्करणद्रावकः तिस्मिन् सम्प्रपूरयेत्॥ ५२॥
पश्चादर्जु नवृक्षस्य काष्ठान् सन्दाह्य यत्नतः।
खिदराङ्गारमध्ये (तु) स्थापयेत् त्रिदिनं ततः॥ ५३॥
पूर्ववत् पुनरादाय कांस्यपात्रमतः परम्।
सम्पूरयेद् द्रावकाकजिङ्क्षकायाः प्रमारातः॥ ५४॥
चतुर्दश्यां तथा पौर्णमास्यां चैव यथाकमम्।
राकामध्ये न्यसेद् रात्रिद्वयः पश्चात् समाहरेत्॥ ५४॥

कौडी का द्राव भर कर यथाविधि १ दिन तक भूधर—भूमि के खड्डे यन्त्र में पकावे, पुनः कांसे के पात्र में डाल कर सरसों से मिला कर सुहागाद्रावक उसमें डाल दे पश्चात् अर्जुन वृत्त के काष्ट्रों को जला कर यहन से खैर के अङ्गारों के मध्य में ३ दिन स्थापित करे पुनः कांस्यपात्र को लेकर काकजिङ्का के द्रावक से भर कर चतुर्दशी में या पौर्णमासी में यथाक्रम राका-पौर्णमासी और प्रतिपदा दो रात्रि तक रखे पश्चात् ले ले। प्रश्—प्रश्ना

पुनस्तत्पात्रमानीय संग्राह्याभृकमुत्तमम् ।
सम्यक् संक्षालयेदुष्णावारिणा तदनन्तरम् ॥ ५६ ॥
कांस्यपात्रे पुनः क्षिप्त्वा नीवारं मेलयेत् क्रमात् ।
पश्चाच्छैवालिनीद्रावकं तस्मिन् पूरयेत् ततः ॥ ५७ ॥
संन्यसेन्मृत्स्निकामध्ये दिनषट्कमतः परम् ।
संगृह्य पूर्ववत् सम्यक् प्रक्षात्य तदनन्तरम् ॥ ५८ ॥
कांस्यपात्रे विनिक्षिप्य रौद्रिकद्रावकं क्रमात् ।
सम्पूर्यं विधिवत् कुण्डे शुष्कगोमयिण्डकैः ॥ ५६ ॥
पुटं दद्याद् वितस्तीनां चतुष्षष्टिप्रमागातः ।
ततोभृकं समाहृत्य तिलतैले विनिक्षिपेत् ॥ ६० ॥

फिर उस पात्र को लाकर उत्तम अश्रक निकाल कर अनन्तर भली प्रकार गरम जल से प्रचाल ले —धो ले पुन: कांसे के पात्र में डाल कर नीवार—नीवार नाम का धान ?, मिलावे पश्चात् शैवालिनीद्राव उस में भर दे फिर छः दिन सौराष्ट्र मृत्तिका या प्रशस्त मृत्तिका में डाले फिर पूर्व की भांति लेकर धो कर कांसे के पात्र में डाल कर क्रम से रौद्रिक द्राव में बड़े कुएड में विधिवत् भर कर सूखे गोमय उपलों से ६४ बालिश्त का पुट देवे । फिर अश्रक को लेकर तिलों के तैल में डाल दे ॥ ५५ —६०॥

न्यसेत् सार्घदिनं तिस्मन् पश्चात् संगृह्य चातपे ।
उदयास्तपर्यन्तं सन्ताप्याथ यथाविधि ॥६१॥
प्रक्षात्य कांस्यपात्रेथ प्रक्षिपेच्छुद्धमभ्रकम् ।
क्षारसारद्रावकं च धत्त्रीबीजिमिश्रितम् ॥६२॥
सम्पूर्य कुण्डलीपत्रराशिमध्ये यथाविधि ।
विनिक्षिप्य पचेत् पश्चात् पुनस्गंगृह्य शास्त्रतः ॥६३॥
पूर्वपात्रे विनिक्षिप्य न्यसेद् दौवारिकद्रवम् ।
तुषाराङ्गारतस्सम्यक् पाचियत्वा दिनं ततः ॥६४॥
यदभ्कं समाहृत्य कांस्यपात्रे निधाय हि ।
शम्बरद्रावकं तस्मन् सम्पूर्यं त्रिदिनं ततः ॥६४॥

डेढ दिन उसमें पड़ा रहने दे पश्चात् लेकर धूप में उदय से ऋस्तपर्यन्त यथाविधि तपाकर धोकर कांसे के पात्र में शुद्ध अश्रक को डाल दे धतूरे के बीज से मिश्रित चारसार दावक को कुण्डलीपत्र गिलो के पत्तों के ढेर में दबाकर डालकर पकावे फिर लेकर पूर्वपात्र में डालकर दौवारिक द्रव? डाल दे, तुषोंवाले अङ्गारों से दिनभर पकाकर उस अश्रक को लेकर कांसे के पात्र में रखकर शम्बरद्रावक को उसमें भरकर तीन दिन - ६० - ६५॥

चतुरेकांशकर्प् रमभूके सिन्नवेशयेत् ।
पश्चान्मन्थानयन्त्रस्य क्षिप्त्वा कोशमुखान्तरे ॥६६॥
मथनं कारयेदेकदिनं सम्यग्यथाविधि ।
तदभूकं समाहृत्य पाचियत्वोष्णावारिगा ॥६७॥
सिहास्यवज्रमूषायां पूरियत्वा तथैव हि ।
विन्यसेद् रञ्जकद्वावं टङ्क्रगां त्रिपलं तथा ॥६६॥
पलत्रयं शिलाक्षारं पलमेकं तु सूरणम् ।
कंगोटकं पश्चपलं वृषलं पलसप्तकम् ॥६६॥
कूर्मटङ्करणकं चाष्टपलं रौहिगाकं दश ।
शम्बरं विंशतिपलं मुचुकुन्दं पलत्रयम् ॥१००॥

चतुर्थं अश्रक में कांशकपूर डाल दे परचात् मन्थान यन्त्र के कोशमुख में डालकर एक दिन भली प्रकार मन्थन करे, उस अश्रक को लेकर गरम जल से पकाकर सिंहास्य वज्रमूषा में भरकर रञ्जक-द्रावक भरे सुद्दागा ३ पल (१२ तोला) शिला चार—चूना ३ पल (१२ तोला) सूरण—शूरणकन्द १ पल (४ तोला), कङ्गोटक ?-शीतल चीनी ? ४ पल (२० तोला), वृषल—गृञ्जन—गाजर शलजम ७ पल कूर्म ? टङ्कण सुद्दागा = पल रौहिणक—लाल चन्दन १० पल शम्बर २० पल, मुचुकुन्द-मुचुकुन्दनामक फूल का वृच्च है उसके फूल मूल ३ पल—॥ ६६-१००॥

एतान् संशोध्य विधिवत् तस्मिन् सम्पूर्यं मानतः ।
कुण्डे सिंहमुखे स्थाप्य इङ्गालान् परिपूर्याथ ॥ १०१ ॥
पञ्चास्यक्रमंभस्त्रेण् गालयेदतिवेगतः ।
यथाष्टशतकक्ष्योष्णवेगस्स्याद् गालने तथा ॥ १०२ ॥
सम्यक् सङ्गाल्य विधिवद् यन्त्रास्ये तद्रसं न्यसेत् ।
एवंकृतेत्यन्तशुद्धं वैदूर्यसमवर्चसम् ॥ १०३ ॥
ग्रत्यन्तलघुमच्छेद्यमदाह्यं नाशविजतम् ।
भवेच्छुद्धाभ्रकं तेन विमानं कारयेद् हृदम् ॥ १०४ ॥ इत्यादि ॥

—हनको विधिवत् शोधकर उसमें माप से भर कर सिंहमुख कुण्ड में रखकर अंगारों को भरकर पांच मुखवाली कूर्मभस्त्रा से अतिवेग से गलावे जिससे गलाने में ५०० दर्जे की उष्णता का वेग हो भली प्रकार गलाकर यन्त्र के मुख में उस रस-विंघले द्रव को रख दे। ऐसा करने पर अत्यन्त शुद्ध वैदूर्णमण् के समान तेजवाला अत्यन्त हल्का अच्छेच अदाह्य नाशरहित हो शुद्ध अभ्रक है उस से विमान करावे।। १०१—१०४।।

एवमभ्रकसंगुद्धिकममुक्तवा यथाविधि ।
इदानीं यानसामग्रचस्सङ्ग्रहेगा प्रचक्षते ।। १०५ ।।
वितस्तिद्वयगात्रांश्च वितस्तित्रयमुन्नतान् ।
नानाचित्रसमायुक्तान् नानावर्गौविराजितान् ।। १०६ ।।
इदानशीतिसंख्याकान् स्तम्भानादौ प्रकल्पयेत् ।
एकैकस्तम्भमादाय पूर्वोक्तद्वौणिसन्धिषु ।। १०७ ।।
सर्वत्र स्थापयेत् पश्चात् कीलकैस्सुदृढं यथा ।
द्रोगीप्रमाग्गमौन्नत्यान्वितस्तिदशविस्तृतान् ।।१०८ ।।
पट्टिकान् कल्पयित्वाथ स्तम्भानामुपरि क्रमात् ।
समाच्छाद्याथ सर्वत्रावृत्तशंकुभिरेव हि ।। १०६ ।।
बध्नीयात् सुदृढं सम्यग् द्विमुखीकीलकैस्तथा ।
बध्नीयात् सुदृढं सम्यग् द्विमुखीकीलकैस्तथा ।

इस प्रकार अन्नक से शुद्धिक्रम को यथाविथि कह कर इस समय यानसामग्री संच्लेप से कहते हैं, र बालिश्त मोटे ३ बालिश्त ऊ चे भिन्न भिन्न चित्रों से युक्त नाना रंगों से विराजित हट =० संख्या स्तम्भ आदि में बनाने चाहिएं, एक एक स्तम्भ को लेकर पूर्व कही द्रोणिसिन्धियों में सब जगह स्थापित कर दे, पश्चात् कीलों से सुदृढ बना दे। द्रोणि का प्रमाण १० बालिश्त लम्बी पट्टिकाएं बना कर स्तम्भों के अपर ढक कर सर्वत्र घूमनेवाले शंकुओं से बान्ध दे तथा मुख वाली कीलों से भी बान्धे उन आवरण पट्टिकाओं को भी यथाविधि बान्धे ॥ १०५-११०॥

यन्त्रुपवेशनार्थं सामग्रीसंस्थापनाय च । यथा सङ्कल्पितं कर्त्रा तथैव विधिवत् क्रमात् । १११ ॥ कुर्याच्चित्रविचित्राणि गृहाण्यस्मिन् दृढानि हि ।
यथा दृश्यं परेषां स्यात् तथावरणकीलकैः ।। ११२ ।।
कवाटान् स्थापयेत् तद्वद् वातायनमुखानिष ।
सर्वत्र गृहमध्येष्टदिक्षु शास्त्रानुसारतः ।। ११३ ।।
कीलसञ्जालनेनागु गृहसम्भ्रमणां यथा ।
भवेत् तथावृत्तचक्कीलकान् स्थापयेत् कृमात् ।। ११४ ।।
प्रसारणितरोधानं चकृाणां प्रभवेद् यथा ।
तथा कीलसन्धानं कृत्वा पश्चाद् यथाकृमम् ।। ११४ ।।

चालक यात्रियों के बैठने के द्रार्थ और सामग्री रखने के लिए, जैसे कर्ता ने सङ्कल्पित किया वैसे ही विधिवत कम से चित्र विचित्र घर इसमें स्थिर करे, जैसे दूसरों का दृश्य सामने श्रा जावे ऐसे श्रावरण कीलों से किवाड लगावे खिडकियों के मुख भी सर्वत्र घर के मध्य आठ दिशाओं में शास्त्रानुसार कील चलाने से शीघ्र घर का श्रमण जिससे हो जावे वैसे घूमने वाले चक्रों की कीलें लगावे प्रसारण-खोलने और तिरोधान-बन्द होना चक्रों का हो जावे ऐसे कील को सन्धान करके यथाक्रम-॥१११-११५॥

चकृाणि स्थापयेद् द्रोणीद्वयमध्यस्थसन्धिषु ।
सम्पूरणाकर्षणार्थं तथा सञ्चोदनाय हि ॥ ११६ ॥
वाताकर्षणानालानि सचकृाणि तथैव हि ।
भिन्निकामुखयुक्तानि विस्तृतास्यान्यथाकृमम् ॥ ११७ ॥
विश्वद्विहाय सन्धिद्वयकेन्द्राण्यथाविधि ।
संस्थापयेत् ततस्तन्मुखपुरोभागतो मृदु ॥ ११८ ॥
पुरोवाताघातचकृण्यिष सर्वत्र कीलकैः ।
प्रधःप्रसारणे वायुं तद्वदूर्ध्वप्रचोदने ॥ ११६ ॥
द्विमुखीनालचक्राणि यानावृत्तप्रदेशके ।
जिश्वद्वितस्त्यन्तरायं कृत्वा शास्त्रप्रमाणतः ॥ १२० ॥

दो द्रोणियों की मध्यस्थ सन्धियों में सम्पूरण और आकर्षण के अर्थ तथा प्ररेणा देने के लिए चक्रसहित वाताकर्षण नाल भस्त्रामुख दो सन्धियों के केन्द्र २० विस्तार में छोड कर उनके मुख के सामने भाग संस्थापित करे। सामने के वायु को आधात देने वाले चक्रों सर्वत्र कीलों से वायु को नीचे लाने अपर प्रेरित करने में दो मुख वाले नाल चक्रों को विमान के घिरे या घूमने वाले प्रदेश में ३० बालिश्त अन्तर छोड कर शास्त्र प्रमाण से—।। ११६-१२०।।

सर्वत्र स्थापयेत् पश्चाद् यानाधोभागदेशके । वेग्गीतन्त्रीसमायुक्तानयःपिण्डान् यथाक्रमम् ॥ १२१ ॥ विमानाकाशगमनकाले संयोजितुं कृमात् । ग्रष्टिदक्षु तथा मध्ये कीलकान् नव कल्पयेत् ॥ १२२ ॥ वितस्तिसप्तकौन्नत्यं प्रथमावरएां हढम् ।
कल्पियत्वाथ विधिवद् यावदावरएां भवेत् ॥ १२३ ॥
तावत्सर्वत्र सुहढान् निलकाकीलान् (?) वरान् ।
ग्रह्णार्थं मध्ययानपीठस्य सुहढं यथा ॥ १२४ ॥
कृत्वा वितस्तिदशकान्तरं सर्वत्र शास्त्रतः ।
विशद्धितस्त्यन्तरायामं मध्यदेशे तथैव हि ॥ १२४ ॥

सर्वत्र विमान के नीचले भाग वाले देश में स्थापित करे, वेणी तन्त्री—वेणी के आकार के तारों या चिन्तासूचक तोरों को जोहपिएडों को यथाक्रम विमान के आकाश गमन काल में जोड़ने को क्रम से द दिशाओं में तथा मध्य में उत्तम ६ कीलों को मध्य यान पीठ के प्रहणार्थ शास्त्रानुसार १० वालिश्त का अन्तर करके मध्य देश में २० वितस्ति अन्तर पर लम्बा—॥ १२१-१२५॥

स्थापयेत् सुद्दढं पश्चात् कीलकानां मुखान्तरे ।
सचकतन्त्रीविधिवद् योजयेत् सुद्दढं यथा ॥ १२६ ॥
प्रतिकीलमुखे तन्त्रचां चञ्चपुटद्वयं यथा ।
न्यग्भावेनोध्वंमुखतः विस्तृतं स्याद् यथा तथा ॥ १२७ ॥
सम्मे (म्मि?)लीकरणं पूर्वापरभागद्वयोः क्रमात् ।
यथा भवेत् तथा तन्त्रीकीलकान् परिकल्पयेत् ॥ १२८ ॥
न्यग्गुलीकरणं चैव तद्वद्विकसनं यथा ।
छत्रीवत् प्रभवेच्चक्रकीलकान् कल्पयेत्तथा ॥ १२६ ॥
न्यग्गुलीकरणे तेषामुपरिष्ठात् समन्ततः ।
प्रभवेत् पटावरणं यथा चोध्वंमुखान्तरात् ॥ १३० ॥

—सुदृढ स्थापित करे। पश्चात् कीलों के मुख के अन्दर विधिवत् चक्रसिंहत दो तारों को सुदृढ जोडे, प्रत्येक कील के मुख में तार में दो चक्चुपुट जैसे ऐसे हो अलग होने से—पुट खुलने से ऊर्ध्व मुख से विस्तृत हो जावे मिलाना पूर्व पिछले दोनों भागों का क्रम से जिससे वैसे तारों की कीलों को लगावे। संकुचित करना बन्द करना और उसी भांति विकसित करना खोलना छत्री की भांति हो ऐसे चक्रों की कीलों को बनावे, सङ्कोच करने बन्द करने में उनका ऊपर पटावरण समान हो जिससे ऊर्ध्वमुख अन्दर से युक्त करे।। १२६-१३०।।

तथा पटं चोर्ध्वमुखे योजयेत् कीलकैस्सह । तिरोधानं पटस्याथ यथा स्याद् गृहविस्तृते ॥ १३१ ॥ प्रथमावरणमेवं कृत्वा पश्चाद् यथाविधि । द्वितीयावरणं कुर्यात् त्रिणेत्रेण मनोहरम् ॥ १३२ ॥

तथा पट को ऊपर के मुख में कीलों से लगावे, पट का हटा देना घर के विस्तार के निमित्त है । इस प्रकार प्रथमावरण बना कर पश्चात् यथाविधि दूसरा सुन्दर त्रावरण त्रिणेत्र लोहे से करे ।। १३१-१३२ ।।

## तदुपरि चान्यत् ॥ श्र० २, स्० ३ ॥ १

प्रथमावरणस्यैवमुक्त्वाथ रचनाविधिम् ।

द्वितीयावरणरचनाविधिरस्मिन् प्रकीर्त्यते ॥ १३३॥
प्रथमावरणस्योपर्यथाशास्त्रं यथाकृमम् ।
प्रथमावरणां कुर्यादिति सूत्रविनिर्णयः॥ १३४॥
प्रथमावरणां किञ्चिद्ध्रस्वमावरणं यथा।
तथा द्वितीयावरणं कर्तव्यमिति वर्णितम्॥ १३४॥
वितस्तिशतकायामं यदि स्यात् प्रथमाङ्गरणम् ।
वितस्त्यशीत्यायामं स्याद् द्वितीयावरणं तथा॥ १३६॥
वितस्त्यशीत्यायामं च वितस्तित्रयगात्रकम् ।
द्वितीयावरणपोठं त्रिणेत्रेणैव कल्पयेत्॥ १३७॥

प्रथम आवरण की इस प्रकार रचनाविधि कह कर द्वितीय आवरण की रचनाविधि इसमें कही जाती हैं। प्रथम आवरण के उत्तर यथाशास्त्र यथाक्रम अन्य आवरण करे यह सूत्र का निर्णय है। प्रथम आवरण से कुछ छोटा आवरण वैसा दूसरा आवरण करना चाहिए यह कहा है, प्रथम अङ्गण-आवरण यदि १०० वालिश्त लम्बा हो तो दूसरा आवरण ६० वालिश्त लम्बा ३ वालिश्त मोटा दूसरे आवरण का पीठ त्रिणेत्र लोहे से बनावे।। १३३-१३७॥

पीठस्याधः प्रदेशेथ प्रथमावरगोपरि । संयोजनार्थं विधिवत् कीलकानि हढं यथा।। १३८।। प्रथमावरगो यावत्संख्या स्यात् तावदेव हि। सन्धारयेद् यथाकामं सर्वत्राधोमुखान्यथ ॥ १३६ ॥ कीलकद्वयसंयोजनार्थं शास्त्रानुसारतः । कीलीग्रहरायोग्यानि हस्तचकृाण्यपि क्रमात् ॥ १४० ॥ कीलपंक्त्यनुसारेगोभयत्र च यथाक्रमम्। कीलकानि स्थापयित्वा तेषामन्तरतस्ततः ॥ १४१ ॥ सचकनालान् सर्वत्र सतन्त्रीन् योजयेद् इढम् । विद्युत्स्थानमुखात् तेषु विद्युत्संयोजनं यथा ॥ १४२ ॥ भवेत् तथा बृहच्चक्रकीलकं सरलं हढम्। विद्युत्पात्रमुखे सार्धवितस्त्यन्तरतः क्रमात् ॥ १४३ ॥ स्थापियत्वा तदारभ्य नालचक्रोपरि क्रमात्। सुसूक्ष्मां मृदुलां शुद्धां कनिष्ठाङ्गुलमानतः ।। १४४ ।।

पीठ के नीचले प्रदेश में और प्रथम आवरण के ऊपर लगाने को कीलें हढ प्रथम आवरण में

जितनी संख्या हो उतने ही लगावे यथेष्ट सर्वत्र नीचे मुख वाली दो कीलों के लगाने को शास्त्रानुसार कीली से प्रहण करने योग्य हस्तचक — मण्डूकहस्त चक ? भो कम से कील पंक्ति के अनुसार दोनों ओर यथाकम कीलें स्थापित करके उनके अन्दर से चकसहित तारों को लगावे, विद्युत् स्थान मुख से उनमें विद्युत् का संयोग जिससे हो जावे ऐसे सरल बड़े चक की कील विद्युत् पात्र के मुख में डेढ बालिश्त अन्दर से या अन्तर से ? स्थापित करके उससे आरम्भ कर नालचक्र के ऊपर क्रम से सुसूक्ष्म मृदु शुद्ध किन्छा अंगुली के समान—॥ १३ = १४४॥

पट्टिकां योजयेत् कीलकान्तं सम्यग्यथाविधि । पश्चात् कीलकपंक्तीनां मुखसन्धिषु शास्त्रतः ।। १४५ ।। व्यत्यस्तहस्तवद् वेगादूर्ध्वमागत्य सर्वतः। पूर्वोत्तरावरणकीलकमाहृत्य पंक्तितः ॥ १४६ ॥ ग्रन्योन्यं योजियत्वाथ बध्नीयात् सृदृढं यथा। क्षिततोध्वं मुखसर्पास्यकीलकानि पृथक पृथक ।। १४७ ।। संस्थापयेत ततस्तर्वकीलक स्रमणाय हि। पूर्वोक्तविद्युत्पात्रस्य पुरोभागस्थकीलकात् ॥ १४८ ॥ तदन्तर्गतबहच्चक्रभ्रमगां भवेद तथा प्रसारयेद् विद्युच्छिक्ति तदूपीर कुमात् ॥ १४६ ॥ शक्तिवेगानुसारेण तच्चक्रभ्रमणं भवेत्। एतच्चक्स्य भ्रमणं दशवारं यथा भवेत्।। १५०।। तत्पूरोभागस्थचकभ्रमएां वेगतो भवेत्। तेन नालस्थचकारिं। सर्वाण्यपि यथाक्रमम् ॥ १५१ ॥ वेगेन कीलपंक्तिमुखावधि।

—पिट्टका लगावे कील के अन्त में यथाविधि, पश्चात् कीलपंक्तियों के मुख सिन्धिस्थानों में शास्त्र से उलटे हाथ वाले वेग से उत्तर सर्वतः आकर पृत्रोंत्तर के आवरण की कीली को लेकर पंक्ति से एक दूसरे में मिला कर सुदृढ बान्ध दे फिर उर्ध्वमुख सर्पास्य कीलें पृथक् पृथक् संस्थापित करे फिर सब कीलों के अमण के लिए पूर्वोक्त विद्युत्पात्र के सम्मुख भाग में वर्तमान कील से उसके अन्द्र के बहे चक्र का अमण जिससे हो जावे वैसे उसके उत्तर विद्युत् शक्ति को प्रसारित करे शक्ति के वेगानुसार वह चक्अमण हो जावे। इस चक्र का अमण दश बार जिससे हो जावे। उसके सामने वाले चक्र का अमण वेग से हो इससे नालस्थ सब चक्र भी कीली पंक्ति के मुख तक वेग से घूमते हैं। १४५-१५१॥

पश्चाद्रध्वं मुखतस्सर्पास्यकीलकमार्गतः ।। १५२ ।।
तच्छिक्ति चोदयेद् वेगात् तेन कीलकान्तरात् स्वयम् ।
तत्कीलहस्तस्सर्वत्र ग्रनुलोमविलोमतः ।। १५३ ।।
ऊर्ध्वमागत्य वेगेनावरणद्वयकीलकान् ।

तत ऊर्घ्व० एकादेशसन्धिराष्टः ।

समाहृत्याथ सम्मेल्य बध्नाति सुदृढं यथा ॥ १५४ ॥ पूर्वोत्तरावरणयोः सिन्धसम्मेलनं यथा । विद्युदाकर्षणोनाशु प्रभवेत् सर्वतः कृमात् ॥ १५५ ॥ तथा पद्धास्यमायूरकीलकानि नियोजयेत् । सिन्धसम्मेलनं तेन प्रभवेन्नात्र संशयः ॥ १५६ ॥ तत्पृथक्करणार्थाय पुनः कालानुसारतः । सर्वत्र शक्त्यपकर्षणाकीलानिप पूर्ववत् ॥ १५७ ॥ शक्तिप्रचोदनयन्त्रेष्वेव संस्थापयेत् क्रमात् ।

पश्चात् उर्ध्वमुख से सर्पास्य कील मार्ग से उस शक्ति को वेग से प्रोरित करे उससे स्वयं कील के अन्दर से वह कील हाथ सर्वत्र अनुलोम विलोम से उपर आकर वेग से दो आवरणों की कीलों को पकड़ कर मिला कर सुदृढ़ बान्धता है जिससे पूर्व और उत्तर आवरण में सन्धि का सम्मेलन—मेल संयोग विद्युत् के आकर्षण से शीध सब और कूम से हो जावे वैसे पञ्चास्य—पञ्चमुख वाली मायूर कीली मोर के आकार के पेंच को लगावे, उससे सन्धि सम्मेलन हो जावे इसमें संशय नहीं। फिर कालानुसार अलग करने के लिए सर्वत्र शक्त्याकर्षण—शक्ति को खींचने वाली कीलों को भी पूर्व की भांति शक्तिश्रेरक यन्त्रों में ही कूम से संस्थापित कर दे। १५२-१५७।।

१५८ का पूर्वोद्ध विषय अधूरा रहा, श्रतः कुछ रलोक मध्य में अन्य होकर पश्चात् हस्तलेख कापी संख्या २२ पश्चात् २१ वस्तुतः कापी २३ का भाग ( मैटर ) होना चाहिये।



कापी संख्या २२—

(यह हस्तलेख कारीसंख्या २२ है त्रिपुरविमान का शेष प्रतीत होता है जो हस्तलेख कापी २३ वस्तुतः कापी २१) के पीछे जाना चाहिए—

जलान्तर्गमने पूर्वावरणस्य यथाविधि ॥१॥
सर्वचक्रोपसंहारं कृत्वा पश्चाद् यथाकृमम् ।
चक्द्रोण्यावरणां प्रकुर्याद् यानादधः कृमात् ॥२॥
जलनिर्वन्धनार्थाय ग्रामूलाग्रं यथाविधि ।
कुर्यादावरणां क्षीरीपटतस्सुदृढं यथा ॥२॥
वितस्त्यायामतस्तद्वद् वितस्त्यर्थघनं तथा ।
मण्डूकहस्तवत् कुर्याचकृाणा सुदृढान्यथा ॥४॥
चतुरङ्गुलगात्रांश्व द्वादशाङ्गुलमुन्नतान् ।
लोहदण्डान् कल्पयित्वा तेषामग्रे यथाविधि ॥५॥
मण्डूकहस्तचकृाणा योजयेत् कीलकैस्सह ।

(त्रिपुर विमान के) जल के अन्दर जाने के निमित्त पूर्व आवरण—पृथिवी पर चलने वाले आवरण के सब चकों का उससंहार—संकोच करके उनके गतिक्रम को रोककर परचात् यथाक्रम विमान के नीचे चक्रद्रोणी चकों के आधारस्थान का आवरण करे जल के बान्धने के लिये आगे पीछे तक यथाविधि चीरीवृत्तों के दूध का गोन्द से बने पट से सुदृढं आवरण करे। १ बालिश्त लम्बे चौडे आधे बालिश्त मोटे चक्र मेण्डक के हाथ के समान बनावे, ३ अंगुल ऊंचे लम्बे लोहद्ग्डों को बनाकर उनके आगे यथाविधि मण्डूकहस्तचक्रों को कीलों से युक्त करे—॥१-५॥

सर्वत्र चक्द्रोग्गीनां पाइर्वयोरुभयोरिप ।।६॥
द्रोण्यन्तर्गतचक्रागां सन्धिस्थानसमानतः ।
संस्थापयेल्लोहदण्डान् सचकांश्च यथाविधि ।।७॥
सुदृढान् सरलान् चक्रकीलकान्तर्गतान्यथ ।
तथा दण्डद्वयं चक्रसंयुतं कीलकैस्सह ।।६॥
ग्राहृत्य पूर्वोक्तचक्रदण्डसन्धिमुखान्तरात् ।
विमानपुरतस्तद्वत्पाइर्वयोरुभयोरिप ।।६॥

सिललोत्क्षेपणार्थाय स्थापयेत् कीलक हैं ढम् । शक्तिसञ्जोदनादादिकीलक भूमणां भवेत् ।।१०।।

—सर्वत्र चक्रद्रोणियों के दोनों पाश्वाँ में भी। द्रोणियों के भीतरी चक्रों के सन्धिस्थान की सहायता से सरल चक्रकीलों के अन्तर्गत चक्रसिंहत लोइद्एडों को संस्थापित करे। चक्र-संयुक्त कीलों से दो द्एडों को पूर्वोक्त चक्रद्रण्डसन्धिमुख के अन्दर से निकालकर विमान के सामने से दोनों पाश्वाँ से जल के इटाने के लिये कीलों से टढ लगावे, इस प्रकार शक्तिप्रेरणा से आदि कीलों—पेचों का भ्रमण होगा।।६—१०।

तच्चक्रवेगात्सर्वेषां चाक्रगां भूमगां भवेत् ।
जलस्योत्क्षेपगां तेन ग्रासमन्ताद् यथाक्रमम् ॥११॥
प्रभवेदितवेगेन तस्माद् यानः प्रधावित ।
एवं क्रमेगा विधिवदूर्ध्वावरगापार्श्वयोः ॥१२॥
सन्धारयेन्नलाघातचक्राणा सुदृढान्यथ ।
ऊर्ध्ववाताकर्षगार्थं क्षीरीपटविनिर्मितान् ॥१३॥
षडङ्गुलायामवातनालान् द्रावकशोधितान् ।
पूर्वोक्तप्रथमावरगास्थसवंगृहान्तरात् ॥१४॥
ऊर्ध्वावरगोर्ध्वमुखपर्यन्तं सरलं यथा ।
सन्धाररयेद् दृढं पश्चात् तन्मुखेषु यथाविधि ॥१४॥

उस चक्रवेग से सब चकों का भ्रमण हो जावे उससे जल का उत्त्वेपण उपर हटाना सब श्रोर से यथाक्रम वेग से होकर विमानयान दौडता है, इस प्रकार कम से विधिवत् उपर के श्रावरण के दोनों पार्शों में नाल को श्राघात पहुंचाने वाले सुदृढ चक्र उपर के वायु को खींचने के लिये लगावे चीरीपट से बने द्रावक शोधित ६ श्रांगुल लम्बे चौडे वातनालों को पूर्वोक्त प्रथम श्रावरणस्थ सब घरों —कमरों (चक्र कोणों) के श्रन्दर से उपर के श्रावरण के उपर वाले मुख तक सरल लगावे, पश्चात् उन मुखों में यथाविधि—॥११-१५॥

प्रदक्षिणावर्तं लोहमुखानि स्थापयेत् ततः । वातपूरणकीलानि तत्तत्पार्वे नियोजयेत् ॥१६॥ ऊर्ध्ववाताकर्षेणार्थं सीत्कारीकीलकान्यपि । सन्धारयेद् विशेषेण सर्वत्र सुदृढं यथा ॥१७॥ नालपूरितवायुश्च सीत्कार्याकर्षणोद्भवः । द्वितीयावरणमारभ्य प्रथमावरणाविध ॥१८॥ यथा प्रसरणं वेगातप्रभवेत्सर्वतोमुखम् । तथा संयोजयेच्चक्रकीलकानि यथाक्रमम् ॥१६॥ शक्तिसञ्चोदनात्तत्कीलकचकस्य भूामण्स् । तेन वातद्वयं सम्यक् कृमादावरणद्वये ॥२०॥ सम्पूर्यत्यतिवेगेन यन्तृ गां तेन भूरिशः । सुखावहं भवेत् तस्मिन् सर्वेषां युगपत् कृमात् ॥२१॥

घूमने वाले लोइमुख स्थापित करे फिर वातपूरककीलों को उनके पाश्वीं में लगावे, ऊपर की वायु के खींचने को सीत्कारी सीत—वायुचूषण करने वाली कीलों को भी सर्वत्र विशेषहर से लगावे, सीत्कारी के आकर्षण—से प्रकट हुआ वायु नाल में भरा हुआ दितीय आवरण से लेकर प्रथम आवरण की अवधि तक होता है, उसका जैसे सर्वतोमुख वेगसे प्रसार हो वैसा यथाक्रम कील युक्त करे। शिक्त के प्रेरण से उस कीलचक का घूमना होता है, इससे वायुएं क्रम से दोनों आवरणों में अतिवेग से भर जाती हैं इससे उसमें सब चालक और यात्रियों को एक साथ बहुत सुखद होवे—होता है।।१६-२१।।

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वातनालान्नियोजयेत् । वातनालावरणद्वयमध्ये यथाविधि ॥२२॥ संस्थाप्य पदवादावरणोध्वंपादवें समं यथा । दक्षिणोत्तरभागेषु चतुर्दिक्षु यथाकृमम् ॥२३॥ विकासनोपसंहारकीलकान् चकृसंग्रुतान् । सुदृढान् सरलांद्रचेव स्थापयेच्छक्तिवत्कृमात् ॥२४॥ पूर्वोत्तरावरणयोस्सन्धिस्थाने यथाविधि । एक कावरणस्याथ पृथक् करणहेतुकान् ॥२४॥ जटातन्त्रीसमायुक्तचकृकीलकान् पृथक् पृथक् । सर्वत्र स्थापयेत् सम्यग्वितस्तिदशकान्तरे ॥२६॥

अतः सर्वप्रयत्न से वातनालों को लगावे, दोनों वातनालावरणों के मध्य में यथाविधि संस्थापित करके पश्चात् आवरण के ऊपर पार्श्व में भी समान दिल्लाण उत्तर भागों में चारों दिशाओं में यथाक्रम विकासन—फैलाने उपसंहार-संकोच करने वाली कीलों को चक्रसिहत दृढ सरल शक्ति की भांति स्थापित करे पूर्वोत्तर आवरण के सिन्धरथान भी यथाविधि एक एक आवरण के पृथक् करने के देतुहूप जटा तारों-जटाहूप में परस्पर ऐएठा पाए हुए तारों से युक्त चक्रकीलों को पृथक् पृथक् सर्वत्र १० बालिश्त के अन्दर स्थापित करे।।२२—२६।।

शक्तिसञ्चोदनात् कीलचकाणां भूमणं यथा ।
तथा तन्त्रिं समाहृत्य शक्तिस्थानाद् यथाक्रमम् ॥२७॥
चक्रकीलकमूलान्तं सम्यक् सञ्चोदयेद् दृढम् ।
तेन विद्युत्प्रसरणं कुर्यादुक्तप्रमाणतः ॥२६॥
तच्छिक्तिचोदनात्कीलचकाणां भूमणं भवेत् ।
तस्मादावरणभेदः पृथक् पृथग् यथाक्रमम् ॥२६॥

युगपत्प्रभवेत्सम्यक् पृथिव्याकाशमार्गतः । यथेष्टं वेगतश्चावरगाौ यन्तुं भवेत् स्वतः ॥३०॥

शिक्त की प्रेरणा से कीलचकों का श्रमण जैसे हो वैसे शिक्तस्थान से—मीटर तार को लेकर यथाकम चक्र की कील के मूलतक भली प्रकार प्रेरित करें उससे उक्त प्रमाण से विद्युत् का फैलाव करे, उस शिक्तप्रेरण से कीलचकों का श्रमण होवे। इससे पृथक पृथक पृथिवी और आकाश के मार्ग सम्बन्धी आवरणों का भेद एक साथ हो जावे फिर यथेष्ट दोनों आवरणों में वेग से जाना हो सके।।२६-३०॥

पश्चाद् द्वितीयावरणोपिर शास्त्रप्रमाणतः ।
यन्त्रुपवेशनार्थाय वस्तुप्रक्षेपणाय च ॥३१॥
गृहाणि कल्पयेचित्रविचित्राणि यथाक्रमम् ।
वातायनकवाटाद्याः पूर्वावरणविक्रमात् ॥३२॥
यथादृश्यं भवेद् बाह्यं कर्तव्यास्तत्र(च)तथा ।
पश्चादावरणकुड्यानां समन्ताद् यथाक्रमम् ॥३३॥
सर्वत्र कारयेत् पीठावरणाग्रं दृढं यथा ।
वितस्तिसप्तकौन्तत्यं गात्रे त्वर्धवितस्तिकम् ॥३४॥
सर्वत्र कुड्यप्रमाणमेवं शास्त्रे निरूपितम् ।
गृहतीयावरणाद् विद्युत्संग्रहार्थं यथाविधि ॥३४॥
विद्युत्प्रकपात्रेण संयुतं तिन्त्रपूर्वकम् ।
पश्चाद्भागगृहे स्तम्भद्वयं स्थापयेत्सुदृढम् ॥३६॥

पश्चात् दूसरे आवरण के ऊपर शास्त्रतामाण से चालक और यात्रियों के बैठने के लिये चित्रविचित्र कमरे बनावे खिडकी किवाड आदि पूर्व आवरण की भांति ऐसे करने चाहिए जिससे बाहिर का दिखलाई पड जावे फिर सब ओर आवरण भित्तियों का भी पीठ के अम में हड ७ बालिश्त मोटा सर्वत्र भित्ती का प्रमाण ऐसा शास्त्र में निरूपित किया है। तीसरे आवरण से विद्युत् के संम्रहार्थ विद्युत्पृरक पात्र से संयुक्त तारसहित पिछले भाग में कमरे में दो स्तम्भ हडहूप से लगादे—॥३१-३६॥

ध्वजस्तम्भं पुरोभागे स्थापयेत् सुदृढं यथा। घण्टाद्वयं च तन्मूले कांस्यलोहिविनिर्मितम् ॥५६॥ यन्त्रृृगां कालसङ्के तिनर्गायार्थं यथाविधि । कर्तुं घण्टारवं तत्र स्थापयेत् सरलं दृढम् ॥३६॥ वेग्गीतिन्त्रं समादाय गृहकुङ्योपिर कृमात् । सर्वत्र योजयेत् पश्चात् सकीलकं सरलं यथा ॥३६॥ ग्रत्यन्तानर्थकार्याग् यदा यत्र भवेत् तदा ।

<sup>†</sup> भवेत्=वचनव्यत्ययः।

हस्तात् संगृह्य तत्रत्यवेग्गीतिनत्र प्रकर्षयेत् ।।४०॥

विमान के सामने वाले भाग में ध्वजस्तम्भ सुदृढ स्थापित करे, उस स्तम्भ के मूल में दो घएटे भी कांसे लोहे के बने हुए चालक श्रीर यात्रियों के कालसङ्केत के श्रर्थ घएटानाद करने को वहां सरल स्थापित करे, वेग्गीतन्त्री—चिन्ता सूचिका इडोरी जैसी नार कीलसहित को लेकर घर—कमरे की भित्ति के ऊतर क्रम से सब सरल जगह लगावे। श्रत्यन्त श्रनर्थकार्य जब जहां हो वेग्गीतन्त्रि को खींच ले—।। ३७—४०।।

तेन विज्ञायते कृत्यं शीघ्रं यानाधिकारिणा।
ततो यानाधिकारी तु वेगादागत्य तद् गृहम् ॥ ४१ ॥
विचार्यं तत्रत्यानर्थंकारणं न्यायतस्स्वयम् ।
समाधानं करोत्यस्माद् वेणीतिन्त्रं नियोजयेत् ॥४२॥
भाषाकर्षण्यन्त्राणि भावाकर्षण्कान्यपि ।
दिनप्रदर्शकयन्त्राणि कालप्रमाकान्यपि ॥ ४३ ॥
शीतोष्णप्रमापकयन्त्राण्यपि विशेषतः ।
सतन्त्रीकीलकं स्सम्यक् पूर्वपिच्चमयोः क्रमात् ॥ ४४ ॥
संस्थापयेत् ततोऽत्यन्तवातवर्षातपादिभिः ।
ग्रत्यन्तोपद्रवं व्योमयानस्य प्रभवेद् यदि ॥ ४५ ॥
तिन्नवारियतुं यन्त्रत्रयं पश्चाद् यथाविधि ।

इस से यानाधिकारी द्वारा जान लिया जाता है, तब वह यानाधिकारी शीघ उस कमरे में आकर और अनर्थकारण का युक्ति से विचार कर समाधान करता है अतः वेणीतन्त्री लगानी चाहिए। भाषण को खींचने वाले यन्त्र, भाव को खींचने वाले यन्त्र, दिशाप्रदर्शक यन्त्र, कालमापक यन्त्र, शीत और उष्णता को मापने वाले यन्त्र भी विशेषतः तारों और कीलों के साथ आगे पीछे लगावे—संस्थापित करे। फिर अत्यन्त वात वर्षा आतप—धूप आदि से विमान का अत्यन्त बिगाड हो तो उसके निवारणार्थ तीन यन्त्र पीछे यथाविधि—॥४१—४५॥

पूर्वंपिश्चमयोश्चैव तथा शिखरपार्श्वयोः ॥ ४६ ॥ संस्थापयेत् क्रमात् सम्यक् पृथक् पृथग्यथाक्रमम् । श्लोकस्थादिपदात् सम्यग्धिमसंहारकादयः ॥ ४७ ॥ प्रोक्तास्स्युः पालनार्थाय विमानस्य यथाक्रमम् । उक्तं हि यन्त्रसर्वंस्वे यन्त्रत्रयं यथाविधि ॥ ४८ ॥ सर्वेषां सुखबोधाय तान्येवात्र प्रचक्षते । श्र्यास्यवातिन्रसन्यन्त्रं तद्वन्मनोहरम् ॥ ४६ ॥

<sup># &</sup>quot;वेण् चिन्तायाम्" ( म्वादि० )

सूर्यातपोपसंहारयन्त्रं चैव ततः परम् । म्रति वर्षोपसंहारयन्त्रं चेति त्रिधा स्मृतम् ॥५०॥

त्यागे पीछे तथा शिखर और दोनों पाश्वों में क्रमशः पृथक् पृथक् संस्थापित करे। "वातवर्षा-तपादि" (४५) श्लोक में आदिपद से हिमसंहारक शीतनाशक आदि ये सब विमान के रत्तार्थ यथाकम कहे गये हैं। तीनों पन्त्र पन्त्रसर्वस्व में यथाविधि कहे हैं। सबके सुगम ज्ञान के लिये वे यहां कहते हैं जोिक ज्यास्यवातिनरसनपन्त्र—तीन मुखवाला वायुनिकालने का यन्त्र, दूसरा सूर्यातपोपसंहार यन्त्र—सूर्य की घूप को रोकने वाला यन्त्र, तीसरा अतिवर्षोपसंहार यन्त्र—अति वर्षा का प्रतिकार करने वाला यन्त्र, यह तीन प्रकार के कहे हैं। ।४६-५०।।

प्रोक्तं शास्त्रे यथा तेषामाकाररचनादयः।
तथा संगृह्य विधिवत् संग्रहेगात्र वर्ण्यते।।५१।।
ग्रादौ त्रचास्यवातिनरसनयन्त्रं यथाविधि ।
प्रोच्यते शास्त्रतस्सम्यक् संग्रहेगा यथामित ।
वाहगोनैव लोहेन तद्यन्त्रं परिकल्पयेत् ।।५१।।
इति यन्त्रविदां वादः यन्त्रशास्त्रे निरूपितः।

शास्त्र में उनके त्राकार रचना आदि जैसे कहे हैं वैसे एकत्र कर संत्तेप से यहां वर्णित करते हैं। प्रथम त्रयास्यवातिनरसनयन्त्र—तीन मुख वाला वायु निकालने वाला यन्त्र यथाविधि शास्त्र से यथामित संत्तेप से कहा जाता है कि वारुण लोहे से उस यन्त्र को बनावे। यह यन्त्रवेत्ताओं का वाद—वक्तव्य विषय यन्त्रशास्त्र में निरूपित किया है।।५१-५२।।

वारिपङ्कविषारिटङ्करणजालिकाम्रविशोदरान् वारिपञ्चकक्षारसप्तकक्षोग्गमञ्जुलगोधरान् 115711 वारुगास्यकपार्वगारुगकाकतुण्डकभूधरान् वारुगाभिकक्षारसूरगाकुण्डलीमुखलोधरान् 118811 वारिकुड्मलशारिकारसपञ्चवारासहोदरान् वाधिपञ्चकमाक्षिकाष्ट्रकवातकङ्करिएकोदरान् HXXII वालुकाञ्जनकुवकुटाण्डककार्मु खीमललोद्धृकान् वीरुधारससिहिकामुखकूर्मजङ्गमसूरिकान् गार्दा। गुद्धानेतान् समाहृत्य मूषायां परिपूर्याय । स्थापियत्वा पद्ममुखकुण्डे सम्यग् यथाविधि ।।५७।। पद्धास्यभस्त्रिकात् सप्तशतकक्ष्योष्णावेगतः गालियत्वाथ यन्त्रास्ये तद्रसं पूरयेच्छनैः ।।५८।। ऋज्वीकरायन्त्रस्थकीलक स्तद्रसं कमात समीकृतं चेन्मृदुलं धूम्रवर्णं तथैव हि ॥५६॥ ग्रत्यन्तलघुवातातपाद्यैरच्छेद्यमेव च । प्रभवेद् वारुगां लोहं सुदृढं सुमनोहरम् ॥६०॥ त्रचास्यवातिनरसनयन्त्रं तेन प्रकल्पयेत् । ग्रादौ कुर्याल्लोहगुद्धि पश्चादाकारकल्पनाम् ॥६१॥

वारिपङ्कः — सुगन्यववाला का मूल ? विषारि — करञ्जुवा, सुहागा, जालिका — लोहा, अम्र अम्लवेतस, विषोदर — विषतिन्दु — कुचला ?, वारिपञ्चक ज्ञार या समुद्र लवण ? या जलजार, सामुद्रिक लवण ५ भाग, सप्तक ज्ञोण — सप्तशोण — ७ भाग सिन्दूर, मजीठ, गोधर — मनःशिला ? वारुणास्यक — वरना वृज्ञ के मूल का सत्त्व ?, पार्वण अरुण — अर्क ?, काकतुण्ड — काला अगर, भूधर — पर्वत ?, वारुणाश्चक श्वेताभूक, ज्ञार — सज्जीज्ञार, कुण्डलीमुख — गुड्र चीसत्त्व या कौञ्चमूल ?, लोधर — लोध, वारिकुड्मल — सुगन्ध वाला फूल, शारिकारस — शालिचावल का रस या अनन्तमूल का रस ? पञ्च, वाणसहोदर ? वार्द्धिपञ्चक — सीसा ५ भाग, स्वर्णमाज्ञिक = भाग, वातक — पटशण या मूर्वालता, किणिकोदर — कंगुनी मालकंगनी ? वालुका — रेता, अञ्जन — सुरमा या रसोत, कुकुटाण्डक - शल्मली वीज या मुर्गी के अपडे ?, कार्मु खीमल - कार्मु कीमल — खिदरमल — कत्या, लोध, बीरुधा रस ? सिंहिकामुख — कटेली सत्त्व या मूल, कूर्मजङ्घ — कोई ओषधि ?, मसूरिक ? इन सब शुद्ध वस्तुओं को मूषा मृज्ञिकादि से बनी विशिष्ट बोतल में भरकर पद्ममुखकुण्ड में यथाविधि रखकर पांचमुखवाली भस्त्रा से ७०० दर्जे की उष्णता वेग से गलाकर यन्त्रमुख में उस दूतरस को धीरे से भरकर ऋजुकरण्यन्त्र में स्थित कीलों से उस रस को कम से बराबर किया हुआ मृदुल धूलरंगवाला, अत्यन्त हलका वायु धूप आदि से अच्छेद्य हो जावे यह वारुण लोहा अच्छा हट सुन्दर है त्रवास्यवातिनरसनयन्त्र इससे बनाना चाहिए, प्रथम लोहशुद्धि करे पश्चात् आकाररचना करे।।५२ – ६१।।

शुद्धिकममुक्तं कियासारे —शुद्धिकम कियासार में कहा है —

शुण्डीरद्रावकात् सम्यक् पाचनायन्त्रतः क्रमात् । पाचयेत् त्रिदिनं पश्चात् कुट्टिग्गीयन्त्रतः पुनः ॥६२॥ पटवत्कारयेत् सम्यक् पट्टिकां सुदृढं यथा । वातारिकन्दिनर्यासं कृत्वा पश्चाद् यथाविधि ॥६३॥ तत्पट्टिकोपर्यङ्गुलप्रमागोन समग्रतः । विलेप्य तापनायन्त्रे तापयेत् त्रचामामात्रकम् ॥६४॥ पश्चात् संगृह्य विधिवन्मृत्सारं वागुरं तथा । जिन्मिश्रतफिग्गिक्षीरं समभागं यथाक्रमम् ॥६४॥ भाण्डे निक्षिप्य विधिवत्पाचनायन्त्रतः क्रमात् । पाचयेद्दिनमेकं पश्चात् संग्राहयेच्छनैः ॥६६॥

<sup>†</sup> वरपिङ्क

<sup>+</sup> त्रिया-त्र्या छान्दस इकारलोपः 'यन्त्राण्यथाक्रमम्' की भाँति ।

शुण्डीरद्रावक—हस्ती शुण्डी वृत्त के रस से पकाने के यन्त्र से ३ दिन पकावे पश्चात् कुट्टिगी यन्त्र से पट-वस्त्र की भांति सम्यक् सुदृढ पट्टिका बनावे, वातारिकन्द के निर्यास—सूरणकन्द के १ गोन्द् चेप से बनाकर पश्चात् यथाविधि उस पट्टिका के ऊपर १ अंगुल लेप करके तापयन्त्र में तीन प्रहृर तमवे पश्चात् विधिवत् लेकर मृत्त्वार—सौराष्ट्र मृत्तिका या रहत्तार १, वागुर—शागुण—कमरक, जिन्मिश्रित १ फिण्तिर अफीम या फिण त्रोषिव का दूध समान भाग यथाक्रम पात्र में डालकर विधिवत् पाचनायन्त्र से १ दिन तक पकावे फिर लेले—॥६२-६६॥

निर्यासं प्रभवेल्लाक्षारसवद्रक्तवर्णतः ।
तिन्नर्यासेनाथ सम्यक् पिट्टकां लेपयेत् कृमात् ॥६७॥
पुनश्च तापनायन्त्रे तापयेद् याममात्रकम् ।
पुनः संगृह्य तल्लोहमातपे शोषयेदिनम् ॥६८॥
ततः कण्ट्टकहेरण्डधवलोदरचारकान् ।
तिलांश्च समभागेन मेलियत्वा यथाविधि ॥६६॥
तैलाहरणयन्त्रेण तैलमाहृत्य तत्परम् ।
तत्पट्टिकां लेपियत्वा दद्यात् सूर्यपुटे कृमात् ॥७०॥

निर्यास लाज्ञारस की भांति लाल रंग वाला हो जावे, उस निर्यास से पट्टिका को लेप दे पुनः तापनायन्त्र में १ प्रहरभर तपावे फिर उस लोहे को धूप में दिनभर सुखावे। गोखरू, हेरण्ड १ घवलो-दर—धव या धव और लोदर—लोधर—लोध—लोध, चारक—पियाल, तैल निकालने के यन्त्र से तैल निकाल कर उस पट्टिका पर लेप करके सूर्यपुट में दे दे-धूप में रखदे-॥६७-७०॥

दिनत्रयमतस्सम्यगङ्गारे तापयेद् दिनम् ।
पश्चात् कङ्कोलिनयसिमेकाङ्गुलप्रमागातः ।।७१।।
लेपयित्वा मगाीन् सम्यक् गुद्धान् वातकुठारकान् ।
ग्रङ्गुष्ठमात्रान् तस्मिन्नासमन्ताद् योजयेत् कृमात् ।।७२।।
तत्समादाय विधिवत् खदिराङ्गारकुण्डके ।
न्यसेद् यामत्रयं तेन वज्जवत् प्रभवेत् स्वयम् ।।७३।।
एतल्लोहेन कवचं यानमानानुसारतः ।
कृत्वा मूले तथा मध्ये चान्ते चैव यथाकमम् ।।७४।।
प्रसारगातिरोधानकीलकानि न्यसेत् ततः ।
ग्रन्तःप्रावरगो नालतन्त्रीमूलाद् यथाविधि ।।७४।।

तीन दिन तक। फिर द्यांगार में दिन भर तरावे, कंकोल—शीतलचीनी के गोन्द का लेप एक द्य गुल मोटा करके सम्यक् शुद्ध द्यांगुष्ठ परिमाणवाली वातकुठारक मिण्यों को उसमें सब द्योर क्रम से लगावे फिर उसे लेकर विधिवत् खैर द्यांगारों के कुण्ड में तीन प्रहर तक रख दे उससे वज्र जैसा हो जावे, इस लोहे से यान के मापानुसार कवच बनाकर मूल में मध्य में द्योर द्यन्त में यथाकम

खोलने श्रीर बन्द करने की कीलों को लगावे फिर यथाविधि श्रन्दर वाले श्रावरण (परदे) में— नालतारों के मूल से—॥७१-७५॥

यथाशक्ति प्रसर्गं भवेत् सम्यक् तथा क्रमात् ।
विद्युद्धन्त्रं समारभ्य ग्रन्तः प्रावरगाविध ॥७६॥
तन्त्रीमेकां समाह्त्य नालकीलान्तरे कृमात् ।
संयोजयेत् तेन विद्युद् व्याप्य सर्वत्र वेगतः ॥७७॥
पट्टिकोपरि विन्यस्तमिग्गिभान्तरे क्रमात् ।
स्वयं प्रविश्य तच्छक्त्या मिलिता सती वेगतः ॥७६॥
पट्टिकोपरि सर्वत्र व्याप्य सच(छ्व?)लतां व्रजेत् ।
महाप्रलयकालीनवायुवद् वेगतः क्रमात् ॥७६॥
प्रचण्डमारुतस्सम्यग्वमानोपरि वीजति ।
तदा तद्वायुवेगस्तम्भनं कृत्वा समग्रतः ॥५०॥
तिश्चा विभज्य तद्वायुं प्रेषयेदूध्वतोम्वरे ।

यथाशिक क्रमशः प्रसार हो जावे। विद्युद्यन्त्र से लेकर भीतरी आवरण तक एक तार को लेकर नालकील के अन्दर क्रम से जोड़े उससे सर्वत्र विद्युत् वेग से व्याप्त होकर पिट्टका के ऊपर लगी मिण्यों के अन्दर गर्भ में स्वयं प्रविष्ट होकर उस शिक से मिली हुई वेग से पिट्टका के ऊपर सर्वत्र व्याप्त होकर गित को प्राप्त हो जावे। पुनः महाप्रलयकालीन वायु की भांति वेग से प्रचण्ड वायु खूद विमान के ऊपर घूमती है तब उस वायु के वेग का समय स्तम्भन करके तीन प्रकार से विभक्त कर उस वायु को ऊपर आकाश में फेंक दे।। ७६-८०।।

एतद्वातप्रेषणार्थं यानस्योपिर शास्त्रतः ॥ ६१ ॥
सचक्रकीलकैस्सम्यक् सीत्कारी भिस्त्रकादिवत् ।
सर्पास्यकीलवृतीयं कल्पियत्वा यथाविधि ॥ ६२ ॥
संस्थापयेत् सुसरलं हढं चावृत्तशङ्कुभिः ॥
वायुस्स्वभावाक्षनुसारादूर्ध्वं गच्छेद् यथाक्रमम् ॥ ६३ ॥
तदा सम्भ्रामयेत् सर्पास्यकीलकत्रयं क्रमात् ।
पश्चाद् वेगेन तद्वायुं पूर्वोक्तास्यत्रयं ततः ॥ ६४ ॥
सर्पवद् वायुमाकृष्य तत्तः द्वागानुसारतः ।
स्वमुखेनैव वेगेनोध्वं खे प्रेषयित स्वतः ॥ ६५ ॥
एतेन वायुनिश्शेषं लयं याति खमण्डले ।
तस्मादपायं वातेन यानस्य न भवेद् ध्रुवम् ॥ ६६ ॥

स्वभागानु (हस्तलिखितपाठ: )।

इस वायु को फेंकने के लिए शास्त्रानुसार यान के ऊपर चक्रसिंहत कीलों से सीत्कारी भिन्नका की भांति सर्पमुखवाली तीन कीलों—पेंचों को यथाविधि बनाकर सरल दृढ गोल या घूमनेवाले शंकुओं से संस्थापित कर दे, वायु स्वभावानुसार यथाक्रम ऊपर चला जावेगा तब तीनों सर्पमुखी कीलों—पेंचों को घुमावे परचात् पूर्वोक्त तीनों सर्पमुख सर्प की भांति वायु को खींच कर उस उस के भागानुसार स्वमुख से ही वेग से ऊपर आकाश में फेंक देता है इससे वायु सर्वथा आकाशमण्डल में लय को प्राप्त हो जाता है अत: वायुद्वारा विमान का नाश या विगाड निश्चित न हो ।। ८१-८६।।

तस्माद् यानस्य वातापायविनाशो भविष्यति ।
ग्रनायासाद् याति पश्चाद् विमानस्सरलं यथा ।। ८७ ।।
ग्रतो विमानावरगात्रयेप्येवं प्रकल्पयेत् ।
वातोपसंहारयन्त्रमेवमुक्त्वा यथाविधि ।। ८६ ।।
ग्रथ वर्षोपसंहारयन्त्रमद्य प्रचक्षते ।
वर्षो । ६६ ।।

श्रतः विमान यान वातसम्बन्धी उपद्रव का श्रनायास विनाश हो जावेगा, पश्चात विमान सरलता से गित करता है चलता है उडता है। श्रतः विमान के तीनों श्रावरणों में ऐसा करे। इस प्रकार यथाविधि वातोपसंहार यन्त्र कह कर श्रव वर्षोपसंहार यन्त्र कहते हैं, वर्षोपसंहार यन्त्र को क्रक लोह से बनावे।। ८७-८६।।

उक्तं हि कियासारे – कहा ही है कियासार प्रन्थं में —
यद्व्रवप्राग्गनशक्तीजंलस्यापहरेत्स्वतः ।
तत् कृौ ख्विकलोहिमिति प्रवदन्ति मनीषिग्गः ।। ६०।।
वर्षोपसंहारयन्त्रमतस्तेनैव कल्पयेत् । इत्यादि ।।

जिससे कि जल की द्रव (पतलेपन) प्राणन (गीला करना) शिक्तयों को नष्ट करदे, उसे क्रीब्चिक लोह मनीषी कहते हैं वर्षीपसंहार यन्त्र अतः इससे बनावे॥ ६०॥

यथोक्तं यन्त्रसर्वस्वे कोञ्चलोहिविनिर्णयः ॥ ६१ ॥
तथेवात्र प्रवक्ष्यामि कौञ्चिकस्य यथाविधि ।
ज्योतिर्मु खं त्र्यम्बकं च हंसतुण्डं सुधारकम् ॥ ६२ ॥
वसुरुद्रार्काव्धिभागान् तथैव च पुनः कृमात् ।
टङ्कर्णं सैकतं चूर्णमौर्वारं रुरुकं तथा ॥ ६३ ॥
पटोलकं वाध्यु षिकं चैते सप्त यथाकृमम् ।
वसुवेदार्काग्निबार्णतारशैलिवभागतः ॥ ६४ ॥
संयोज्य सूषास्यमध्ये स्थापयेत् पद्मकुण्डके ।
द्वादशोत्तरपञ्चशतकक्ष्योष्णप्रमार्णातः ॥ ६४ ॥

जैसा कि यन्त्रसर्वस्व में कौदिनक लोह निर्णय है वैसे ही यहां मैं यथाविधि कौदिनक का कथन करूंगा। ज्योतिर्मु ख-चित्रक वृत्त का मूल द भाग, त्र्यम्बक-ताम्बा ११ भाग, हंसतुएड-हंसराजमृल?

१२ भाग, सुधारक-सुधार कपूर ७ भाग, पुनः सुद्दागा ८ भाग, सैकत-श्वेतकण्टकारी का सत्त्व या रस या रेत १४ भाग, चूना १२ भाग, ककडी खरबूजा के बीज या तैल ३ भाग, रुरुक-दृरिगाश्वक या रुरुक कोई श्रोषधि या पारा ५ भाग, पटोल-परवल ५ या २० भाग, वार्ध्युषिक-समुद्रफेन या द्रोणीलवण १ भाग १ ये सात पदार्थ मिला कर मूषामुख कृत्रिम बोतल में रख दे पद्मकुण्ड में ५१२ दर्जे कीडण्णता प्रमाण से—॥ ६१-६५॥

गालियत्वातिवेगेन त्रिमुखीभिस्त्रकामुखात् ।
समीकरणयन्त्रास्ये तद्रसं पूरयेच्छनैः ॥ ६६ ॥
एवं कृतेत्यन्तमृदु मधुवर्णं दृढं रुचम् ।
वर्षविच्छेदनकरं वर्षवातातपाग्निभः ॥ ६७ ॥
ग्रभेद्यमुष्णगर्भं च विषनाशकरं शिवम् ।
जलद्रवप्राणानाख्यशक्त्याकर्षण्यदीक्षितम् ॥ ६८ ॥
प्रभवेत् कृष्टिककं लोहं सर्वजन्तुविषापहम् ।
एतल्लोहेन कर्तव्यं यन्त्रं वर्षोपसंहारकम् ॥ ६६ ॥
तुलसीरुक्मपुङ्खाग्नित्रिजटापञ्चकण्टकी ।
एतेषां बीजतैलेन लोहं सन्ताप्य शास्त्रतः ॥ १०० ॥

त्रिमुखी भस्त्रामुख से वेग से गला कर समानीकरण यन्त्र के मुख में उस विंघले रस को धीरे से भर दे ऐसा करने पर श्रत्यन्त मृदु मधुरंगवाला दृढ चमकदार वर्षा का विच्छेद करने वाला वर्षा वायु धूप से भेदन न करने योग्य उष्णाखभाव विषनाशक कल्याणकर जल का द्रव (पतलापन) प्राण्न (गीलापन) नामक शिक्तयों के श्राकर्षण की शिक्त से युक्त कोश्चिक लोहा सब जन्तुओं के विष का नाशक है। इस लोहे से वर्षोपसंहारक यन्त्र बनाना चाहिये। तुलसी, रुक्म, धतूरा, नागकेसर १, शरपुंखा, चित्रक, त्रिजटा—बिल्व, पञ्चकण्टकी—१ के बीजों के तेल से लोहे को गरम करके—॥ ६६-१००॥

पश्चाद् यन्त्रं यथाशास्त्रं कल्पयेन्नान्यया भवेत् ।
तल्लोहं कुट्टिग्गीयन्त्रात् पट्टिकां कारयेत् ततः ॥ १०१ ॥
वितस्तिद्वयमायामं षड्वितस्त्युन्नतं तथा ।
एकं किस्मन्नेकनालं यथा संयोजितुं भवेत् ॥ १०२ ॥
कल्पयेत् सुदृढान् नालान् यावद्यानोन्नतं तथा ।
विमानावरग्पस्याग्रे नालसंयोजनाय हि ॥ १०३ ॥
वितस्तित्रयमायामनालान् पश्चाद् यथाक्रमम् ।
सन्धारयेदासमन्तात् सकीलान् सुदृढं यथा ॥ १०४ ॥
तथैव यानोध्वंभागेप्येवमेव नियोजयेत् ।
चग्गिनर्यासमादाय नालानामुपरि क्रमात् ॥ १०४ ॥

पश्चात् यथाशास्त्र यन्त्र (वर्षोपसंहार यन्त्र ) बनावे तो ठीक होगा । उस लोहे को कुट्टिगी यन्त्र से पट्टिका के रूप में बना दे । २ बालिश्त लम्बा ६ बालिश्त ऊंचा एक एक में एक नाल जैसे संयुक्त

कर सके ऐसे सुदृढ नालों को बनावे जितना ऊंचा विमान हो, विमान के श्रावरण के श्रागे नाल लगाने के लिए तीन बालिश्त लम्बे नाल यथाकम लगावे यान के पीछे यथाकम कील के साथ लगावे वैसे ही विमान के ऊपर भी लगावे चएनिर्यास—चने का गोंद १ नाल के ऊपर कृम से—।। १०१--१०५॥

एकाङ्गुलप्रमाणेन सम्यक् संलेपयेत् ततः ।
वज्रगर्भद्रावकेण(न?) पुनस्तदुपरि क्रमात् ॥ १०६ ॥
तिवारं लेपयेत् तेन वज्रवत् सुदृढं भवेत् ।
तन्नालोपरि सर्वत्र द्वादशाङ्गुलमन्तरम् ॥ १०७ ॥
पृथक् पृथक् कल्पयित्वा सिञ्जीरवज्रमिश्रितम् ।
विन्यस्य यामार्धकालं पावकेन प्रतापयेत् ॥ १०८ ॥
द्वप्राणानशवत्याकर्षणदक्षान् जलस्य हि ।
ग्रङ्गुष्ठमात्रान् पञ्चास्यमणीन् व्याघ्रवंशकरीन् ॥१०६॥
पूर्वोक्तसिञ्जीरवज्जोपरि सन्धारयेद् दृढम् ।
पश्चान्नालान् समाहृत्य व्योमयानोपरिक्रमात् ॥ ११० ॥
उद्यादिक्षु क्रमात् सम्यग्योजयेत् सुदृढं यथा ॥ १११ ॥

—एक श्रंगुल प्रमाण से सम्यक् लेप करे, फिर वज्रगर्भद्रावक—वज्रद्रुम ग्नुही (शृहर) द्राव दूध से या उसके बीज रस या वज्रवीजक—लताकरख ज्ञार रस से ३ बार लेप करे वज्र जैसा हट हो जावे। उस नाल के ऊगर १२ श्रंगुल के श्रन्तर पर पृथक् पृथक् बना कर सिद्धीरवज्र ? से मिश्रित रख कर आवे प्रहर श्रग्नि से तपावे, जल का द्रव प्राण्नशक्ति के श्राकर्षण में समर्थ श्रंगूठे के परिमाण में व्याघवंशकरी पद्धास्य मिण्यों—सिंह से उत्पन्न मिण्यों—गन्धमार्जार के श्रग्रं को सिद्धीर वज्र के ऊपर लगा दे फिर नालों को लेकर विमान के ऊपर क्रम से ऊपर नीचे की नालों के मुखिद्धद्रों में श्राठ दिशाओं में कीलों से सम्यक् हट लगा दे।। १०६-१९१ ।

प्रसारगोपसंहारकीलकान् चक्रसंयुतान् । एक केनालमूलप्रदेशे संस्थापयेत् क्रमात् ॥ ११२ ॥ विद्युद्यन्त्रं समारभ्य याननालान्तराविध । काचनालान्तरादेकतन्त्रीमाहृत्य शास्त्रतः ॥ ११३ ॥ संयोजयेत् सर्वनालान्तरे सम्यग्यथाक्रमम् । पश्चान्नालेष्वष्टदिक्षु तन्त्रचा विद्युद् यथाविधि ॥ ११४ ॥ शनैस्संप्रेषयेद् वेगात् तेन शब्दः प्रजायते । मिणाशिक्तरस्ततो वेगात् समागत्य यथाक्रमम् ॥ ११४ ॥

प्रसारण और उपसंहार करने वाली चक्र्सिहत कीलों को एक एक नाल के मुखस्थान में क्र्म से संस्थापित कर दे, विद्युद्यन्त्र से लेकर विमान की नाल के अन्दर तक काचनाल के भीतर से एक तार को शास्त्रानुसार सब नालों के अन्दर सम्यक् यथाक्रम पश्चात् नालों में आठ दिशाओं में तार से विद्युत् यथाविधि धीरे से वेग से प्रविष्ट हो जावे उससे शब्द उत्पन्न होता है। मिग्शिक वेग से यथाक्रम आकर—।। ११२-११५।।

विद्युच्छिक्तं समाहृत्य नालानामुपिर क्रमात् ।

ग्रासमन्ताद् व्यापित्वा स्वस्मिन् सन्धारयेत् ततः ॥११६॥
शक्तिद्वयं मिलित्वाथ सर्वत्र मिण्णु क्रमात् ।

प्रविश्य वेगात् प्राणानद्रवशक्तीविशेषतः ॥ ११७ ॥
देधा विभज्योर्ध्वमुखं स्वतो भूत्वा यथाक्रमम् ।
विमानोपिर सर्वत्र व्याप्यतेथ स्वशक्तितः ॥ ११६ ॥
तत्रत्यवातावरणमाक्रम्य स्वेन तेजसा ।
वायुमण्डलमध्यस्थद्रवप्राणानयोः क्रमात् ॥ ११६ ॥
देधा विभज्यते शक्ति तेन वायुर्लघुत्वताम् ।
प्राप्य मेघजलासारस्थितशक्तिद्वयं क्रमात् ॥ १२० ॥

—विद्युत् शिंक को लेकर कम से नालों के उत्तर सब और व्याप्त होकर अपने अन्दर धारण कर ले किर दोनों शिंकयां—मिण्शिक और विद्युत् शिंक मिल कर सर्वत्र मिण्यों में प्रविष्ठ होकर वेग से प्राण्न द्रव शिंक्यों को विशेषतः दो भागों में करके स्वतः उर्ध्वमुख होकर यथाक्रम विमान के उत्तर सर्वत्र स्वशिक्त से व्याप जाती हैं वहां के वातावरण—शायु के घेरे को या वायुमण्डल पर अपने तेज से आकूमण कर उस वायुमण्डल के मध्य में स्थित कम से दव—पतलापन और प्राण्न-गीलापन रूप में स्थित शिंक को दो रूपों में विभक्त कर देती है उससे वायु हल्केपन को प्राप्त हो मेघजलप्रपात की दोनों शिंक्यों—द्रव और प्राण्न शिंक्यों को कम से—।। ११६-१२०।।

वेगेनाकिषतुं शक्तो न भवेद् बलहीनतः।
वर्षमेघपुरोवातव्याप्तियानिपरि क्रमात्।। १२१।।
पतत्यक्षदातिवेगेन तदा तत्रत्य वायुना।
संसर्गः प्रभवेत् पश्चात् परस्परिवरोधतः।। १२२॥
तस्य द्रवप्राणानाख्यशक्तिद्धयमतः परम्।
द्विधा विभज्यते तस्माद् क्षं संशाम्यति क्रमात्।।१२३।।
तेन यानस्य विच्छित्तिनं भवेत् तु कदाचन।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन यन्त्रं वर्षोपहारकम्।। १२४॥
विमानोपरि संयोज्यमिति शास्त्रनिर्णयः।
यन्ता सम्यग्विदित्वैतद्वहस्यं यानमुत्स्जेत्।। १२५॥
ग्रन्यथा निष्फलं याति विमानश्च विनश्यति।
वर्षोपसंहारयन्त्रमेवमुक्त्वा यथाविधि।। १२६॥

<sup>#</sup> छान्द्रसः पाठः पतति यदा ।

सूर्यातपोपसंहारयन्त्रमद्य प्रचक्षते । सूर्यातपोपसंहारयन्त्रं शास्त्रविधानतः ॥ १२७॥ स्रातपाशनलोहेन कर्तव्यमिति निर्णितम् ।

वेग से खींचने—लेने को समर्थ न हो सके बलहीन होने से। अतः बरसने वाले मेघ का पुरोवात—पुर्वा हवा की व्याप्ति विमान के ऊपर कूम से अतिवेग से जब गिरती है तब वहां की विमान सम्बन्धी अनुकूल बनाई वायु के साथ संसर्ग-संघष टक्कर हो जावे परचात् परस्पर विरोध से फिर उस पूर्व वायु में जल की द्रवशिक—पतलापन की शक्ति और प्राण्न शिक्त—गीलेपन की शिक्त दोनों पृथक् पृथक् हो जाती है तब वर्षा शान्त हो जाती है इससे कभी भी विमान की चित न होगी, अतः सर्वप्रयत्न से वर्षोपसंहार यन्त्र विमान के ऊपर लगाना चाहिये यह निश्चय है। विमान का चालक इस रहस्य को भन्ती प्रकार जान कर विमान को चलावे अन्यथा निष्फलता को प्राप्त होता है और विमान विनष्ट हो जाता है। वर्षोपसंहार यन्त्र इस प्रकार यथाविधि कह कर सूर्यातपोपसंहार को अब कहते हैं, सूर्यातपोपसंहार यन्त्र शास्त्रविधान से आतपाशन लोहे से करना चाहिए यह निर्णय है।। १२१-१२७।।

तदुक्तं क्रियासारे—यह क्रियासार प्रन्थ या प्रकरण में कहा है—

श्चातपाशनलोहेन सूर्यातपिनवारएाम् ॥ १२८॥
तस्मादातपसंहारयन्त्रं तेनैव कल्पयेत् ॥ इति
एतल्लोहस्वरूपं तु लोहतन्त्रे निरूपितम् ॥ १२६॥
तत्संगृह्यात्र विधिवत् संग्रहेएा निरूप्यते ।
श्चौर्वारिकं कौशिकगारुडं च सौभद्रकं चान्द्रिकं सर्पनेत्रम् ।
श्वङ्गाटकं सौम्यकं चित्रलोहं विश्वोदरं पञ्चमुखं विरिक्चिम् ॥१३०॥
एतद्द्वादशलोहानि समभागान् यथाविधि ।
संगृह्य पद्ममूषायां विनिक्षिप्य पुनः क्रमात् ॥ १३१॥
टङ्करणं सप्तभागं च पञ्चमांशं तु चौलिकम् ।
वराटिकाक्षारषट्कं कुखरं द्वादशांशकम् ॥ १३२॥
नवांशं सैकतं गुद्धं कपूरं च चतुर्गुंगम् ।
षोडशांशं तु त्रुटिलं दशांशं पौष्गिकं क्रमात् ॥ १३३॥

श्चातपाशन लोहे से सूर्य के श्चातप—धूप का निवारण होता है श्वतः उससे ही श्चातपसंहार यन्त्र बनावे। इस लोहे का स्वरूप कहा है लोहतन्त्र में, उसे लेकर विधिवत संग्रह से कहा जाता है। श्चीवीरिक, कौशिक, गारुड, सौभद्र, चान्द्रिक, सर्पनेत्र, शृङ्गाटक, सौम्यक, चित्रलोह, विश्वोदर, पञ्चमुख, विरिव्चि। ये १२ लोहे समान भाग लेकर यथाविधि पद्ममूषा यन्त्र में डाल कर पुनः सुहागा ७ भाग, चौलिक—चौरिक—चोरपुष्पी या चोलकी—नारङ्गी ५ भाग, वराटिका चार-कौडी चार ६ भाग, कुखर-पीपल क्एटक चाप ? १२ भाग, शुद्ध सैकत—रेत या खाएड ? ६ भाग, कपूर ४ भाग, त्रुटिल—छोटी इलायची या खस तृर्ष ? १६ भाग, पौष्टिणक—पूषा—पाठा ? १० भाग।। १२८-१३३।।

एतान्यष्टपदार्थानि मूषायां पूरयेत् ततः ।
तन्मूषां निकाकुण्डे स्थापियत्वा यथाविधि ।। १३४ ।।
पत्रविशोत्तरसप्तशतकक्ष्योष्णवेगतः ।
मूषकास्यभस्त्रिकात् सम्यग्ध्मनेदितवेगतः ।। १३४ ।।
समीकरणयन्त्रेथ तद्रसं पूरयेत् कृमात् ।
एवं कृतेत्यन्तगुद्धं पिङ्गलं भारविजतम् ।। १३६ ।।
ग्रदाह्यमच्छेद्यकं च ग्रत्यन्तमृदुलं दृढम् ।
ग्रातपाशनलोहं स्यात् सर्वोष्णपिरहारकम् ।। १३७ ।। इत्यादि ।।
सूर्यातपोपसंहारयन्त्रं शास्त्रविधानतः ।
ग्रातपाशनलोहेनैव कर्तव्यं न चान्यथा ।। १३८ ।।

ये त्राठ पदार्थं मूषा—कृतिम बोतल में भर दे उस मूषा को निलकाकुण्ड में यथाविधि रखकर ७२५ दर्जे की उष्णता वेग से मूषकमुख भिन्नका से वेग से भली प्रकार धोंके उस पिंघले रस को समान करने वाले यन्त्र में भर दे ऐसा करने पर श्रायन्त शुद्ध पीले रंग का भाररिहत श्राताप्य श्राच्छेच श्रायन्त मृदु हढ त्रातपाशन लोहा हो जावे समस्त उष्णता का नाशक सूर्यातपोपसंहार यन्त्र शास्त्रविधान से त्रातपाशन लोहे से ही करना चाहिए श्रान्यथा नहीं ॥ १३४--१३८॥

तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे—वह कहा है यन्त्रसर्वस्व में — ग्रातपाशनलोहशुद्धि कृत्वा यथाविधि । पश्चाद् यन्त्रं प्रकर्तव्यमन्यथा निष्फलं भवेत् ॥ १३६ ॥

त्रातपाशन लोह की यथाविधि शुद्धि करके पश्चात् यन्त्र बनाना चाहिए अन्यथा निष्फल हो जावे ॥ १३६ ॥

शुद्धिक्रममुक्तं क्रियासारे —शुद्धिक्रम कहा है क्रियासार प्रन्थ में —
ग्रह्मत्थचूलकदलीक्षीरिएगी वाडवा तथा ।
त्रिमुखी त्रिजटा गुष्डा शेरिएगी च पटोलिका ।। १४० ॥
एतेषां त्वचमानीय चूर्गीकृत्य ततः परम् ।
भाण्डे सम्पूर्य विधिवत् तद्दशांशं जलं न्यसेत् ॥ १४१ ॥
पाचयेत् पाचनायन्त्रे दशैकं क्वाथमाहरेत् ।
पश्चाद् विडारलवर्गा सैन्धवं चोषरं तथा ॥ १४२ ॥
बुडिलक्षारकं माचीपत्रक्षारमतः परम् ।
शुद्धप्राग्रक्षारपञ्चकं सामुद्रं च शास्त्रतः ॥ १४३ ॥

पीपल, त्राम, केला, त्तीरणी—खिरनी, वाडवा—अश्वगन्ध ? या वाण्हा ? मुञ्जत्ण या नीलकमल, त्रिमुखी ? त्रिजटा-विल्व, गुञ्जा—रत्ति चींटली, शेरिणी ?, पटोलिका—परवल । इन वृत्तों की छाल लाकर चूर्ण करके पात्र में भर कर विधिवत् उनसे दशगुणा जल डाल दे पाचन यन्त्र में पकावे

पक कर क्वाथ दशर्वा भाग रह जाने पर उसमें विडार लवण—विडलवण, सेंधालवण, उपर—रह मृत्तिका लवल शोरा, बुडिल ज्ञार ?, माचीपत्र ज्ञार—काकमाची—मकोय का ज्ञार, शुद्ध पांच प्राण ज्ञार—मनुष्य गो घोडा गधा बकरी के मूत्रों का ज्ञार या नौसादर टङ्कण सज्जीज्ञार यवज्ञार पलाशज्ञार, समुद्र लवण—।। १४०--१४३ ॥

एतान्येकादशक्षाराण्याहृत्य समभागतः ।

द्रवाकर्षण्यन्त्रास्ये सिन्नवेश्य यथाक्रमम् ॥ १४४ ॥
पाकः कृत्वाथ विधिवदाहरेद् द्रावकः ततः ।
पूर्वोक्तक्वाथमादाय तदर्धद्रावकः तथा ॥ १४५ ॥
सम्मेल्य विधिवत् पाचनयन्त्रास्ये नियोजयेत् ।
ग्रातपाशनलोहं च तिस्मिन्निक्षिप्य शास्त्रतः ॥ १४६ ॥
पाचियत्वा पञ्चदिनं पश्चात् संगृह्य वारिग्णा ।
क्षालियत्वाथ मधुना लेपं कुर्यात् समग्रतः ॥ १४७ ॥
चण्डातपे त्र्यहमात्रं शोषियत्वा यथाविधि ।
पश्चात् प्रक्षाल्य विधिवत् तेन यन्त्रं प्रकल्पयेत् ॥ १४८ ॥

इन ११ चारों को समान भाग में लेकर द्रव खींचने वाले यन्त्र में यथाक्रम रख कर पका कर विधिवत् द्रावक ले ले पूर्व कहा क्वाथ लेकर उसका आधा द्रावक उसमें मिला कर पाचन यन्त्र के मुख में डाल दे और आतपाशन लोहा भी उसमें शास्त्रानुसार डाल कर पांच दिन पका कर लेकर जल से धोकर सब पर मधु से लेप कर दे प्रचएड धूप में तीन दिन सुखा कर यथाविधि पश्चात् जल में निकाल कर उससे विधिवत् यन्त्र बनावे ॥ १४४-१४८ ॥

(यहां से आगे हस्तलेख २१ कापी का भाग (मैटर) सङ्गत होता है जो वस्तुत: कापी संख्या २३ है सो आगे देते हैं)



वस्तुतः कापी संख्या २३—
( यह इस्तलेख कापी संख्या २१ है )

गुद्धातपाशनं लोहं संगृह्य विधिवत् ततः।
पिट्टकां कारियत्वाऽथ कुट्टिगोयन्त्रतः क्रमात्।। ३०२।।
वितस्तिद्धयमायामं वितस्तिद्धयविस्तृतम्।
ग्रङ्गुलत्रयगात्रं च चतुरश्रमथापि वा।। ३०३।।
वर्तुं लं कारयेत् पीठं तस्योपिर यथाक्रमम्।
वितस्त्येकायाममात्रं वितस्तिपञ्चकोन्नतम्।। ३०४।।
नालत्रयं स्थापितव्यं धमनीदण्डवत् कृमात्।
तिरमुजाकारवत् पश्चात् तस्याधस्मुद्दढं यथा।। ३०४।।
विस्तृतास्यं काचमयं स्थापयेत् कुट्टिकात्रयम्।
एकैकनालान्तरे चैककं च सुदृढं यथा।। ३०६।।

शुद्धातपाशन नाम के लोहे को लेकर उससे विधिवत् पट्टिका बना कर पुनः कुट्टिणी यन्त्रश्च से २ बालिश्त लम्बा २ बालिश्त चौडा ३ अङ्गुल मोटा चौरस या गोल पीठ करावे उसके उपर यथाक्रम १ बालिश्त लम्बे ५ बालिश्त ऊंचे तीन नाल धमनीदण्ड जैसे स्थापित करने चाहिएं। त्रिभुजाकारवाला उनके नीचे सुदृढ खुले सुखवाले काचमय तीन कुट्टिकाएं—सुसलिएं एक एक नाल के अन्द्र एक एक सुदृढ लगा दें।। ३०२–३०६।।

तेषु सम्पूरयेत् सोमद्रावकं प्रस्थमात्रकम् ।
एकविंशोत्तरशतसंख्याकान् द्रवशोधितान् ॥ ३०७ ॥
ग्रीष्मोपसंहारमग्गीनेकैकं तेषु योजयेत् ।
पश्चाद् वितस्तिदशकायामं वर्तुं लतः क्रमात् ॥ ३०८ ॥
छत्रवत् कल्पयेत् पूर्वोक्तलोहेनैव शास्त्रतः ।
त्रिदण्डनालोपरिष्टाद् यथा सन्धारितुं भवेत् ॥ ३०६ ॥

<sup>‡</sup> यह संख्या ३०७ से आरम्भ होनी चाहिए क्योंकि कापी २१ के १५८ व्लोक कापी २२ के १४८ व्लोक सब ३०६ हुए।

कुट्टिग्गी शक्तियन्त्र कापी ६ में ।

तथा प्रदक्षिणावर्तंकीलकान् सुदृढान् क्रमात् ।
सम्यक् प्रकल्पयेत् त्रीणि छत्र्यां (त्रं?) सम्यग्दृढं यथा ।। ३१० ।।
प्रदक्षिणावर्तकीलकोपर्यंपि यथाक्रमम् ।
वितस्त्यर्घंप्रमाणेन कल्पयेत् तस्य शास्त्रतः ।। ३११ ।।

उन नालों में एक सेर सोमद्रावक—चन्द्रतावकमिए या श्वेत खिद्ररस (कत्थारस)? १२१ मीष्मोपसंहारक मिएयां तेल से शोधी हुई एक एक उन में लगावे, पश्चात् १० बालिश्त लम्बा गोलाकार छत्री की भांति बनावे पूर्वोक्त लोहे से ही शास्त्रानुसार जिससे कि त्रिद्ग्ड नाल के ऊपर जैसे ढका जावे—छा दिया जावे तथा घूमने वाली सुदृढ तोन कीलों को कम से घूमने वाली कीलों के ऊपर आधा बालिश्त प्रमाण से छत्री में सुदृढ लगावे।। ३०७-३११।।

तस्योपिर यथाकामं वितस्तित्रयगात्रकम् ।
कुर्यात् त्रिकलशान् स्थाल्याकारानथ यथाविधि ॥ ३१२ ॥
सन्धारियत्वा तन्मध्ये वर्तुं लान् चालपिट्टकान् ।
संस्थापयेत् तदुपिर शुद्धं शीतप्रसारणम् ॥ ३१३ ॥
पञ्चाशीत्युत्तरशतसंख्याकं यन्मिणित्रयम् ।
संस्थाप्य विधिवत् पश्चात् तेषामुपर्यथाक्रमम् ॥ ३१४ ॥
वृष्टिण्यकाभ्रकचकृर्णि कीलकैस्सह योजयेत् ।
चन्द्रिकातूलिकात् तेषां कुर्यादावरणं क्रमात् ॥ ३१४ ॥

उस पर यथेष्ट ३ बालिश्त गात्र-लम्बे चौड़े तीन कलश पतीली के आकारवाले लगा कर उनके मध्य में गोल चलने वाली पट्टिकाओं को संस्थापित करे उन के ऊपर शुद्ध शीत प्रसार करनेवाली १८५ संख्या में तीन मिण्यों को विधिवत् स्थापित करके उनके ऊपर यथाक्रम कृष्ण अन्नक के चकों को कीलों से युक्त करे उनका चिन्द्रका-तूल-श्वेतकण्टकारी के घास से या शाल्मिल कपास से या चन्द्राकार-चन्द्री की हुई रूई की तह से आवरण करे।। ३१२-३१५।।

तस्योपरिष्टान्मञ्जूषद्रवपात्रं नियोजयेत् ।

ग्रातपोष्णोपसंहारमिण तिस्मिन्नियोजयेत् ॥ ३१६ ॥
तथैवोष्मापहारकाभ्रकचकाण्यथाविधि ।

प्रदक्षिणावर्तदन्तयुक्तान्यतिहढान्यथ ॥ ३१७ ॥
भ्रामणीदण्डकीलकसंयुक्तानि पुरोभुवि ।
संस्थाप्य वेगात् तत्कीलभूमणार्थं पुनः क्रमात् ॥ ३१८ ॥
तिचक्रकीलकं तिस्मन् योजयेत् सरलं यथा ।
तच्चालनाद् भवेच्छत्रभ्रमणं वेगतः क्रमात् ॥ ३१९ ॥
तेनातपोष्णभूमणं भवेच्छत्रानुसारतः ।
पर्चादुष्णापहारकाभूकचक्राण्यथाक्रमम् ॥ ३२० ॥

उसके ऊपर मञ्जूषद्रव — मजीठ रस ? का पात्र रखे उसमें आतपोध्योपसंहार मिण डाले या लगावे रखे, इसी प्रकार ऊप्मता को हटाने वाले अञ्चकवकों को यथाविधि घूमने वाले दान्तेयुक्त सामने भूमि पर श्रामणी—घुमाने वाले दण्डकीलों से संयुक्त को संस्थापित करके पुनः कील श्रमणार्थ त्रिचककील को उसमें सरलता से नियुक्त करे उसके चलाने से छत्रश्रमण वेग से होता है उस से छत्रानुसार आत-पोध्याश्रमण होवे पश्चात् उष्णतापहारक अश्चकवक यथाकम—।। ३१६-३२०।।

संग्राहयेदातपोष्ण्यात्तित वेगात् स्वशक्तितः ।

ग्रातपोष्णोपसंहारमिणः पश्चात् स्वतेजसा ॥ ३२१ ॥
तच्छक्तिमपहृत्य स्वमुखतः पिबति क्रमात् ।
मञ्जूषद्रावकं पश्चात्तच्छक्तिवेगतः पुनः ॥ ३२२ ॥
समाहृत्यातिशीतस्वभावं तस्याः प्रयच्छति ।
शौत्यत्वं प्राप्य तच्छक्तिः पश्चाद् वेगात्स्वभावतः ॥३२३॥
वायुमण्डलमासाद्य तत्रैव लयमेघते ।
तस्माद् यानस्यातपोष्णिनिवृत्तिः प्रभवेत् क्रमात् ॥ ३२४ ॥
तेनात्यन्तमुखं यानयन्तृणां प्रभवेत् ततः ।
स्थापयेदातपोष्णोपहारयन्त्रं यथाविधि ॥ ३२४ ॥

अपनी शांक से आतपोष्णाशिक को वेग से ले ले—ले लेगा पश्चात् आतपोष्णासंहारमणि स्वतेज से उस शिक को लेकर अपने मुख से पीती है पश्चात् मकजूषद्रावक उस शिक्त को वेग से एकत्र कर उसके लिए अतिशीत स्वभाव को देता है वह शिक्त शीतता को प्राप्त कर वेग से स्वभावतः वायु-मण्डल को प्राप्त होकर वहां ही लय को प्राप्त हो जाता है अतः यान की आतपोष्णाता की निवृत्ति हो जाती है इस विमान के नायक—यात्रियों को सुख होता है अतः आतपोष्णोपसंहार यन्त्र स्थापित करे। ३२१-३२५।।

स्रन्यथा यन्तृ गां कष्टं भवत्येव न संशयः ।

एवमुक्त्वातपोष्गोपहारयन्त्रं यथाविधि ॥ ३२६ ॥

यानतृतीयावरगारचनाविधिरुच्यते ।

प्रथमावरगो पूर्वं द्वितीयावरगास्य हि ॥ ३२७ ॥

स्थापनाथं यथासन्धानकीलानि यथाविधि ।

स्थापितानि तथैवास्मिन् द्वितीयावरगोपि च ॥ ३२८ ॥

तृतीयावरगास्थापनाथं चैव यथाक्रमम् ।

सन्धारयेत्कीलकानि सर्वतस्सुदृढान्यथा ॥ ३२६ ॥

तृतीयावरगापीठाधः प्रदेशेप्यथाक्रमम् ।

ऊर्ध्विधोभागकीलानां यथा संयोजनं भवेत् ॥ ३३० ॥

अन्यथा नायक यात्रियों को कष्ट होता ही है इसमें संशय नहीं। इस प्रकार आतपोज्योपसंहार यन्त्र यथाविधि कहकर विमान के तृतीय आवरण की रचनाविधि कही जाती है। प्रथम आवरण के उपर द्वितीय आवरण के स्थापनार्थ जोड़ के अनुसार कीलें स्थापित की हैं वैसे ही द्वितीय आवरण में भी मृतीय आवरण की स्थापना के अर्थ यथाक्रम सुदृढ़ कीलें लगावे। नृतीय आवरण के पीठ के नीचे प्रदेश में भी यथाक्रम ऊपर नीचे के भागों की कीलों का संयोजन हो जावे।। ३२६-३३०।।

कीलकानि तथा सम्यक् सुदृढं कल्पयेत् क्रमात् । दितीयावरणात्पञ्चवितस्त्यूनं यथा दृढम् ॥ ३३१ ॥ चतुरस्नं वर्तु लं वा वृतीयावरणस्य च । पीठं कृत्वा तदुपरि दितीयावरणे यथा ॥ ३३२ ॥ तथैवात्रापि कर्तव्यं गृहकुड्यादयः क्रमात् । वृतीयावरणस्येशान्यदिग्भागे यथाविधि ॥ ३३३ ॥ विद्युद्यन्त्रस्थापनार्थं चतुरस्नं सकीलकम् । सोमाङ्कलोहेन क्रमात् कुर्यादावरणं दृढम् ॥ ३३४ ॥ तस्मिन् संस्थापयेद् विद्युद्यन्त्रं शास्त्रोक्तवर्तमंना ।

उस प्रकार कीलें सुदृढ सम्यक् कम से लगावे, तृतीय आवरण का पीठ चौकोर या गोल करके उसके उत्तर जैसे द्वितीय आवरण पर करने की भांति यहां भी करना चाहिये कम से कमरे भित्ति आदि तृतीय आवरण के ईशानी दिशा भाग में यथाविधि विद्युद्यन्त्र स्थापनार्थ चौकोर कीलसिहत आवरण सोमाङ्क लोहे से करे, उसमें शास्त्रोक विधि से विद्युद्यन्त्र स्थापित करे।। ३३१-३३४।।

सोमाङ्कलोहमुक लोहतन्त्रे—सोमाङ्क लोहा कहा है लोहतन्त्र में-

नागं पश्चास्यकं चैव सप्तमं रिवमेव च।
नवमं चुम्बुकं तद्वन्निकात्वक् शराणिकम् ॥ ३३४ ॥
टङ्क्रणं च समालोडच समभागान् यथाक्रमम् ।
सर्पास्यमूषामध्येथ पूरियत्वा यथाविधि ॥ ३३६ ॥
नागकुण्डान्तरे स्थाप्य इङ्गलान् परिपूर्यं च।
विपञ्चाशदुत्तरित्रशतकक्ष्योष्णामानतः ॥ ३३७ ॥
सम्यग्ध्मनेच्छशमुखभस्त्राद् वेगेन शास्त्रतः ।
समीकरणयन्त्रेथ तद्रसं परिपूरयेत् ॥ ३३८ ॥
पश्चादत्यन्तमृदुलं विद्युद्गभं हढं लघु ।
सोमाङ्कलोहं भवति अविनाशं मनोहरम् ॥ ३३६ ॥ इत्यादि ॥

सीसा, पद्धारय—लोह विशेष ? रिव—ताम्बा प्रत्येक ७ भाग, चुम्बुक ६ भाग, निलकात्वक्-नली की छाल, शराणिक—शरणा—प्रसारिणी का चार या शराटिक—खिद्रपर्णी—दुर्गम्ध खैर या करथा, सुहागा इनके समान भागों को मिला कर सर्पास्य-सर्पमुख कृत्रिमबोतल के अन्दर यथाविधि भरकर नाग-कुण्ड के अन्दर रख कर अंगारे भर कर ३५३ दर्जे की उष्णता से शशमुख भस्त्रा से वेग से धोंके उस पिंघले रस को समीकरण यन्त्र में भर दे फिर वह अत्यन्त मृदु विद्युत् को गर्भ में लिए हुए स्थिर रहने बाला मनोहर सीमाङ्क लोहा हो जाता है। ३३५-३३६।। तल्लोहं कृट्टिगीयन्त्रात् पट्टिकां कारयेत् ततः। वितस्त्यष्टकमुन्नतम् ॥ ३४० ॥ वितस्तित्रयमायामं दोलाकारेगौकपात्रं कृत्वा तस्य मुखोपरि। म्राच्छाद्य पट्टिकामेकां बघ्नीयात् कीलकैर्द्ध ।। ३४१ ॥ सार्धवितस्तिप्रमागायामं छिद्रद्वयं ऋमात्। पूर्वोत्तरिवभागाभ्यां कृत्वा तस्मिन् यथातिधि ॥ ३४२ ॥ स्थापयेद् विद्युदागारे कीलकैस्सुदृढं यथा। तद्रन्ध्राधःप्रदेशेथ दोलामध्ये यथाक्रमम् ॥ ३४३ ॥ पीठद्वयं कीलयुक्तं स्थापयेत् तावदेव हि। चतुर्वितस्तिरुन्ततम् ॥ ३४४ ॥ वितस्तिद्वयमायामं पिञ्जुलीपात्रं कुर्यात् पात्रद्वयमतः परम्। षडङ्गुलायामयुक्तान् वितस्त्येकोन्नतान् तथा ॥ ३४५ ॥ कृत्वाष्ट्रचषकान् पश्चात् पात्रयोरुभयोरपि। चतर्दिक्ष यथाशास्त्रं स्थापयेत् सुदृढं क्रमात् ॥ ३४६ ॥

उस लोहे को कुट्टिणी यन्त्र से पट्टिका बना दे, ३ बालिश्त लम्बा चौडा ६ बालिश्त ऊंचा दोलाकार यन्त्र करके उसके मुख पर पट्टिका ढक कर कीलों से दृढ बान्ध दे, उसमें डेढ बालिश्त लम्बे दो छिद्र पूर्व उत्तर भागों में करके कीलों से दृढ विद्युदागार—विज्ञली घर में रख दे, उन छिद्रों के नीचे प्रदेश में दोलामध्य यथाक्रम पीठ कीलयुक्त स्थापित करे उतने ही २ बालिश्त लम्बे चौडे ४ ऊंचे पिंजुली-पात्र—वत्तीपात्र—दीपक की भांति दो पात्र करे पुनः ६ अंगुल लम्बे १ बालिश्त ऊंचे ६ पात्रों (गिलास जैसों) को दोनों पात्रों पर चारों दिशात्रों में शास्त्रानुसार दृढ स्थापित करदे—॥३४०-३४६॥

एकंकपात्रे चषकचतुष्टयिमतीरितम् ।

एतच्चषकमध्ये तु ग्रन्योन्यस्पर्शनं यथा ।। ३४७ ।।

बृहच्चषकमेकंकं स्थापयेत् पात्रयोः क्रमात् ।

पात्रद्वयमुखे पश्चात् पञ्चिछद्रसमन्वितम् ॥ ३४८ ॥

एकंकपिट्टकां सम्यक् कीलंस्सन्धारयेद् दृढम् ।

एतत्पत्रद्वयं दोलामुखरन्ध्रद्वये कृमात् ॥ ३४६ ॥

प्रवेश्य तत्रत्यपीठमध्यदेशे न्यसेद् दृढम् ।

पञ्चाङ्गुलायामयुतान् तथैवाष्टाङ्गुलोन्नतान् ॥ ३५० ॥

इक्षुयन्त्रादिवन्मन्थून् सदन्तानष्ट कारयेत् ।

एकंकपात्रान्तरस्थचषकेषु यथाक्रमम् ॥ ३५१ ॥

चतुर्दिक्षु यथाशास्त्रं चतुर्मन्थून् नियोजयेत् ।

तथैव मध्यमन्थानद्वयं ताभ्यां घनं यथा ॥ ३५२ ॥

कृत्वा तन्मन्थुमध्येथ स्थापयेन्मध्यरन्ध्रतः । यथान्योन्यस्पर्शनं स्यात्तथा सन्धारयेद् दृढम् ॥ ३५३ ॥

एक एक पात्र पर चार चषक (गिलास पात्र) हों ऐसा कहा है। इन चषकों के मध्य में अन्योऽन्य स्पर्श हो। दो पात्रों पर एक एक वड़ा चषक रखे परचात् दो पात्रों के मुख पर पांच छिद्रों से युक्त एक एक पिट्टका सम्यक् कीलों से जोड़ दे। दोनों पात्र दोलामुख के दोनों छिद्रों में प्रविष्ट कर-घुसा कर वहां के पीठ के मध्य देश में टढ रख दे। पांच अंगुल लम्बाई से युक्त तथा आठ अंगुल से उंचे इच्च यन्त्र (ईख पीड़ने के कोल्हू) आदि के समान दान्तों सिहत आठ मन्यु—मथन साधनों को करावे, एक एक पात्र अन्दर से चषकों में यथाकम चारों दिशाओं में शास्त्रानुसार ४ मन्यु लगावे वैसे दो मध्य मन्थान लगावे उन दोनों से घन-मथित वस्तु करके उसे मन्यु के मध्य में मध्य छिद्र से स्थापित कर दे जिससे अन्योऽन्य स्पर्श इनका हो जावे।। ३४७-३५३।।

पात्रद्वयमुखिद्वद्वारेगौव प्रवेशयेत् । मध्यस्थमन्थुदण्डस्योपरिभागे यथाविधि ॥ ३५४ ॥ सर्वमन्थ्समाशो यथा स्यात् तद्वदेव हि। सन्धारयेच्चकावर्तकीलकं सुदृढं यथा ॥ ३४४ ॥ मध्यमन्थ्भ्रामग्रेन सर्वमन्थ्भ्रमो भवेत् तथा प्रकर्तव्यं तेषां कीलकतः कृमात् ॥ ३५६ ॥ श्रथ यन्त्रमुखाद् विद्युच्छिक्ति सूर्यांशुभिः क्रमात् ॥ ३५७ ॥ समाहतुँ विशेषेगा उपायः परिकीर्त्यते। पूर्वोक्तदोलामध्यस्थपात्रयोरुपरि क्रमात् ॥ ३५८ ॥ द्विनवत्युत्तरशतसंख्याकेनैव हि क्रमात्। किरगाकर्षगादर्शादष्टनालान् प्रकल्पयेत् ॥ ३५६ ॥ पश्चादेकैकपात्रोपर्यथ नालैः प्रकल्पितान । स्तम्भान् संस्थापयेत् सम्यक् चतुर्दिक्षु यथाक्रमम् ।। ३६० ।।

दोनों पात्रों के मुख वाले छिद्रों से प्रविष्ट करे, मध्यस्थ मन्थुदण्ड के ऊपर भाग में यथाविधि सर्वमन्थु समावेश जैसे हो वसे ही चक्र को घुमाने वाली कील को टढ लगावे, मध्य के मन्थु के घुमाने से सारे मन्थुओं का घूमना जिससे हो जावे उनकी कीलों से वैसे करना चाहिए। यन्त्रमुख से विद्युत् शिक्ष को सूर्यिकरणों से ले लेने को विशेष रूप से उपाय कहा जाता है। पूर्वोक्त दोलामध्यस्थ पात्रों के ऊपर १६३ संख्याक्रम से ही किरणाकर्षण आदर्श से मालों को बनावे, पश्चात एक एक पात्र के ऊपर नालों से सम्बद्ध किये स्तम्भों को चारों दिशाओं में स्थापित करे।। ३५४-३६०।।

तेषामुपरि पञ्चास्यकरिंगकान् स्थापयेत् क्रमात् । रुक्मपुङ्खाश्चगां तेषु पूरियत्वा ततः परम् ॥ ३६१ ॥ विद्युदाकर्षकमग्गीन् तेषु सन्धारयेद् हृढम् ॥ पूर्वोक्तांशुपदर्पगावरगां चोपरिक्रमात् ॥ ३६२ ॥

कृत्वा तदूर्ध्वे पञ्चशिखराकारगोपुरम् ।
कुर्यादेकै कशिखरमुखे चञ्चपुटाकृतिम् ॥ ३६३ ॥
कल्पयित्वा ततस्तिस्मन् सिद्धीरकमगीनथ ।
स्थापयेदंशुवाहकमगीनिप यथाविधि ॥ ३६४ ॥
ग्रंशुमित्रमिंग् मध्यशिखाग्रे दृढं यथा ।
चतुर्मगीनामुपरि गोभिलोक्तविधानतः ॥ ३६४ ॥

उन स्तम्भों के ऊपर पञ्चमुखी कर्णफूल—? उनमें रुक्मपुङ्खाशण—सुनहरे शर का शण भरकर विद्युदाकर्षण मिण्यों को उनमें लगा दे, पूर्व कहे श्रंशुप दर्पण श्रावरण को ऊपर करके उसके ऊपर पांच शिखर श्राकार वाला गोपुर—गवाच भरोखा करे, एक एक शिखरमुख पर चळचूपुट—चूंच की श्राकृति जैसा बनाकर उसमें सिङ्जीरक ? मिण्यों को स्थापित करे श्रंशुवाहक मिण्यों को भी लगावे, बीच के शिखराम में चारों मिण्यों के अपर श्रंशुमित्रमिण्—सूर्यकान्त मिण् ? को गोभिल के विधान से

लगावे ॥ ३६१-३६५ ॥

षडङ्गुलायामयुक्तं वितस्तित्रयमुन्नतम् ।

किरणाकर्षणादर्शात् कृतं नालचतुष्टयम् ॥ ३६६ ॥
स्थापियत्वा तदुपिर द्रावकं इशोधितान्यथ ।
चतुर्वितस्त्यायामयुतमुखपात्राण्यथाविधि ॥ ३६७ ॥
सन्धारयेच्छङ्कुकीलेरिच्छद्राणि दृढान् यथा ।
तेषु सम्पूरयेद् रुद्रजटावालं प्रमाणतः ॥ ३६८ ॥
भ्रामणीघुटिकान्तेषु विन्यसेन्मध्यकेन्द्रके ।
किरणाकर्षणं वेगाद् भ्रामणीघुटिकास्ततः ॥ ३६६ ॥
कृत्वा तन्नालमार्गेण ग्रन्तः प्रेषयित क्रमात् ।
शिखराग्रस्थमणयः तच्छिक्तं पिबतिश्च क्रमात् ॥३७०॥

६ द्यं गुल लम्बाई से युक्त ३ बालिश्त ऊंचा किरणाकर्षण दर्पण से किए हुए ४ नार्ले स्थापित करके उनके ऊपर द्रावकों से शुद्ध किए हुए छिद्ररहित ४ बालिश्त लम्बाई से युक्त मुखपात्रों को यथा-विधि शंकुकीलों से स्थिर करदे । उन पात्रों में रुद्रजहटावाल-शंकरजटा-बालछड़ के बाल प्रमाण से भरदे, अन्त स्थानों में आमणी घुटिका मध्यकेन्द्र में लगावे । किरणाकर्षण वेग से आमणी घुटिका करके उनके नालभाग से अन्दर प्रेरित करता है शिखराप्रस्थित मिण्यां उस शिक्त को पीती हैं ॥३६६—३७०॥

तदन्तः स्थितसिङ्गीरमिण् स्थापि तथैव हि ।

ग्रं शुमित्रमिण्इचैव तच्छक्तिमपकर्षति ॥३७१॥

तच्छक्तिमंशुपादर्शावरणं परिगृह्य च ।

विद्युदाकर्षकमिण्सिन्धौ नियोजयेत् ॥३७२॥

पश्चादन्तस्थितकर्णिकास्तां सम्यक् समाहरेत् ।

तद्धस्स्थितदण्डेषु मध्यदण्डाग्रतः क्रमात् ॥३७३॥

<sup>#</sup> वचनव्यत्ययेन विबन्ति स्थाने पिबति ।

शक्ति सम्प्रेषयेत् सम्यग्वेगेन स्वीयतेजसा ।
मध्यदण्डभ्रामगोन मन्थूनां भ्रमगां भवेत् ॥३७४॥
भ्रमगाद् द्रावके शक्तिः प्रविश्याय यथाकृमम् ।
तत्रत्यमगिभिस्सम्यगाकृष्टा व्रजित क्षगात् ॥३७५॥

उनके अन्दर स्थित सिञ्जीरमणि ? भी वैसे ही अंशुमित्रमणि भी उस शिक्त को खींचती है, उस शिक्त को खंशुपादर्श के आवरण को लेकर विद्युदाकर्षणमणि सिन्ध में नियुक्त करदे, पश्चात् अन्दर स्थित कर्णिकाओं—छल्लों या फूलदार पेचों को ? उस शिक्त को सम्यक् लेले उनके नीचे वाले दण्डों में मध्य दण्डाय से शिक्त को वेग से स्वीयतेज से प्रेरित करदे, मध्य दण्ड के घुमाने से मन्थुओं—मन्थन साधनों का भ्रमण होता है भ्रमण से द्रावक शिक्त प्रविष्ट होकर यथाक्रम वहां की भिण्यों से तुरन्त खींची हुई गित करती है।।३७१—३७५।।

तद्वेगान्मण्यस्सम्यग्भ्रामयन्त्यतिवेगतः ।
तद्वेगाच्छक्ते कृत्पत्तिरत्यन्तं प्रभवेत् कृमात् ।।३७६॥
एकछोटिकावच्छिन्नकाले शक्तिः स्वभावतः ।
ग्रशीत्युत्तरसहस्रलिङ्कमात्रं भवेत्स्वतः ।।३७७॥
दोलामुखस्थगण्पयन्त्रेणाथ यथाविधि ।
समाकृष्याथ तच्छक्ति स्थापयेन्मध्यकेन्द्रके ।।३७८॥

उसके वेग से मिण्यां अतिवेग से घूमती हैं उनके वेग से शिक्त की अत्यन्त उत्पत्ति हो जाती है, एक चुटकी बजाने मात्र काल में स्वभावतः शिक्त १०८० लिङ्क (डिप्री) मात्रा में स्वतः हो जावे दोलामुखस्थित गण्पयन्त्र से यथाविधि उस शिक्त को खींचकर मध्य केन्द्र में स्थापित करदे ॥३७६-३७८॥ अथ गण्पयन्त्रस्वरूपमाह स एव—अब गण्प यन्त्र के स्वरूप को उसने ही कहा है—

वितस्त्यैकायामयुक्तं वितस्तित्रयमुन्नतम् ।
कुर्याद् विघ्नेश्वराकारयन्त्रमेकं यथाविधि ॥३७६॥
तदुत्तमाङ्गाच्छुण्डीराकारवद् वकृतः कृमात् ।
काचावरणसंयुक्तमन्तस्तन्त्रिसमायुतम् ॥३८०॥
नालमेकं प्रकल्प्याथ दोलामुखस्थकीलके ।
सन्धार्यागणपकण्ठनाभ्यन्तं पाइवंयोर्द्वयोः ॥३८१॥

१ बालिश्त लम्बाई युक्त ३ बालिश्त ऊंचा विघ्नेश्वराकार वाला—गणपित स्नाकार वाला एक यन्त्र यथाविधि, उसका ऊपर का स्नाकार शुण्डीराकार वाला—हाथी शुण्डाकार वाला कमशः वक बनावे, काच के स्नावरण से युक्त स्नन्दर—तारोंसिहत एक नाल बनाकर दोलामुख में स्थित कील में लगाकर गणपयन्त्र के कण्ठ नाभि तक दोनों पाश्वीं में लगावे ॥२७६—३८१॥

> ग्रङ्गुलत्रयविस्तारं दन्तचकृािंग योजयेत् । तथैव तत्कण्ठदेशे बृहचकृं च स्थापयेत् ॥३८२॥

<sup>†</sup> शक्तिरुत्पत्तिः ? (हस्तलेखपाठः) ।

करमध्यादागतायाः शक्तेश्चलनवेगतः । बृहज्जक्रं स्वभावेन भ्राम्यते वेगतः कृमात् ॥३८३॥ तद्वेगतोन्तश्चकृाणां भ्रमणं स्याद् यथाकृमम् । तथा कीलकसन्धानं कारयेद् विधिवत् ततः ॥३८४॥ ग्रावृत्ततन्त्रि तन्मध्ये कुण्डलीवत् प्रकल्पयेत् । तन्मध्ये सप्तषष्टिशङ्खं (शङ्कः?)†सिंहिकाभिधम् ॥३८५॥

३ श्रंगुल चौड़े बड़े दान्तों वाले चक्र लगावे, उसी भांति उसके कएठ देश में बड़ा चक्र स्थापित करे, कर—शूएड से श्राई हुई शिक के चलनवेग—गितवेग से बड़ा चक्र स्वभाव से वेग से घूमता है उसके वेग से अन्दर के चक्रों का अमण यथाक्रम हो जावे इस प्रकार कील जोडना चाहिए। घूमने वाला तार उसके मध्य में कुएडली की भांति रखे उसके मध्य में शङ्क सिंहिक नाम का ऊपर से पीठ वाला हो।।३८२—३८५॥

कृव्यादलोहावरणसंयुक्तं स्थापयेद् दृढम् । जीवावकद्रावकं च पञ्चचञ्चूप्रमाणतः ॥३८६॥ सम्पूर्यं तस्मिन् सप्तदशोत्तरिद्वशतात्मकम् । भामुखग्रामुखं नाम मिंण संयोजयेत् ततः ॥३८७॥ ग्रङ्गुलद्वयमायामछत्रीन् पञ्च प्रकल्प्य च । बृहद्गुञ्जीप्रमाणान् पञ्चांशुमित्रमणीन् क्रमात् ॥३८८॥ सन्धारयेत् पञ्च छत्रीशिखरेषु यथाक्रमम् । एकीभूयाथ तत्पञ्चछत्रिणो भ्रामयन्त्यथा ॥३८६॥ तथा कीलकसन्धानं कृत्वा शङ्खोपरि न्यसेत् । ग्रंशुपादशिवरणं तेषामुपरि कल्पयेत् ॥३६०॥

क्रव्याद लोहे —तीक्ष्ण जाति लोहे —ताम्बा मिल लोहे के आवरण से युक्त स्थापित करे, जीवावक—शङ्क १ के द्वावक ५ चञ्चू —चृञ्च —चमच १ या एरण्ड प्रमाण १ प्रमाण से भरकर उससे २१७ भामुख १ प्रामुख १ मिण को लगादे । २ अंगुल लम्बी ४ छित्रयों को युक्त करे बडी गुञ्जा—रित्त के माप की ५ अंशुमित्र — सूर्यकान्त मिण्यों को पांच छित्रयों के शिखर पर लगावे जड़े फिर वे छित्रयों को मिलकर घुमाती हैं उस कील को लगाकर शङ्क के ऊपर इसे अंशुप दर्पण का आवरण उनके ऊपर रखे ॥३८६-३६०॥

तत्सूर्यकिरणान्तस्स्थशक्ति स्वस्मिन् स्वभावतः । चतुरशीतिलिङ्कप्रमाणवेगं स्वशक्तितः ॥३६१॥ एकछोटिकाविच्छन्नकालेनाकृष्य तान् पिबेत् । पश्चादावरणादर्शस्थितशक्ति स्वतेजसा ॥३६२॥ पूर्वोक्तछत्रीशिखरस्थिता ये मण्यः कृमात् ।

<sup>ी</sup> शङ्कु या शङ्ख पाठ होना चाहिए। श्लोक ३६० में शङ्ख है, ग्रतः शङ्ख यहां भी रखा है।

ते समाकृष्य तच्छिक्ति पिबन्त्यत्यन्तवेगतः ।।३६३।।
पश्चाच्छिक्तिवेगेन मण्यो भ्रामयन्ति हि ।
एतद्भूमण्तः पञ्च छत्रयोपि भूमन्ति हि ।।३६४।।
एतेनैकछोटिकावच्छिन्नकालेऽतिवेगतः ।
सहस्रलिङ्कप्रमाण्विचुत् संजायते कृमात् ।।३६४।।

उन सूर्यिकरणों के अन्दर स्थित शक्ति को स्वभावतः अपने अन्दर ८४ लिक्क (डिप्री) प्रमाण का वेग चुटकी बजाने मात्र समय में खींच कर उन्हें पी ले, पश्चात आवरण आदर्श में स्थित शक्ति को अपने तेज से पूर्व कही छत्री शिखरों में स्थित वे मिण्यां उस शक्ति को खींच कर वेग से पीती हैं— लेती हैं पश्चात् शक्ति वेग से मिण्यां घूमती हैं एक चुटकी बजाने समय में सहस्र लिक्क (डिप्री) की बिजुली उत्पन्न हो जाती है ।।३६१-३६५।।

शङ्खस्थद्रावकं पश्चात् तच्छिक्तमपकर्षति ।

द्रावकस्थमिणः पश्चात् स्वपूर्वमुखतः कृमात् ।।३६६।।
समाकृष्याथ तच्छिक्तं वेगात् पिबति तत्क्षणात् ।
ततस्तत्पश्चिममुखाच्छिक्तः प्रवहति स्वतः ।।३६७।।
कार्यनिर्वहणायाथ तच्छिक्तं तन्त्रीभिः क्रमात् ।
समाहृत्यातिवेगेन यत्र कुत्रापि वा नरः ।।३६८।।
नियोज्य तत्तत्कार्येषु उपयोक्तुं भवेद् घ्रुवम् ।
एतद्वेगपरिज्ञाने यन्त्रं वेगप्रमापकम् ।।३६६।।
संस्थापयेत् तद्वदुष्णप्रमापकमिष क्रमात् ।
कालप्रमापकं चैव तत्तत्स्थाने यथाविधि ।।४००।।
एतद् यन्त्रत्रयं विद्युद्धन्त्रस्थानेपि योजयेत् ।

पश्चात् उस शक्ति को शङ्क में स्थित द्रावक खींच लेता है फिर द्रावक में स्थित मिए अपने पूर्व अगले मुख से क्रमशः खींचकर उस शक्ति को नेग से तुरन्त पी लेती है फिर पिछले मुख से स्वतः निकालती है, कार्यनिर्वाह—कार्यसम्पादन के लिए उस शक्ति को तारों से लेकर नेग से मनुष्य जहां कहीं भी युक्त करके-फिट् करके कार्यों में निश्चित उपयोग करने को समर्थ हो जाने । इस नेग-पिश्चान में नेगमापक यन्त्र रखे और उसकी उष्णता का मापक यन्त्र भी तथा कालमापक यन्त्र भी उस उस स्थान में यथाविधि रखे, ये तीन यन्त्र विद्युद्यन्त्र के स्थान में भी लगाने ।।३६६-३४०।। इति ।।

॥ समाप्त ॥

विज्ञिष्ति-यहां तक प्रन्थ प्राप्त था त्रागे इसके श्रीर प्रन्थ भाग है या नहीं यह कुछ नहीं कहा जा सकता।।
स्वामी ब्रह्ममुनि परिवाजक

१६-६-१६५८ ई०